## श्रीहरिरायविरचित

# बडे शिक्षापत्र.

श्रीकृष्णाय नमः । श्रीगोपीजनवस्त्रभाय नमः ॥ अथ श्रीहरिरायजीकृतानि शिक्षापत्राणि श्रीगोपेश्वरजीरचित्रया त्रजभाषाटीकया समेतानि श्रीनृसिंहस्रास्त्रजी महाराजाज्ञानु-सारेण संशोधितानि त्रजभाषाया मूलश्लोकटीकास्थ-श्लोकानां शब्दार्थयुतानि प्रकाश्यंते ॥

मूलं-सदोद्वियमनाः कृष्णदर्शने क्षिष्टमानसः। लोकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्ननास्थया ॥१॥ निरुद्धवचनो वाक्यमावश्यकपुदाहरन्। मनसा भावयेन्नित्यं लीलाःसर्वाः क्रमागताः॥२॥

शब्दार्थः-निरंतर (अहंताममतात्मक असदाग्रहतें) उद्वेगयुक्त नाम निर्वेदयुक्त हे मन जाको, ओर श्रीकृष्णके दर्शननिमित्त क्रिष्ट (आर्तियुक्त) हे मन जाको, ओर लौकिक तथा वैदिक कार्यह फलाशा छोडिकें करिवेवारो, वचनकुं नियममें राखिवेवारो, आवश्यक ( जरूर बोलवे विना कार्य चले नहि तितनो ) वाक्यको उचार करिवेवारो वैष्णव मनसों क्रमप्राप्त सर्व लीलाकी भावना करे ॥ १-२ ॥

टीका-जो लौकिक वैदिक कार्यके आवेश करी मनकों उद्वेग करिकें तथा लौकिक वैदिक कार्यके क्वेशयुक्त श्रीकृष्णके दर्शनकों जइए सो प्रभु तो आनंदरूप हे सो जीवको मुख क्वेशरूप देखिकें.

उदासीन होय जाय तार्ते लौकिक (संसारके) कार्य सिद्ध न होय अथवा विगरि जाय जासुं मनमें क्वेश नांही करियें । लौकिक वैदि-कर्कों मनमें तुच्छ करिकें जानियें, ओर प्रभुकी सेवा संबंधि कार्य सिद्ध होय तब मनकों प्रसन्न राखियें। जो कदापि सेवा न वने तो मनमें क्केश राखिये यह पुष्टिमार्गकी रीति है। जेसें सेवा व्रजभक्त करते, श्रीठाक्करजी गोचारनकों बनमें पधारते, तब वियोगमें वेणुगीत, युगल-गीत गावते पाछे जब श्रीठाकुरजी व्रजभक्तनकों सुखदानार्थ व्रजमें पधारते तब ब्रजभक्त आनंदसो दर्शन करते, तेसेंही पृष्टिमार्गमें सेवा-समय सेवा—दर्शन करियें ओर अनोंसरमें श्रीठाकुरजीसंबंधी क्षेश (वियोगार्ति) करियें. श्रीकृष्णके मुखारविंदको ध्यान करियें । जब सेवाको समय होय तब आतुरतासों श्रीकृष्ण फलात्मक पुरुषोत्तमके दर्शन करियें । पाछ लौकिक कार्य, बैदिक कार्य गृहस्थाश्रमको धर्म हे तातें स्नोकिक अपकीर्तिके निवृत्त्यर्थ तथा वैदिक मर्यादाके सिपे अवश्य करियें। परंतु लौकिकवैदिकमें मन आसक्त न राग्वियें। मन एक श्रीकृष्णहीमें राखियें। तार्ते मनमें क्वेश राखिके दर्शन न किरियें प्रसन्नतासों दर्शन करियें। सृतकर्मे मंदिरकी सेवा न होय सके तो भाव करि मानसी सेवा होय यह मर्यादा हे क्यों जो मंदिरमें छुइ श्नाय ॥ १ ॥ अपने वचनकों निरोध करनों, बोहोत बोलनों नांही आवश्यक कार्यार्थ होय सोइ वोलनों । मुख्य सिद्धांत तो यह हे.जो भगवत्संवंध विना सर्वथाही न बोलनों परंतु लौकिक बैदिक कार्यार्थ गृहस्थाश्रममें बोले विना काम न चले तासों आवश्यक होय सोइ बोलनों सो काहेतें जो वाणीको निग्रह होय तो मुखरता दोप न होय ओर बोहोत बोले तो भगबद्धाव हृदयमें स्थिर न रहे वाणीद्वारा वाहिर निकसि जाय एसी भगवद्धर्मकी सूक्ष्म गति हे तार्ते सब वाणीके निरोधसों सिद्ध होय । मनको यह धर्म हे जो अनेक ठिकानें भटक-

तहै सो मनमें विचारिकें श्रीठाकुरजीकी अपार लीला अनेक प्रकारकी हे तार्मे कमसहित मन लगाय दीजियें, काहेतें जो मनको गमन पवनहुत अधिक हे तार्ते मनको कोटि उपायसों रोकियें परंतु रोको मन रहत नांही तातें श्रीठाकुरजीकी लीलामें लगाइयें। जन्माप्टमी, अन्नकृट, होरी, हिंडोरा आदि वर्षादेनके उत्सव तिनकी अनेक छीला भावकरिकें पुष्टिमार्गकी रीतिसों मन लगायकें भावना करे। तथा नित्य-लीला प्रातःकालतें श्रीठाकुरजी श्रीनंदरायजीके घरमें जागतहे कुंजमें श्रीम्वामिनीजीके यहांहू जागतहे तथा खंडिता, मंगलाभोग. मंगला-आर्ति. सिंगार (शृंगार), ग्वाल, पालना (पर्यंक), राजभोग. उत्था-पन. भोग, संध्या, शयन पर्यंत ऋतु अनुसार तथा शयन पीछेहू शुद्ध मनकरिकें रासलीला, मानलीला, जलस्थलविहार इत्यादिक मनसों भावना करियें तथा श्रीआचार्यजीके कुल श्रीगुसाँईजीके स्वरूपको विचार श्रीठाकुरजीको प्राकट्य कोंन अर्थ ? लीला सामग्री वागा-वस्रको भाव कहा है ? यह मनमें विचारि विचारि भावना करियें। क्रमसहित लीलाको विचार करियें ताकरि भगवदावेश होय । अष्ट पहर लीलाको स्मरण मनर्मे राखनों । भावनाके दोय प्रकार हे एक उत्तम ओर एक मध्यम । उत्तम प्रकार यह जो प्रथम स्नान किर शुद्ध होय, भावसहित गुरुके पाम जाय. प्रथम गुरुकी सेवाकरिकें पाळें गुरुके संग मंदिरमें जाय तहां गुरु जो आज्ञा देय सो तथा विनाति करि सेवा करियें, आपु चिलकें जाय सेवा करे तो प्रभुकों ' श्रम न होय, ओर आनंदात्मक प्रभु वेगिही प्रसन्न होय यह उत्तम प्रकार जाननों । ओर मध्यम यह जो अपने हृदयमें प्रभुकों पधरावे सो प्रभु तो दयाछ हे परंतु प्रभुकों श्रम होय सो पुष्टिकी रीति नांही। या क्रमर्सो सेवा करे ॥ २ ॥

मूलं-सेवाऽपि कार्यिकी कार्या निरुद्धेनेव चेतसा।
देहिकं कर्म निखिलं प्रभुसेवोपयोगिनाम्॥३ ॥
यथोपकरणादीनां रक्षा तद्दद्विधीयताम्।
भार्यादिष्वनुरागोऽपि सेवाहेनुक एव हि॥४ ॥

शब्दार्थः-कायिकी सेवाह निरोधयुक्त चित्तर्सोही करनी । आर प्रभुसेवार्मे उपयोगी जो पदार्थ हे ताकी जेसें रक्षा होय तेसें समञ् दैहिक कर्म करनें। ओर भार्या पुत्रादिकविषे जो स्नेह सोह सेवानिभित्त राखनों जो सेवार्ने अनुकूल आवे ॥३–४॥ टीका–सेवा श्रीठाकुर्जाको अपने देहसों करनी ओर काहुसों न करावनी । जो कदाचित् अपने शरीरसों सब सेवा न होय आवे, अपने श्रीठाकुरजीकों श्रम होत होय, तो सहायके लिये ओरसंहू करावनी। पुष्टिमार्गीय वैप्णव होय तथा अपने कुटुंवर्में समर्पनी मर्यादी होय तार्ते करावनी। अव-ष्णवसों सेवा सर्वथा न करावनी । ओर जहांळों जितनी सेवा अपने देहर्सो वने तहांलीं ओरसूं न करावनी । आलस्यकरिके लौकिका-वेश न करनों। अपनी कायासों श्रीठाकुरजीकी सेवा करे तो शरीर इंद्रिय मन सब श्रीठाकुरजीके सन्मुख होय, भगवत्संवंधतें वहिर्भुख न होय।तार्ते अवश्य अपने शरीरसों नियमसहित भगवत्सेवा करनी। यह नियम राखर्नो जो इतनी सेवा करिकें लौकिक वैदिक कार्य खानपान करनों । जा भांति जेसी शीतिसों खानपानको नियम हे तेसी शीतिमा सेवा जो वैष्णवको मुख्य धर्म हे सो नियम करिकें करनी यह दासका धर्म हे, जो में सेवा विना केर्से रहुं या प्रकार मनमें विचारिक ज्ञानकरि मनकुं समझावनो, ओर ठौकिक बैदिक अनेक ठोर मन भटकत हे तहांते मनको निरोध करिकें सेवा करे। प्रथम तो मनका निरोध राखे, जो मन लौकिक बैदिकमें जाय तो भगवत्सेवामें उडेश

हैीय तव सेवामें श्रद्धा मटि जाय तातें मनको निरोध करनों । सेवा-संबंधि कार्य विना बोलनों नांही । लौकिक वानी कहे तो मुखरता दोप होय, सेवार्मे भगवद्भावरूपी रसको तिरोधान होय तार्ते मिश्या वाणीको निरोध करे । तेसँही मिथ्या कियाको निरोध करनों । भगवत्सेवाकै समय लौकिक वैदिक कार्य कछ आय परे सो सर्वधा न करनों । जो सेवासंबंधि कार्य छोडिकें वैष्णव ओर कार्य करे तो वह कार्यह सिद्ध न होय छोकिकावेश होय । या प्रकार मन वाणी किया ये तीन्यॉनकों लोकिक वैदिकतें निरोध करि भगवत्सेवा करे। ओर दैहिक लौकिक वैदिक कर्म वहोत हे सो यह संसारमें रहिकेन करे तो संसारमें अपकीर्ति होय सेवामें प्रतिबंध होय तार्ते छौकिक वैदिक कार्यहू लोकनके दिखायवेके लिये करे श्रीठाकुरजीकी सेवासों पहाँ-चिकें अनोंसरमें आसक्ति विना करे ॥ या प्रकार प्रभुके अंगीकार योग्य वस्न सामग्री करे ॥ ३ ॥ पाकादिक सामग्रीकी रक्षार्थ ओर श्रीठाकुर जीकी सेवार्थ सब कार्य करे। या प्रकार बैष्णव सेवा करे तो प्रभु अनुभव करावे। जो भार्या (स्त्री) भगवत्सेवार्में सहाय होय तो सेवा भली भांतिसों होय । या भांति भगवत्सेवार्थ भार्या जो स्त्री ताहुमें अनुराग (स्नेह) राखनों । अपने विषयादिकके अर्थ अनुराग सर्वथा न करे। तामें दृष्टांत कहतहे। महादेवजीकी स्त्री सती हती सो वार्ने महादेवजीको कह्यो न मान्यो ओर श्रीरामचंद्रजीकी परीक्षा लेयवेकुं श्रीजानकीजीको स्वरूप धन्यो सो वार्ता महादेवजीनें जानि सो महादेवजी तो भगवद्भक्त हे ताते वाही समय सतीको त्याग कीयो पार्छे सती दक्ष प्रजापति (अपने पिता) के यज्ञमें अपनो देह भरम करि हिमाचलके गृहमें प्रकट भई । तहां अनेक तपस्या कीनी तोहू महादेवजीको मन सतीपर प्रसन्न न भयो तब श्रीठाकुरजीनें

१ यह कथा स्केदपुराण तथा रामायणमें प्रसिद्ध हे.

महादेवजीसों कह्यो जो तुम अब मेरो इतनो कह्यो करो पार्वतीत्नों अंगीकार करो तब महादेवजी पार्वतीकों व्याहिकें अपने घर ले आणे तब पार्वतीनें भगवलीला महादेवजीसों पूछी तब प्रसन्न भये। तानें वैष्णव होयकें लोकिक विषयके अर्थ स्त्रीपर प्रसन्न होय नहीं, भग-वत्सेवार्थ अनुराग-करे। जा प्रकार भगवत्सेवा भली भांतिसों होग सोई करनों या भांति सेवा होय तो लोकिकह करियें।। ४।।

# मूलं-प्रातिकूल्ये यथा त्यागः प्रभ्वसंबंधिवस्तुनः। धनेषु निस्पृहः सेवोपयोगित्वेन रक्षणम्॥ ५॥

शब्दार्थः-जेसें श्रीठाकुरजीके विनियोगमें नहीं आवे एसी वस्तुके त्याग करनों तेसें भार्यादिक जो सेवामें प्रतिकुल होय तो वाकोन त्याग करनों । धनमें इच्छा नहि राखनी परंतु (धन होय तो सेवा भली भातिसों होय तासुं ) सेवोपयोगिपनेतें धनको रक्षण करनें ॥ ५ ॥ टीका-जो स्त्री प्रतिकुल होय भगवत्सेवामे प्रतिबंध करे तो वह स्त्रीको त्याग करियें वामे अनुराग न करियें काहेतें जो प्रभुसं-वंधी न होय ताको त्यागही उचित है । जो प्रभुसंबंधी स्त्री न होय तो भगवद्भावमें वाको मन लगाइयें । पुष्टिमार्गमें श्रीआचा-र्यकुलद्वारा नामनिवेदन होय मर्यादी होय तो श्रीठाकुरजीको स्पर्श कराइयें। सेवक होय मर्यादी न होय तो उपस्की सेवा कराइयें। प्रतिबंध करे तो शीब्रही बाको त्याग करियें। ओर धनमें आसक्ति न राखे निःस्पृह होयकें रहे धनकी रक्षा करे नांही यह उत्तमोत्तम कहे। ओर यह कलिकाल हे या कालमें जीवकों धीरज तत्काल छ्विटलात हे, जो धनकी रक्षा न करे तो धन सब ऊठि जाय पाछे जीवको धीरज न रहे तब धनके लिये बोहोत दुःख पावे सो न करे। धनकी रक्षा अपने सुखके अर्थ न करे, यह जाने जो यह

वन प्रमुको हे सो प्रमुकी सेवाके अर्थ रक्षा करे, जो हृदयमें पूर्ण वैराग्य होय तो धनकी रक्षा न करे जो वैराग्य हृह न होय तो भगवत्से वार्थ जानि रक्षा करे ओर भगवदुत्सवादिकमें यह धनको लगावे। जो भगवदर्थ धन न लगावे ओर लौकिकमें लगावे तथा धनमें मनको आसक्त करिकें भगदुत्सवमें गुरुके वहां वल्लभकुलभें वैष्णवनमें न लगावे तो आसुरावेश होय तार्ते मन करिकें आसक्ति रहित होयके धनकी रक्षा करि भगवत्सेवा गुरुसेवामें विनियोग करे। या भांति विवेक्सों वैष्णव रहे तो भगवद्भाव हृदयमें बढे॥ ५॥

#### मूलं-विवाहादिषु कार्येषु वध्वाः सेवार्थमानसः। भगवत्संगिसंगोऽपि स्वप्राणप्रेष्ठवार्तया॥६॥

राव्दार्थः—स्नीके विवाहादिक कार्यमें प्रभुकी सेवाके अर्थ चित्त रहे ओर अपने प्राणिप्रय जो ठाकुरजी विनकी वार्ता [ भगवत्कथा ] के निमित्त भगवद्भक्को संग करनों ॥ ६ ॥ ठीका—उपर कहे जो धनकों छौकिकमें न खरचे सो विवाहादिक कार्यमें धन खरचे विना कैसें चछे ? तहां कहतहे जो अपनो विवाह तथा पुत्रादिकको विवाह होय तो सेवाको विचार करिये जो भगवत्सेवामें मनुष्य होय तो सेवा भछी भांतिसों होय यह विचारिकें जितनों द्रव्य विवाहादिक कार्यमें अवश्य छगावनों होय सो श्रीठाकुरजीकी आज्ञा छेयके वह द्रव्य खरचे या भांति प्रभुकी आज्ञा मांगिके दासभावसों छौकिक कार्य करे। ओर भगवदीयको संग करियें सो कछ छौकिक वैदिक की चाहना [स्त्रार्थ] के छिये न करियें केवछ अपने प्राणप्रेष्ठ जो श्रीठाकुरजी तिनकी वार्ताकरणार्थ भगवदीयको संग अवश्य करनों श्रीठाकुरजी तिनकी वार्ताकरणार्थ भगवदीयको संग अवश्य करनों निरपेक्षभावसों करनों अपनी वडाईके अर्थ भगवद्धमें कछ न करनों दैन्ययुक्त होय अपनो धर्म जानि करनों ॥ ६ ॥

# मूलं-वियोगानुभवं कुर्वन् सेवानवसरे पुनः। मूर्त्ती भगवतो दृष्टिभाव्या तत्तस्य दर्शनम्॥७॥

शब्दार्थ:-सेवाके अनवसरमें ( अनोंसरमें ) वियोगानुभव करि- । कें निर्वाह करे ( व्रजभक्त वेणुगीत युगलगीतसों वित्रयोगको अनुभव करतें तैसें करे ) ओर श्रीठाकुरजीके स्वरूपमें यह साक्षात् श्रीकृष्ण-चंद्र हे एसी भावना करे तव वाकुं साक्षात् श्रीपूर्णपुरुपोत्तमके दर्शन । होय ( जव ताँइ सानुभव न होय तब ताँइ जेसी साक्षात् श्रीकृष्णकी सन्निधिमें भाव ओर मर्यादा राखे तेसी भगवत्स्वरूपकी सन्निधिमेंह राखे ) ॥ ७ ॥ टीका-भगवत्सन्मुख सेवामें संयोगात्मक ळीळारसको अनुभव करियें। सो सामग्री तथा बस्त्रादिक धरिये ताको भाव विचा-रियें जब सेवासों पोहोंचि अनोंसर करियें तब वियोगानुभव करियें। जेसें ब्रजभक्त वेणुगतियुगलगीतमें कियेहे वाहीमांति विचारियें जो अब प्रभु कोनसी कुंजमें पधारे होयँगे ? कहां लीला भक्तनके संग करत होयँगे ? ताको स्मरण करत विकल होय जो में वडो दुष्ट हों जो प्रभुको दर्शन नांही होतहै। तब यह श्लोक श्रीगुसाँईजीको हे ताको भाव विचारनो । श्लोकः-चित्तेन दुष्टो वचसाऽपि दुष्टः कायेन दुष्टः क्रियया च दुष्टः । ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो ममापराधः कतिधा विचार्यः ॥ शब्दार्थः-॥ में चित्ततें दुष्ट वचनतें दुष्ट कायतें दुष्ट कियातें दुष्ट ज्ञानतें दुष्ट भजनतें दुष्ट एसें सब रीतसों दुष्ट हों एकहू शुद्ध नहीं हे तासुं मेरो अपराध कितने प्रकारको विचारनों । या भांति मनमें दीनता करि वियोगानुभव करियें। जब सेवाको समय होय तब वेगिही स्नान करि वेगि अपरसमें पुष्टिमार्गकी रीतिसों मंदिरमें जायकें ठाकुरजीके रसात्मक श्रीसुख श्रीअंगके आनंदम्य दर्शन करि सक्ल विरहकों दृरि करियें भावसहित दर्शन करियें। जेसें

व्रजमक्त श्रीनंदरायजीके घर आयर्के श्रीठाकुरजीको दर्शन करतहे ता भावको स्मरण करिये तो व्रजभक्तनकी कृपाने याहुको भावदान होय ७ मुलं–स्पर्शस्तत्रैव भावेन सर्वास्तत्रैव तात्क्रयाः।

भावात्मनो ह्यनुभवः सर्वो भावेन नान्यथा॥८॥

शब्दार्थ:-भगवत्स्वरूपर्मे भावहीतें स्पर्श करे तेसेंही सब देह-संबंधी किया वाहीमें करे क्यों जो भावात्माको सर्व अनुभव भावतें होय अन्यथा न होय ॥ ८॥ टीका-उपर दर्शनको प्रकार कहे तार्मे नेत्रइंद्रियको सुख भयो । पार्छे स्नान करी मेवामें सर्वेद्रियको विनियोग होतहे । प्रथम मंगलाते पोहोचि पाछे श्रीठाकुरजीको स्नान करावे । अंगवस्र करि ऋतु अनुसार वागा वस्र धरावे । या भांति सेवार्मे भगवत्स्वरूपको स्पर्श भावसों करे। जो हृदय शुद्ध होय तो व्रजभक्तनकी भावना करे यह भाव विचारे जो अपने घरते व्रजभक्त वस्त्र आभूषण खिलोनां लेयकें श्रीनंदरायजीके घर प्रातः-काल आय सेवा करत हे स्नान करावत हे शृंगारादिक करत हे, जो शुद्ध हृदय न भयो होय तहां ताँइ राजा जेसो भय मनमें राखे जो प्रमु ईश्वरके ईश्वर हे अपराघ पडेगो तो दंड देयँगे या भांति भयसं-युक्त अंगस्पर्श करियें। जो शीतकाल होय तो अपनो हाथ सेकिकें श्रीअंग महा कोमल हे एसें विचारिकें स्पर्श करे तो भाव हृदयमें अकट होय । या भांति मंगलातें शयनपर्यंत शरीरकी सगरी किया भाव-सहित करे । जितनी वस्तु सेवार्मे होय सो सबनको भावसहित स्वरू-पात्मक जानिकें सेवा करियें भाव विना अन्यथा न करियें। सर्वात्मभा-वर्सो श्रीठाकुरजीकी सेवा करे तो स्वरूपानंदको अनुभव होय ॥ ८॥

मूलं-हृदयस्यात्यशुद्धत्वान्न तत्रावेशसंभवः। स्वमूर्त्तावितशुद्धायामाविश्यानुभवं हरिः॥९॥ यावत्साधनसंपत्तिः कार्यत्यखिलान्निजान्। १ शुद्धं विधाय हृदयं पश्चात्तत्राविशत्स्वयम्॥ १०॥

शब्दार्थः-हृदयको अति अशुद्धपनोद्दे तासुं वामें प्रभुके आहे-शको संभव नहींहे जितनी साधनसंपत्ति होय तितनो श्रीप्रभ अपनी मृति अतिशुद्धहे वामें सगरे अपने भक्तनकूं अनुभव करावेंहें पार्छे (मक्तको) हृदय शुद्ध करि वामें आप प्रवेश करेहें। यह दोय श्लोकर्मे "यावत्साधनसंपत्तिः कारयत्यस्विलां निजान् " इतनो पाठभेद पुस्तकांतरमें है । अब पाठान्तरानुसार शब्दार्थः—हदयकों अति अशुद्धपनो हे तासुं वामें प्रभुके आवेशको संभव नहीं है। जब ताँइ निजजनकों सगरी साधनसंपत्ति प्रभु सिद्ध करावें हें तब ताँइ अति शुद्ध अपनी मूर्तिमें प्रवेश करि अनुभव करावें हें ओग साधनसंपत्तिसों (भक्तनको) हृदय शुद्ध करि पीछे वामें आण (प्रभु) प्रवेश करतहे ॥ १० ॥ टीका-भगवत्सेवामें अपने हृदयकों इंद्रियकों अति शुद्ध राखे लेकिकावेश विषयकी भावना न करे । लौकिक देहसंवंधिके सुखडु:स्व मनमें न रास्त्रे । लौकिक वैदिक सुख दुःख हे सो यह देहसंबंधी हे ओर भगवत्सेवासंबंधी सुख दुःख हे सो आत्मसंबंधी जन्मजनमको हे। ओर श्रीठाकुरजीको स्वरूप अति शुद्ध हे तातें लौकिकमायाक गुण प्रभुके विषे कछ न विचारे । प्रभुको श्रीअंग करपाद्म-खोदरादि सर्वे आनंदरूप हे, ओर शुद्ध मन करि अनुभव करिव योग्य हे, काम कोध मद लोभ मस्सर ताकरिके रहित हे, ओर सब दु:सके हर्ता हे, परमानंदके दाता हे, एसे श्रीठाकुरजीकी अलौकिक गुणसंयुक्त मनमें भावना करि, सर्वटोरतें अपने मनकों खेंचिकें. एक श्रीठाकुरजीके चरणारविंदमें मन लगाय भगवत्सेवा भावसहित कर तो प्रभु अपनो अनुभव करावे ॥ ९ ॥ यह संसारमें आसुरी पदार्थ ह ओर देवी पदार्थ हे तामें देवीमें दोय प्रकार हे एक मर्यादा ओर एक पृष्टि, तिनमें आसुरी ओर दैवीके दोय भेद मिलि तीन्योंको भेद न्यारे न्यारे कहत हे सो भेद हृदयमें राखे तो अज्ञान करि दुःख सुख न पावे । भगवत्सेवामें साधनसंपत्तिरूप पुष्टिपदार्थ निरूपण करेहे । प्रथम अपनो देह जो भगवत्सेवामें लग्यो रहे तो देवी जानियें। जो भगवत्सेवार्मे आलस्य होय कदाचित् कोई वैष्णवके संगतें सेवा करे ओर रोगादिक बाध करे तब जानियें जो आयुरी देह है । ओर दैयी मन होय तो सेवा करतमें प्रभुके स्वरूपको अनुभव होय। ओर आसुरी मन होय तो सेया करतमें अनेक लौकिकमें भटके ताकों स्वरूपानंदको अनुभव न होय । ओर देहसंबंधी स्त्रीपुत्रादिक कुटुंव भगवत्सेवामें सहाय होय तो दैवी जानियं। जो भगवत्सेवामें विरोध करे तो आसुरी जानियें। जो कर्ममार्गमें रुचि होय तो मर्यादा जानियें । यही प्रकार द्रव्य जो भगवत्सेवामें विनियोग होय तो दैवी जानियें । जो कर्ममार्ग दान होम श्राद्धादिकमें ऊठे सो भर्यादा जानियें । जो लोकिकमें जाय चोरी होय दंड होय सो आसुरी जानिये। तातें जो पदार्थ भगवत्सेवामें विनियोग होय तिन सबनकों शुद्ध जानियें. जो भगवरसेवामें विनियोग न होय ताकों अशुद्ध जानियें । या भांति जो प्रभुकी सेवासंबंधी शुद्ध पदार्थ हे तिनकों हृदयमें धारण करे जो मेरे कामके येद्दीहे । तब स्वयं भगवान् शुद्ध-हृदयमें प्रवेश करि स्वरूपानंदको अनुभव करावें तातें सेवासंबंधी न होय एसे पदार्थको त्याग करियें । भगवत्संबंधी पदार्थ सामग्री बस्ना-दिकको भाव हृदयमें राखिकें भगवत्सेवा करियें ॥ १० ॥

मूलं-दत्त्वा दैन्येन संबुष्टो नित्यं देहमलोकिकम्। स्वयं प्रविरय भावात्माऽनुभवं कारयेत्स्वकम् १५

शब्दार्थः-दैन्यतें प्रसन्न भये प्रभु नित्य अलोकिक (सेवोपयोगी ) देह देयके भावात्मक आप वामें प्रवेश करिकें आपको अनुभग करार्वे ॥ ११ ॥ टीका-उपर कहे ता प्रकार सेवा करे ओर दैन्य मनमें न होय तो श्रीठाकुरजी संतुष्ट न होय तार्ते दीनता करि सेवा करी श्रीठाकुरजीको प्रसन्न करिये तब श्रीठाकुरजी प्रसन्न होय । काहेर्ने जो भगवान् षड्गुणपूर्ण ईश्वरके ईश्वर हे । काह्न वस्तुकी अपेक्षा नांही राखतहे। एक प्रीति दीनता ही प्रसन्न करिवेको उपाय हे। सो भगवदीय गार्येहे "प्रीतम प्रीतहीतें पाइयें। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता इन बातन न रिझैर्ये । १ । सत्कुरु जन्म कर्म शुभ रुक्षण चेद पुराण पर्ढेंयें। मोविंदप्रभु विनस्नेहसुं वालो रसना कहा नचैयें " । २ । तार्ते भक्त दीनता करि जो कछ प्रीतिसों समर्पे सो प्रभु अंगी-कार करे। जेसें पद्मनाभदासनें छोला समर्पे सो प्रभु अंगीकार किये। जब अत्यंत दैन्य कारे प्रभु संतुष्ट होय तब जीव पर ऋषा करे, तब अलौकिक देह जो नित्य सेवायोग्यहे, ताकी सिद्धि करि आप हृदयमे पधारे । भावात्मक प्रभु तब अपने स्वरूपको अनुभव करावे । तब सगरो जगत् लीलामय दीसे काहू प्राणिमात्रमें ईष्यी न होय तव पुष्टि-मार्गीय फल सिद्ध होय ॥ ११ ॥

### मुलं-एवंविधं फलं नित्यं चिंतयन् चेतसा सदा। कुर्यादत्यादरं कृष्णसेवायामेव सर्वथा॥ १२॥

शब्दार्थः-पूर्व कह्यो ता प्रमाण भगवत्सेवार्मे नित्य (अविनाशि) फलकों चित्तसों निरंतर विचार करत प्रभुसेवार्मेही आग्रहपूर्वक आति आदर करे ॥ १२ ॥ टीका-एसे पुरुषोत्तम फलात्मक तिनको चिंतन चित्तमें सदा (सर्वकाल) कियो करे तो कवहू अन्यसंबंध न होय । जो नित्यस्मरण न करे तो अन्यसंबंध होय ताकरि आसुरी चुडि

होयजाय। तार्ते उपर कहे ताही प्रकार दैन्यसों केश-आतुरता संयुक्त चिंतन करे। ओर अति आदरपूर्वक भगवतसेवा करे। छोकिकमें दिखायवेके छिये प्रतिष्ठार्थ सेवा न करे। पुष्टिमार्गीय वैष्णवको मुख्य धर्म यहीहे। दास्यभावसों फल सवोंपर जानि सेवा करे। अति आदरपूर्वक सदा सेवा करे, (यह न विचारे जो आजु नांही सेवा करी तो काल्ह करूंगो) परन्तु नित्य नियमपूर्वक अपने देहकों अनित्य जानि देह इंद्रियको सुस्त सब छोडिकें भगवतसेवा करे यह सवोंपर सिद्धांत है। १२॥

### मूलं-साक्षात्परोक्षरूपत्वात्सेवा पूर्वविलक्षणा । यथा गायंत्य इत्यत्र भावः शबलितो मतः॥१३॥

शब्दार्थः—साक्षात् परोक्षरूप हे तातें सेवा पूर्वतें विलक्षण हे, जेसें अथवा संयोग-विषयोगात्मक जो सेवा हे सो अपूर्व विलक्षण हे, जेसें व्रजमक्तनकों प्रथम स्वरूपानंदको अनुभव भयो, पार्छे श्रीठाक्तरजी अंतर्हित भये तब "गायंत्य उच्चेरमुमेव संहता विचिक्युरून्मत्तकवद्धना इन्म्" यह पंचाध्यायीके तीसमे अध्यायके स्टोक १ में निरूपण किये जो सब मिलकें श्रीठाक्तरजीकोही गुणगान करतमये ओर बावरेकी नांह एक वनतें दूसरे वनमें टूंढिवे लगे, फिर तदात्मक होय विनकी लीला करन लागे, वामें संयोग-विषयोगात्मक भाव निरूपण कियोहे तेसोही भाव राखे॥ १३॥ टीका—साक्षात् ओर परोक्ष दोड ममयके स्वरूपसं विलत होय सेवा करे । प्रथम सेवासमय साक्षात्स्वरूपकी सेवा करि संयोगरसको अनुभव करे । अनोंसरमें कुंजकी लीला विचारि विचारि वियोगरसक्रूपको अनुभव करे । जेसें व्रजमक्त रासपंचायीमें अपने घरतें श्रीठाकुरजीके पास आय स्वरूपानंदको अनुभव करो । पार्छे श्रीठाकुरजी अंतर्धान होय विषयोगरसको अनुभव करायें।

काहेतें जो प्रथम श्रीठाकुरजी स्वरूपानंदको अनुभव न करावतें तो अंतर्धानमें विषयोग दुःख भक्तनकों वोहोत न होतो। जेसे छौकिकमें कोई धन पावे ओर फेरी धन नष्ट होय तो दुःख बोहोत मनमें आवे। पिर जाके पास जन्मतेंही मूछमें धन न होय सो दुःख काहेकों पावे?। ता भांति गोपीजन थोरो सो अनुभव संयोगरसको कियो। पार्टे अंतर्धानमें विषयोगरसको अनुभव कियो। ता पार्छे श्रीठाकुरजी प्रकट भये तब जलस्थलकीडा सिद्ध भई। तेसेंही पुष्टिमार्गमें सेवा हे। वैष्णव भगवत्सेवामें साक्षात स्वरूपानंदको अनुभव करे ता समय सेवासंबंधी संयोगके कीर्तन करे। ओर जब अनींसर होय तब परोष्ट दशा जानि विषयोगके कीर्तन (वेणुगीत, युगलगीत, गोपिकागीत) अति आतुरतासों (गान) करे। परोक्षकी सेवा होय सो सब सिद्ध करे। या भांति संयोग-विषयोग विचारि सेवा करे तो आगें भागवढे। सो प्रकार आगें श्लोकमें कहतहे। १३॥

## मूलं-तदुत्तरं यथा भावः केवलो विरहात्मकः। फलं तथैव चात्रापि फलता केवलस्य हि ॥१४॥

शब्दार्थः — पूर्वश्लोकमें जो भाव निरूपण कियो सो भाव प्राप्त भयं पीछें जेसो केवल विरहात्मक भाव होय तेसोही यह पुष्टिमार्गमें हू फल होय काहेतें जो केवल विरहात्मक भाव फलरूप है। १४॥ टीका— उपर कहे ता प्रकार भगवत्सेवा गुणगान करे सो संयोग—विप्रयोग दोड भाव वेष्टित होय करे, तो ताकरि उत्तरदल जो केवल विरहात्मक भाव ताको दान प्रभु करे, सो फल शुद्ध पुष्टिमार्गमें सर्वोपर है. या उपरांत ओर कोइ फल नांही। जहां उत्तरदल विरहात्मक भावका दान श्रीआचार्यजी दीये, तब सर्व फलकी सिद्धि होय चुकी।

विषयोग से स्वारी पदार्थ प्रमुख्यही दीसे, तब भगवत्सेवामय संयोगहमें विषयोग होयें । प्रमुखे दर्शनमें पलक आढि परे तो विषयोग होय विकल होय, प्रेमलहरीमें यह जाने जो प्रभु मोकं छोडि कहुं गये। यह साक्षात विरह वनांतरकी लीला म्मरण करि विकल होय, जो अब प्रभु धूपमें नागे पायन गाय चरायवे के से जायँगे, कोमल चरन हे । कहु डारिकां न चले जाय ! में प्रभु विना के से काल विताउँगी। या प्रकार कोटान कोटि विषयोगकी लहरी संयोगसमय मनमें रहे। लीकिक देहसंबंधी भोग सब छुटि जाय तब जानियें जो प्रेमलक्षणा भक्तिकी प्राप्ति मई। यह मुख्य रम हे॥ १४॥

# मूलं-फलाशायां फलं कृष्णवदनं हृदि चित्यताम् ॥ फलं कृष्णः सदानंदो भक्तमावात्मकत्वतः॥१५॥

शन्दार्थः — कदाचित फलकी आशा होय तो श्रीठाकुर जीको मुखारविंद फलरूप हे एसो विचार हृदयमें करनों। काहेतें जो सदा आतंदरूप श्री कृष्ण मक्तनके भावात्मक हे तासु फलरूप हे।। १५॥
टीका—उपर कहे जो सेवा सुणगान शुद्धभावसों करे सो करत
करत केवल विषयोग सिद्ध होय सो विषयोग सर्वोपर हे। तहां कोई
पूर्वपक्ष करे जो सदा विषयोग दुःसही रहे तो यामें फल कहा सिद्ध
भयो ? कल्ल फलकी आशा करे के न करे ? तहां सिद्धान्त कहत
हे जो वह विषयोगही परम फल हे, कोटान कोटि सुस्त वा विषयोग
समान नांहीहे। सो भाव बजभक्तही जानतहे, ब्रह्मादिक शिवादिकनकों अगम्य हे। ओर सेवा सुणगान करे तामें कल्ल लौकिक वैदिक
फलकी आशा तथा अपने उद्धारकी आशा राखे ताकों पृष्टिमार्गीय
मुख्य फल न होय। तार्ते फल यही मनमें चाहे जो श्रीकृष्णचं-

द्रके वदनकमलके दर्शनं कव होय! काहेतें जो श्रीठाकुरजीके मुखारविंदरूप श्री आचार्यजी हे तातें श्री आचार्यजीके दर्शनकी अभिलाषा मनमें राखे! सो भगवत्सेवामें साक्षात मुखारविंदको दर्शन वारंवार करे यही सर्वोपर फल हृदयमें जाने। तातें श्रीकृष्णके वदनचंद्रको चिंतन वियोगमें हू करे। अनोंसरमें वियोगश्रम बहुत करे। तब केवल विप्रयोग भावात्मक फल सिद्ध होय। तब श्रीकृष्णका वदनचंद्र सवठोर दिखे। ताहें विरह हे सो फलरूप हे ओर श्रीकृष्ण हे सो फलरूप हे ओर श्रीकृष्ण हे सो फलरूप हा साने सवा समरण करे।। १५॥

### मूलं न तत्र ज्ञानसंबंधो यतोऽत्रापि न वै चितिः। सचिदानंदरूपस्तु प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः॥ १६॥

राज्दार्थः नतहां ज्ञानसंबंध नांही। क्यों जो वहां चिति जो चैनन्य नाम ज्ञानही नांही हे। ओर पूर्णपुरुषोत्तमही सिंबदानंदस्वरूप श्रुतिस्मृत्यादिकमें प्रसिद्ध हे।। १६।। टीका—एसे रसात्मक श्रीकृष्ण एक अनन्यभक्तनके अनुभवयोग्य हे। तहां कोई कहे जो पुराण-शास्त्रमें ज्ञानमार्गह बडो कह्योहे, ताकि प्रमुकी प्राप्ति कही हे ओर तुम भक्तिकरि प्राप्ति कही हे, ताकी कहा कारन हे? तहां सिद्धान्त कहत हे जो शुद्धाद्वेतीय ज्ञानमार्गमें ज्ञानी तेजोमय स्वरूपकी भावना करतहे, तिन ज्ञानीकों स्वरूपानंदसों संबंध कोई कालमें नांही स्वरूपानंदके चितन योग्य ज्ञानी नांहीहे। ज्ञानीकों संबंध तो अक्षरमें हे। सब ठोर आभिकी नांइ व्यापक बह्य हे तिनहीमें लय होतहे। उनकों भक्तिरसकी प्राप्ति कबहू नांहीहे। तातें शुद्धाद्वेतीय ज्ञानीके आगिह या स्वरूपको भाव न कहेनो। श्रीकृष्ण हे सो सिचदानंद-स्वरूप रसात्मक हे, जीवमें सब् ओर चित् दोय धर्म हे, आनंदको

तिरोधान हे ओर श्रीठाकुरजी परमानंदरूप हे। श्रीभगवत-गीतामें कहेहें जो श्रीकृष्ण पूर्णपुरुषोत्तम हे। सो वेदशास्त्रमें सब ठोर प्रसिद्ध हे तार्ते एक श्रीकृष्णहीकों सबतें पर पूर्णपुरुपोत्तम जाननों। ब्रह्मादिक ' शिवादिकनकों मर्यादा भगवद्धक्त जाननें। स्वतंत्र एक श्रीकृष्ण-हीकों जाननों।। १६॥

मूलं-पूर्वावस्थापलं कृष्णः केवलश्चोत्तरो मतः । तस्येवाऽऽस्यं कृपापूर्णःप्रसुःश्रीवस्रभाभिधः॥१७॥

शब्दार्थः-पूर्वावस्था (संयोगात्मक पूर्वदल) के फलरूप श्रीकृष्ण हे ओर (विप्रयोगात्मक) उत्तरदल केवल फलरूप है । [ साधन ओर फल दोउ एक श्रीकृष्णही है ] । विनकेही मुखारविंद कृपापूर्ण श्रीवलभप्रभु हे ॥ १७ ॥ टीका—अब कोई कहे जो तुम श्रीठाकुर-जीकी सेवा करिकें कछ फलहूकी वामना मनमें नांही राखतहो सो काहेतें ? वेदमें जितनी क्रिया कही ताको फलहू कहेहे जो कछ फल न होय तो किया व्यर्थ कहियें यह वेदशास्त्रकी मर्यादा है, यह संदेह होय तहां कहतहे जो जा जीवकों श्रीआचार्यजीद्वारा बह्मसं-वंघ भयो ओर वह जीव (वैष्णव ) पुष्टिमार्गकी रीतिसों भगवत्सेवा करन लाग्यो तब वह सेवा करतमें साधनह श्रीकृष्ण ओर सेवा सिद्ध भये पार्छे फलहू श्रीकृष्णही है। तार्ते या पुष्टिमार्गमें साधनहींमें फलकी प्राप्ति भई ओर वेदमर्यादामें किया साधनरूप न्यारी हे ओर फल न्यारो हे, फल भयो तब मर्यादाकी किया नाश भई। ओर पुष्टिमार्गमें साधनहुमें श्रीकृष्णसेवा ओर फलहुमें श्रीकृष्णसेवा है। सो श्रीकृष्ण कव प्राप्त होय ? जब श्रीठाकुरजीके मुखारविंदरूप श्रीआचार्यजी महाप्रभुनकी पूर्ण कृषा होय तब यह जीव, शरण आवे पुष्टिमार्गमें भगवत्सेवार्मे रुचि होय, श्रीआचार्यजीकी कृपा विना पुष्टिमार्गमें जीव कवहू शरण न आवे ओर पुष्टिमार्गमें प्रवेश कवहू न होय यह

सिद्धांत निश्चय जाननों । सो श्रीआचार्यजीकी कृपा कोंन प्रकारती होय सो आगे श्लोकमें कहतहे ॥ १७ ॥

# ्रमूलं-तदाश्रयः सदा कार्यो मनोवाकायद्वित्तिभः। स्वकीयता तदीयेषु तद्भिन्ने भिन्नता मता ॥१८॥

शब्दार्थ:-मन वाणी ओर कायाकी वृत्तिकरिकें विनको आश्रय सदा कर्त्तव्य हे ओर जो तदीय [ भगवदीय ] हे वामे अपनेपणांको ममत्व तथा जो विनकी शरण नहीं आयेहे वामें भेदबुद्धि राखे ॥१८॥ टीका-अव श्रीआचार्यजी कृपा करे सो उपाय कहतहे जो भन वचन कर्म करिकें एक श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय करे तब श्रीआचार्यजी अनन्यसेवकको भाव देखिके प्रसन्न होय आर श्रीआचार्यजीको आश्रय हृदयमें हृढ न होय तो कोटानकोटि साधन कीयो करे परि रंचकहू फलसिद्धि न होय, अन्यसंबंधर्ते नाश होय जाय । सो श्रीगुसाँईजी विज्ञप्तिमें एक श्लोक कहेंहें "अन्य संबंधगंधोऽपि कंधरामेव बाधते " (अन्यसंबंधको गंधह कंधरा [गरदन] कुं ही बाध करेहे ) अन्यसंबंध होय तो माथोही कटे। ं। सें संभरवारे दामोदरदासकी वार्तामें प्रसिद्ध हे जो स्वीनें अन्यान्य कीयो तो पुत्र म्हेच्छ भयो । अन्यसंबंध भक्तिमार्शमें महावाधक ८। ओर जो श्रीआचार्यजीको हढ आश्रय होय ओर साधन थेरी वनि आवे तोह सकल कार्य सिद्ध होय। आश्रय दृढ यह वैष्ण्यनो परम धर्म हे । श्रीआचार्यजीको दृढ आश्रय भयो कब जानियें जब श्रीआचार्यजीके तदीय अनन्यभक्त चोरासिबैष्णव अष्टसम्बः अतदे जो जिनके हृदयमें श्रीआचार्यजीको आश्रय हुढ सिद्ध मन्हें जिनकुं श्रीआचार्यजी प्रसन्न होय अपनो अनुभव करान्त हे, मन कर्म वचन करि एक श्रीआचार्यजीकोंही जानतहे ५से मगवदीयको सत्संग करे । ओर एसे भगवदीयमें यह भाव राखे जो इनको श्रीआचार्यजी कृपा करिकें दान दीयहें सो अहर्निश इनके हृदयमें श्रीआचार्यजी विराजतहे । तातें श्रीआचार्यजीमें ओर भग-वदीयमें कछ भिन्नता नांहीहे । जेसें अधिके पुंजमेंतें चिनगारी उड़-तहे सोह अभिरूप हे तेसें भगवदीयहू भगवदूप हे । तातें एसें भग-वदीयमें ओर श्रीआचार्यजीमें भिन्नबुद्धि राखे तो उह जीवकों पुष्टि-मार्गको फल कबहू न होय, श्रीआचार्यजी प्रसन्न न होय । जेसें रामानंदने अपनी स्नीसों कही जो 'बेगी गोवर सकेली नातर वैष्णव उठाय ले जायँगे 'यह सुनत ही श्रीआचार्यजी कोंध करि त्याग कीयो कितनेक जनमको अंतराय भयो । तातें भगवदीयमें ओर श्रीआचा-र्यजीमें भेदबुद्धि न राखे ॥ १८ ॥

# मूलं-तदीयेषु च तद्बुद्धथा भरः स्थाप्यो विशेषतः। यथा दूतीषु भवति विषयिणां मतिस्तथा॥ १९॥

शब्दार्थः—जेसो भाव श्रीआचार्यजीमें तासूं विशेष भाव भगव-दीयमें राखे, जेसें कामीपुरुष हे तिनकी बुद्धि दूतीके विषे रहतहे तेसें भगवदीयमें बुद्धि राखे अर्थात् कामी पुरुष परस्त्रीतेंह् जा दूती द्वारा वह शास होय ताको सन्मान बोहोत करे तेसें भगवदीयको सन्मान विशेष आदरपूर्वक करे ॥ १९ ॥ टीका—तदीयमें लौकिक बुद्धि न राखे, यह जाने जो तदीय प्रसन्न होयँगे तब श्रीआचार्यजी प्रसन्न होय दान करेंगे । सो लौकिक हष्टांतसों कहतहे—जेसें कामी पुरुष होय सो दूतीद्वारा परस्त्रीकों बुलावे सो काम तो परस्त्रीसों वाको सिद्ध होय परंतु बीचमें दूती प्रसन्न होयके करे तो काम सिद्ध होय नातर नांहा सिद्ध होय तार्ते जेसें दूती प्रसन्न रहे सोही कामी पुरुष कर-तहे । तार्ते जो दूती कार्यकों सिद्ध करतहे तापरहू अधिक स्नेह होतहे तेमेंही जीव जब भगवानमों मिले तबही यह जीवको कार्व सिद्ध होय परंतु भगवानहू भगवदीयके संग विना न मिले. भगवदीय-द्वारा भगवान प्रसन्न होतहें तार्ते भगवदीयमें ओर भगवानमें समा-न बुद्धि स्थापन करे ॥ १९ ॥

#### मूलं-धनं गृहं यथा कृष्णे तथा भक्तिस्थितेऽपि च। विनियोक्तव्यमेवं हिप्रभोर्भावो भविष्यति॥२०॥

शब्दार्थः - धनगृहादिक जेसें श्रीठाकुरजीमें विनियोग करे तेसेंही भक्तमेंहू विनियोग करे काहेतें जो एसें प्रमुकी प्रसन्नता होय ॥ २० : टीका - भगवदीयमें भाव भयो कब जानियें ? जेसें धनगृहादिक श्रीष्ट षणकों समर्पतहे भावसहित भगवत्सेवा करतहे तेसेंही भावसहि भगवदीयकी सेवा करियें धनगृहादिक मन वचन कर्मसों स्नेहसंयु भगवदीयमें विनियोग करियें तो भगवान प्रसन्न होय ॥ २० ॥

मूलं तदीयाश्चेत्स्वतस्तुष्टास्तुष्टः कृष्णो न संश्वायः। तदीयास्तु निजाचार्यचरणेकपरायणाः॥२१॥ अनन्यभजनास्तुष्टाः कामलोभविवर्जिताः। निर्पेक्षा विरक्ताश्च सर्वभूतिहते रताः॥२२॥ निर्मत्सराः कृष्णसेवाकथादिविहितादराः। एवंविधास्तदीयाश्चेत्संगादिष विशेषतः॥२३॥

शब्दार्थः-भगवदीय आपतें प्रसन्न होय तव प्रभु प्रसन्न भन वामें संशय नांही। अब भगवदीयके स्रक्षण कहतहे-श्रीआचार्य जीके चरणारविंदको आश्रय जिनक् दृढ होय॥ २१॥ अनन्यभित्त करवेवारे [ अन्याश्रयरहित ], संतोषवारे, काम स्रोभतें वर्जित, निर् पेश्च [ जाक्रं काह्की अभिरुपा नांही ], विरक्त [ भगवचरणारविंद

विना ओर सर्वतें आसक्तिरहित ], सर्व प्राणिमात्रके हितमें प्रीति वारे ॥ २२ ॥ ईर्ष्यारहित, प्रभुकी सेवाकथादिकमें आदर करिवेवारे एसं भगवदीय मिले तो विनके संगतेह विशेष फल हे ॥ २३ ॥ टीका-अब उपर कहे भावपूर्वक धन गृह श्रीकृष्णकों समर्पे तेसेंही भावसहित भगवदीयक समर्पे । तहां कोई कहे जो भगवानकी सेवा तो आवश्यक हे सो करि चाहियें ओर भगवदी-यकी सेवा कीयेर्ते कहा होत हे? तहां सिद्धान्त कहत हे जो भगवदी-यकों सेवा करि प्रसन्न करियें तब भगवदीय संतुष्ट होय जब भगवदीय संतुष्ट न होय तब भगवानहू संतुष्ट न होय । एसं जानि भगवदीयको सर्वपकार संतुष्ट करने ताकरिके निश्चय भगवान् संतुष्ट होयँगे । तहां कोई कहे जो वैष्णव जानिके आपर्ते बने सो सेवा करियें ओर वैष्णव कठिन आज्ञा करे सो आपतें न वने तव वैष्णव संतुष्ट न होय तो कहा करे ? या भांति कोई कहे तहां सिद्धांत कहत हे—जेर्से राजाके वालककी सेवा करियें सो वह बालककूं ज्ञान न होय वह अनेक वार्ता कहे सो आपतें न वने तातं वह वालक प्रसन्न न होय परि राजा तो अपने मनर्मे जाने हे जो याने मेरे वालककी सेवा बोहोत करी हे याहीसों बनी तितनी करी हे यह जानिकें राजा तो प्रसन्नही होय । एसें जानिकें अपन शुद्धभावलें वने तितनी वैष्णवकी सेवा करियें तोह वैष्णव प्रसन्न न होय तो कुछ चिंता नांही भगवाच प्रसन्नही होयँगे। अब वैष्णव कितने प्रकारके हे सो कहतहे जो एसे बैष्णव होय तिनकी सेवा करे (१) एक श्रीआचार्यजीके चरणारविंदकी भक्तिमें परायण होय, अहनिंश यह लोक परलोकमें श्री आचार्यजीके शरणकी कामना होय, एसे भगवदीयकी सेवा करे सत्संग करे तो जीवहूकी अनन्यता श्रीआचार्य-जीमें होय ॥ २१॥ (२) श्रीठाकुरजीकी सेवाही करि संतुष्ट रहे ओर

देवतांतरको भजन स्वमहुमें नांही जानतहे, तब श्रीठाकुरजी कृपा करे प्रसन्न होय । (३) काहू वस्तुकी कामना नांहीहे तीन्योळोकंपयँत बह्मानंद मोक्षपर्यंत तुच्छ जानें। (४) होकिक काम कोघ मद मत्सरता विषयवासनाकी गंध जामें न होय ओर लोभ न होय, जो सगरो धर्म द्रव्यके छिये वेचे काहतें जो यह किलुगमें द्रव्यकरि सकल लौकिक कार्य सिद्ध होतहे सो द्रव्यमें जाकों रंचकहू लोभ न होय सो भगव-दीय जानियें। (५) निरपेक्षभावसों भगवत्सेवा करे. कछ लोकिक वैदिक कामना मनमें न राखे, काहू राजा द्रव्यवारेकी अपेक्षा मनमें न राखे (६) मनकिर विरक्त रहे. स्त्रीपुत्र कुटुंव गृह देहसंबंधि सगरे जगत्में हढ वैराग्य जानें। काहूसीं अपने स्वार्थके लिये कछ याचना करे नांही, यह जाने जो श्रीकृष्णही सर्व कार्य सिद्ध करेंगे मेरो धर्म तो भगवत्मेवाही करिवेको है। (७) सर्वभूतप्राणिमात्रमें हित राखे, काहुको बूरो सर्वथा न विचारे, मन वचन कर्म करि सबको हितही करे। [एसे भगवदीयको संग अवश्यही कर्तव्य हे तिनकी सेवा स्नेहपूर्वक करे]॥ २२॥ (८) मत्सर (जो ओरको उत्कर्ष देखि न शके सो) न करे, अपनेतें ओर वैष्णव थोरो भगवद्धर्म करत होय तोह वाकी बडाई करे, धन्यवाद दे योग्यता न जाने जो में बोहोत धर्म करतहों, यह जानें जो मेरेमें तो भगवद्धर्म रंचह नांहीहे या भांति दीनता राखे। (९) श्रीकृष्णकी सेवा आदरपूर्वक करे. श्रीकृष्णकी कथाह आदरपूर्वक सुने काहेर्ते जो भगवत्सेवा कीयेतें सर्व इंद्रिय भगवत्परायण होय ओर श्रीकृष्णकी कथा सुनेते भगवत्सेवामें रुचि उपजे (तातें भगवत्कथाह आते आदरपूर्वक सुननी भगवत्सेवाहू करनी ) या भांति उपर कहि आये एसे नवगुणसुं परिपूर्ण भगवदीय होय तिनको संग अवश्य नियमपूर्वक करे या भाति शुद्ध मनसों उत्तम भगवदीयको संग करे, उनकी सेवा करे, भगवदीय कहे तार्पे मनमें विश्वास राखिके

सिंहपूर्वक सब करे या प्रकार वैष्णव रहे तो श्रीआचार्यजी प्रसन्न होय आनंद दान करे ॥ २३ ॥

# मूलं-सर्वथा शुद्धभावानां स्वीकृतानां कृपालुना । सर्वं श्रीवस्त्रभाचार्यप्रसादेन भविष्यति ॥ २४ ॥

शब्दार्थः-दयासु श्रीठाकुरजी, श्रीमदाचार्यजी ओर भगवदीयनें अपने कीयेहे एसे शुद्ध भाववारेनको श्रीमदाचार्यजीके प्रसादतें सर्व कार्यह सिद्ध होयँगे ॥ २४ ॥ टीका-उपर जितनो प्रकार कहे सो सव शुद्ध भावसों करे, श्रीऋष्णकी कथाको श्रवणहू शुद्ध भावसों करे, भगवत्सेवाह् शुद्ध भावसों करे, गुरुसेवाह् शुद्ध भावसों करे, वैष्णवकी सेवाहू शुद्ध भावमों करे, सगरी भगवछीलामें शुद्ध भाव राखे, सर्व भगवत्सामग्रीमें शुद्ध भाव राखे, तत्र भगवदीय प्रसन्न होय कृपा करे तो प्रभु हू कृपा करे। तहां कोई कहे जो इतने धर्म महाकठिन हे, यह कल्रियुगर्मे जीवसों केसे बनि आवे, जीवमें तो एक हू धर्म महाकठिनतासों सिद्ध होत है। या भांति संदेह करे तहां सिद्धांत कहतहे जो श्रीवस्थाचार्यजी यह किरियुगके जीवनपें कृपा करिवेके लिये प्रकटे हे ओर यह पुष्टिमार्ग सेवींपर प्रकट कीयोहे, सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कृपातें धर्म एक क्षणमें आवेंगे । जीवकों तो सबही कठिन हे क्यों जो जीव स्वभाव-करि दुष्ट हे ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कृपा करे तिनकों सब सुगम है। तार्ते मनमें एक श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय दढ राखे। सर्व कार्य आश्रयहीतें निश्रय सिद्ध होयगो, निश्रय पुष्टिमार्गर्मे फुछ हे सो श्रीमहाप्रभुजी दान करेंगे ॥ २४ ॥

या प्रकार प्रथम शिक्षापत्रमें अंगीकृत जीवनकी कर्तव्यता निरूपण करी, एसे प्रथम शिक्षापत्रको भाव यथाबुद्धि कहे। इति श्रीहरिरायजीकृतं प्रथमशिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजी-कृतव्रजभाषाटीकासमेतं संपूर्णम् ॥ १ ॥

# बडे शिक्षापत्र २.

अब द्वितीय शिक्षापत्रमें श्रीहरिरायजी निरोधकी सिद्धिको प्रकार निरूपण करतहे—उपर कहे ता रीतिसों प्रथम शिक्षापत्रको भाव हृदयमें धारण करे तो वा जीवके उपर श्रीआचार्यजी महाप्रभु निश्रय कृपा करे। पृष्टिमार्गमें रसरूप फलात्मक श्रीकृष्ण हे वाकों दान करे सो यह दूसरे शिक्षापत्रमें कहतहें तब श्रीकृष्णको स्वरूप हृदयारूढ होय जेसे स्वरूपको अनुभव होय—

मूलं—यशोदोत्संगललितः कचग्रियतवेणिकः। मुक्ताफललसङ्गालचलत्कुटिलकुंतलः॥१॥

शब्दार्थः—अठारे श्लोक पर्यंत स्वरूपकोही वर्णन हे । श्रीयशो-दाजीके उत्संग (गोद) में शोभित हे, केश वेर्णारूप गृंथे हे, मुक्ताफल सों सुशोभित भाल हे, चलायमान कुटिल (वक्र) केश हे ॥ १ ॥ टीका—श्रीयशोदोत्संगललित यह केवल भावात्मक स्वरूप हे। वसुदेव-

जीके वहां जो मधुरामें प्रकटेहे सो केवल रसात्मक नांहोहे सो अनेक कार्यार्थ सुमिभारहरणार्थ मोक्षदानार्थ प्रकटेहे । ओर श्रीयशोदाजीके वहां जो स्वरूप प्रकटेहे सो केवल व्रजभक्तनकों आनंददानार्थ हे सो श्रीयशोदोत्संगलालित जो रसात्मक सोही यह श्रीआचार्यजीके पुष्टि-/ मार्गमें सेवनीय है। ताहुमें दोय प्रकार है कल्पकल्पमें द्वापरयुग आव-नहे तब श्रीनंदयञ्चोदा प्रकटतहे तब श्रीठाक्करजीह प्रकट होतहे सो यशोदोत्संगलालित पृष्टिमार्गमें सेन्य नांहीहे । कृत्पकरपमें कवह अंशावतार होतहे ओर सारस्वत कल्पमें जो स्वयं प्रभुं (आप) पधारेहें सो वेदकी ऋचाकों वरदान दीयेहें सो सारस्वत कल्पके यशोदोत्संग-लालित यह पुष्टिमार्गमें सेव्य हे सो श्रीग्रसाँईजीके वचन हे "जानीत परमं तस्त्रं यशोदोत्संगलालितम्। तदन्यदिति थे पाहुरासुरांस्तानहो बुधाः" (श्रीयशोदोत्संगलालित (श्रीकृष्ण) कूं परमतत्त्व जानर्ने.) श्री यशोदोत्संगरारित विना ओरकूं जाने ताकों आसुर जानियें। सर्व-लीला सर्व वस्तुके कारणरूप यशोदोत्संगलालित हे तिनकों श्रीयशो-दाजी अति स्नेहर्सो उत्संगमें छीयेहे ठाळन पाळन करतहे परम आनंदमें मग्न हे, श्रीगुसाँईजी '' मंगलिमह श्रीनंदयशोदानामसुकीर्त्तनमेतद्व विरोत्संगसुलालितपालितरूपम् " एसें मंगलमंगलप्रंथमें कहेर्हे ता रीतिसों यशोदाजी सो मंगलरूपकों पायकें गोदमें ले आपहू मंगल-रूप मई एसे स्वरूपको ध्यान करतहे । श्रीयशोदाजी उत्संगमें पुत्रकों लेयकें सुंदर धुघरवारे वारहे तिनकों सवारिकें वेणी गृहतहे। अथवा श्रीयशोदाजी अपनी गोदमें प्रभुकों लेयकें अनेक मेवा मि-ठाई आरोगावतहे, अनेक खिलोंनानसों सिलावतहे, कुमारिका जो घरमें भक्त हे सो वेणी गृहतहे अथवा श्रुतिरूपा श्रीचंद्रावलीजी पधारि वालभावसों गृहतहे, अथवा मुख्य स्वामिनीजी श्रीद्यपमानुजा पधा-

रिकें बालभावसों गृहतहे, अथवा श्रीटाकुरजीके वालभावको हठ हे तास्ं श्रीयशोदाजी वृषमानुकुमारिकाकों अपने पास बेटाय दोन स्वरूपकी वेणी गृहतहे। या भांति अनेक भाव हे (सो श्रीमहाप्रभु-जीकी कुपातें अनुभव होय)। या भांति वेणी सवारिकें सुंदर भालपर मोतीकी लर शोभा देतहे सो मानो नीलकमलके उपर वरावरी जलकी बृंद आय रही हे, तथा श्याम चंद्रमाके उपर तारागणकी पंक्ति आय रही हे, शीतल मंद सुगंध वायुतें कुंतल जो अलक चलायमान हे सो परम अद्भुत शोभा देतहें, मानो मुखकमलके मक्रंदवश होय अलि जो ध्रमरके छोटे पुत्रकी पंक्तिकी पंक्ति आय पान करतहे, तथा मुखचंद्रमापर अलक सो सप्के बचा आयहे, या भांति शिखातें नखपयंत सिंगारको भावसहित हदयमें विचारे॥ १॥ मूलं-मुक्ताफलावलीभालप्रांतकर्णविभूषितः।

कस्तूरिकातिलकयुग्भालभूषातिसुंदरः॥ २॥

शब्दार्थः—मोतिनकी मालासों भाल मध्यतें कर्णताँ ह सुशोभित हे कस्त्रीके तिलक्ष्युक्त भालके भूषणकी शोभा सो अति सुंदर हे ॥ २ ॥ टीका—मुक्ताफलकी लर भालसें दोड कर्णताँई बंदी धरेहें सो मानों स्वाम मेघमें दोड वककी पंक्ति परम शोभा देतहें, सुंदर कस्त्रीको तिलंके भालपर विराजितहे, शृंगाररसात्मक श्रीठाकुरजीके भालपर स्वतःसिद्ध सर्वकालमें कस्त्रीको तिलक हे तातें श्रीचंद्रावलीजी आप अपने भावसंबंधी श्रीठाकुरजीकों कीयोहे कस्त्रीको तिलक ओर मुख्य श्रीस्वामिनीजी अपने भावस्त्र सुवर्णको भूषण भालपर धरायहे १ या भांति सगरे आभूषण भावात्मक हे ॥ २ ॥

मूलं–काश्मीररागविलसत्कपोलद्वयिचित्रितः। स्फुरच्छुतियुगप्राप्तकुंडलचुतिमंडितः॥ ३॥

शब्दार्थ:-केसरके रंगसों दोउ कपोल चित्रित हे ओर चलकित जो (दोड कर्णमें ) कुंडल हे ताकी कांतिसों मंडित हे ॥ ३ ॥ टीका—काश्मीर जो केसर कुमकुमादि-अंगरागर्सो कपोल चित्रित हे सो दोड कपोलमें कमलपत्र परम शोभायमान हे, यह कमलपत्र श्रीस्वामिनीजीके मनो-रथको हे काहेर्ते जो कमलपत्र जब ब्याह होतर्हे तवही धरतर्हे। सो श्रीस्वामिनीजी अपनो मनोरथ करतहे अपने श्रीअंगके वर्णरूप केस-रसों कमलपत्र दोउ कपोलमें सवारि यह जताये जो हमहीतें व्याह होयगो। अथवा श्रीयशोदाजी श्रीठाकुरजीको श्रीस्वामिनीजीकी गोदर्मे पधराय आपु गृहकार्य करतहे तव श्रीस्वामिनीजी एकांत ठोरमें पधरा-यके श्रीठाकुरजीसों प्रार्थना करतहे जो हमारो चिरकालको विरह तुम द्री करो तब श्रीठाकुरजी किशोर वयको अंगीकार करि श्रीस्वामिनी-जीके सगरे मनोरथ पूर्ण करतहे तब श्रीस्वामिनीजी दोउ कपोरूपर कमलपत्र अपने हस्तर्सों सवारिकें व्याहको मनोरथ पूर्ण करतहे जो नित्य याही भांति हमकों सुख दीयो करो 'दिनद्रुहे मेरो कुंवर कन्हैया' या पदके अनुसार अनेक लीला गोप्य करि पार्छे श्रीठाकुरजीकों गोदमें लेय श्रीस्वामिनीजी श्रीयशोदाजी पास आयर्के कहतह जो यह तुक्षारो पुत्र आतिचंचल केसेंहू रहत नांही सो क्योंहू क्योंहू राखेहें एक ठोर तो याहीको मन लागत नांही तार्ते खिलाय ल्यायेहें 上तब श्रीयशोदाजी श्रीस्वामिनीजी उपर प्रसन्न होय श्रीठाकुरजीको अपने उत्संगर्भे लेत हे, विधनांसों अंजरू पसारी यह पार्थना करत हे जो वृषभानुकुमारीतें मेरे पुत्रको ज्याह होउ यही में मांगतीहों । पार्छे मेवामिठाईसों श्रीस्वामिनीजीकी गोद भरी देतहे । याभांति श्रीठाकुरजीके कपोल चित्रित हे ओर दोउ श्रुति जो कर्ण तामें कुंडल शोभायमान हे सो कुंडल अति चंचल हे सो कबहू मकरा-कृति कुंडल धरतहे, कबहू मयूराकृति कुंडल धरतहे, तामें मकरा- कृतिमें स्वकीय भक्तके मनोर्थ ओर मयूराकृतिमें परकीय सामे भक्त ठाडेहे तिनकी कांति गंडस्थलपर झलकतहे सो कोटिकंद्पनकी छबीको हरतहे, नीलमणिकी कांति लज्जावतहे ॥ ३ ॥

मूलं-चिबुकांतलसहस्रभूषः सांजनलोचनः। नयनप्रांतविलसन्मषीबिंदुसुशोभनः॥ ४॥

शब्दार्थ:-चित्रुकके मध्यमें शोभित हीराको भूषण हे अंजनयुक्त नेत्र हे ओर नेत्रप्रांतके पास झोभित मधीके विंदुतें सुशोभित हे ॥४॥ टीका—सुंदर चिब्रुकपर हीराको भूषण सोहतसे सो परम उज्वल श्रीचं-द्रावलीजीको भाष है ताकी मधुराष्टककी टीकार्मे विस्तारसाँ वर्णन है जो श्रीस्वामिनीजी अधरामृतको पान करत रसके आधिक्यतें मुख-कमरुर्ते अधररस स्रवतहे सो चिच्चकपर आवतहे सो श्रीचंद्रावलीजी आस्वादन करतहे, या भावतें चिबुकभूपण विराजतहे । नयनकम-लमें अंजन शृंगाररससोंही होतहे सो नयनके कटाक्ष दशदिशाके भक्तनके उपर परतहे ताकरि व्रजभक्त मोहित होयेंक अपनो गृहकार्य भूलीजातहे । काहेर्ते जो नेत्र आति कुटिल हे आति चपल हे आति अरुण भूर्णायमान हे, अनेकभावसाँ भरेहें, सो श्रीगुसाँईजी लिखतात्रिभंगग्रं-थर्मे वर्णन कीयेहे दशदिशाके भक्तनकों नेत्रही द्वारा रसपान कराव-तहें ने और श्रीयशोदाजी मधीविंदुका भ्रवपर दीयेहे जो मेरे पुत्रकों काहुकी दृष्टि न लगे ता मधीबिंदुका परम सोहतहे, सबके मनकों

मूलं-लालामिषाधररसस्रावणज्ञानबोधकः। बाल्यभावातिग्रलभरसबोधनतत्परः॥ ५॥

शब्दार्थः-लारके मिषतें अधररसको जो श्रवण करनों ताकरि झान करिवेवारे ओर बाल्यभावतें अति सुलभरसकों जतायवेमें तत्पर है॥५॥

टीका-आरक्त अधरतें रस स्रवतहे सो श्रीयशोदाजी यह जानतहे जो बालकके छार सवतहे सो श्रीयशोदाजी मुखचुंबन करतहे तब वारुलीलाके अधररसको आस्वाद होतहै। काहेर्ते जो पृष्टिलीलार्मे अधररसपान विना अंगीकार न होय ओर श्रीठाकुरजी तो नित्य ढीलामें सबकों अंगीकार करावनके लिये पधारेहें तब श्रीयशोदाजीकों बृद्धगोपीजनकों तथा श्रीनंदरायजीकों अधरामृत केसें एए होय ? तार्ते वालभावर्ते लार झरतहे । सस्वानकों म्वालमंडलीमें जुंठो खवा-वतहे, ब्रजभक्तनकों क्षण क्षणमें अधरामृतकरि जीवन हे। वेणु द्वारा अधररसर्ते पशुपक्षी सबनकी बुद्धि ठिकाने रहतहे अन्यसंबंध नांही होतहे। वाल्यभावर्षे श्रीस्वामिनीजीको अधरामृत पान वोहोत सुरुभ हे, काहेतें जो श्रीयशोदाजीसों कहिके श्रीठाक्करजीकों पधरायके लेजातहे जो तुह्मारे पुत्रकों सिलाय लावें तब सब कोई यह जानत है जो बालक्कों खिलावन लेजातहे काह्कों विषम बुद्धि नांही होतहे। एकां-तमें लेजाय गुप्तरसकी रीतसों प्रार्थना करतहे सो श्रीठाकुरजी तो सदा रसदानमें तत्पर हे पार्ते सकल भक्तनके मनोरथ सिद्ध करतहे।।५॥

# मूलं-मुखांबुजानिजांगुष्ठप्रवेशनपरायणः।

मिक्तप्रविष्टस्य ग्तिकियाशकिविबोधकः॥६॥

शब्दार्थः—अपने मुखारविंदमें अपने अंग्रष्ट प्रवेश करतहे। भक्तिमें प्रविष्ट एसे जीवकी गति ओर कियाशक्तिकों जतावतहे ॥ ६ ॥ श्रीका-श्रीठाकुरजी सुंदर पालनेमें पोढेहे अपने अंग्रष्टकों वारंवार मुखमें प्रवेश करतहे चरणकमलके अंग्रुष्ट दोज श्रीहस्तमों पक्तिकें अपने मुखमें प्रवेश करतहे ताकिर यह जतावतहे जो चरणारविंदमें कोटान-कोटि भक्तनके मन लागे रहेहे तिन भक्तनके मनमें यह ताप अनेक कालमों रहतहे जो हमकों अधरामृतको पान कबहू न भयो वह रस

कोंन भारिकोहे सो भक्तंनकी आर्ति प्रभु सही नांही सकत तात बालभावसों कोई जाने नांही याभांति चरणारविंदके भक्तनकों अध-रामृत रसको पान करावतहे, अथवा प्रभु यह विचार करतहे जो मेर चरणारविंदमें एसो कहा रस हे जो सगरे भक्त चरणारविंदकों पूजतह ध्यान धरतहें सो रस में हूं तो देखों सो बालभावसों आपहू चरणारविंद-के रसको आस्वादन करतहै। ओर व्रजभक्तन चारों ओर वेष्टित होय रहेर्हे तिनकों प्रभु नेत्रनके कटाक्षसों आगतस्वागत करतहे ओर रस-संकेत जतावतहे। अथवा कबहू श्रीहस्तको अंगुष्ठ मुखर्मे मेलतह ताकरि अंतर्गृहगता देह छोडि श्रीठाकुरजीके पास आई हे तिनका आप श्रीहस्तर्सों पकरि अपने श्रीमुखारविंदमें धारण करतहे सो कवहू एकांतमें उन भक्तनकों बाहिर निकासि रमण करि पाछे फेरि मुखार-विंदमें धरि लेतहे। लोगनके दिखायवेमें वालक अंगुष्ठ चूसतहे। श्रीस्वामिनीजी आदिकों अनेक रमण बंधादिक क्रियाको बोधन करतहे। या भांति श्रीठाकुरजी जाको जेसो अधिकार हे ताकूं तेसोहा रसपान करावतहे ॥ ६ ॥

मूलं-प्रीवालग्नलसन्मुक्ताफलमालविभूषणः। तदुत्तरलसत्स्वर्णमणिमालातिमोहनः॥ ७॥

श्रव्दार्थः नंठमें लग्न शोभित मोतिनकी माला करिकें मूषित ह ओर ताकी उपर सुवर्णके मणिकाकी माला हे तातें अति मोह उपजा-वत हे ॥ ७ ॥ टीका-ग्रीवासों लगी मोतिनकी माला (कंटशी) परम शोभा देतहे । ताहीके पास सुवर्णके मणिका ओर मणिमाला ग्रंथन करी श्रीकंठमें धारण कीयहे ताकरि अपने भक्तनकों यह जिताये जो में तुमकों अहर्निश कंठमें राखतहों । मुक्ताकी माला सुवर्ण तथा मणिमय अनेक भक्तनके भावात्मक हे तातें प्रभु प्रेमत धारण कीयहे ॥ ७ ॥

# मूलं—उरःस्थललसत्स्वच्छवक्रवैयाघभूषणः। मुक्ताफलस्वर्णमालायुतत्तंदिलितोदरः॥८॥

शब्दार्थः—हृदयर्पे शोभायमान स्वच्छ ओर वांके नाहारके नखके भूषणवारे ओर मुक्ताफलमाला ओर सुवर्णमालासहित दोंद्युक्त उदरवारे हे ॥ ८ ॥ टीका-उरःस्थलके उपर केहरिको नस (वघनसा) परम शोभा देतहे सो श्रीयशोदाजी तो अपने पुत्रकी रक्षार्थ धरायेहे ओर ब्रजभक्तनकों अनेक छीला सूचन करावतहे । नखदान रासादि लीला विहारमें होतहे सो वधनखा टेडोहे ताको अभिप्राय यह जो कितनेक भक्तनको हृदय टेडोहे तिनकों अपने वस करनोहे, सो वघनखा टेडो अपने हृदयमें धरि यह जताये जो मेंहू त्रिभंगी टेडो हूं। या भांति भक्तनके मन सुधेकरि अपने हृदयमें भक्तनकों रासेंहें। तथा अनेक भक्तनके घर श्रीठाकुरजी पधारत हे तब वहां द्वार उपर रखवारी चाहियें तब नस्वते लीलासंबंधी आधि-दैविक नृसिंहजी प्रकट करी द्वार उपर रखवारी राख्नि भक्तनके संग निर्भयतासों लीलाविहार करतहे। तार्ते पोरीपर सिंह हे सो पुष्टिलीला संबंधी हे ताहीनें श्रीठाकुरजी नखभूषण हृदयमें धारण कीयेहें ! या भांति सगरे आभृपण व्रजभक्तनके लीलासंबंधी अनुकूल हें तातें श्रीठा-कुरजी प्रेमसों पास राखतहे । जो व्रजभक्तनकी लीलासों प्रतिकूर्ल होय ताको तत्काल श्रीठाकुरजी त्याग करतहे । तार्ते पुष्टिमार्गर्मे अंगीकार ब्रजभक्तनकी कृपातें होय ओर उपाय कोड नाही, या भावसों वाधनख प्रभु धरेहे ता नखभूषणके पास मुक्ताफल ओर सुवर्णके मणिकायुक्त गुंथी एसी सुंदरमाला उपर विराजमान हे सो सुवर्णमणिका श्रीस्वामिनी-जीको भाव तथा मुक्ताफल श्रीचंद्रावलीजीके भावसों श्रीठाकुरजी अपने हृदयमें धारण कीयेहें ॥ ८ ॥

#### मूलं-बाहुमध्यलसद्रमजिटतांगदसुंदरः। पटग्रच्छलसत्स्वलपक्रकंकणभूषणः॥ ९॥

शब्दार्थः—दोउ भुजाके मध्य रत्नजिहत बाजुबंघतं संदर है पटगुब्छ (रेशमी फॉदना) सहित शोभायमान छोटे श्रीहस्तके विषे कंकणको आभरण है।। ९॥ टीका—सुंदर बाहुमें बाजुबंध रत्नजिटत है सो नवरत्नयुक्त जहाव दोउ भुजामें शोभा देतह सो बामभुजामें श्रीस्वामिनीजीको भावात्मक तथा दक्षिणभुजामे श्रीचंद्रावछीजीको भावात्मक है। ओर पाटके गुच्छामें परोये एसे छोटे हलुके दोउ करमें कंकण परम शोभा देतहे।। ९॥

मूलं-दशांग्रलिलसद्रत्नजिटतोत्तममुद्रिकः।

किंकिणीपटग्रच्छातिविराजितकटिस्थलः॥ १०॥

शब्दार्थः –दश अंगुलियनमें विराजित रत्नजटित उत्तम मुहिका धरी हे ओर किंकिणी (क्षुद्रघंटिका) युक्त पाटगुच्छतें कटिस्थल अति शोभायमान हे॥१०॥ टीका –दोउ श्रीहस्तकी दश अंगुरीमें रत्नजटित जडाव परम उत्तम मुद्रिका शोभित हे। सो दशमुद्रिकाको अभिन्नाय यह हे जो दशमकारके मक्तनके माबात्मक हे। जा रसके जो भक्त हं तिनको ताही अंगुलीसों नखदानकरि परम सुख देतहे। ओर कटिस्थल विषे पाटके गुच्छामें परोई ऐसी जो किंकिणी (रासादि अनेक लीलामें सुंदर मधुर शब्द करियेवारी) कटिमें बांधी हे सा मक्तनको किंकिणीके नादतें अनेक लीलाको स्मरण होतहे॥ १०॥

मूलं-सन्धुरपदन्यासघ्वनिमोहितगोषिकः। दिगंबरोनखविधुज्योत्स्नाजितनिशापतिः॥११।

शब्दार्थः न्तृपुरयुक्त चरणारविंद धरे ताके शब्दसों व्रजभक्तकें मोह करतहें ओर आप वस्त्ररहित (बालभावसों) हें, दशनखरू चंद्रमाकी किरणतें चंद्रमाको जय करिवेबारेहे॥ ११॥ टीका-चरणक-मलमें नुपुर परम सुंदर धारण कीय हे सो नुपुरकी ध्वनि सुनिके अनेक गोपीजन मोहकों पावतहें और बाललीलाको स्वरूप दिगंवर निरावरण सर्वांगको दर्शन करावत हे सो श्रीनवनीतिष्रियजी-श्रीवालकृष्णजीके स्वरूपमें प्रगट दर्शन होतहे, दश नस्वचंद्र चरणारविंदमें धारण कीयेहें ता नखचंद्रके आगें चंद्रमा लखित होतहे चंद्रमाकों जिते एसे नखचंद्र भक्तनके हृदयको अज्ञानरूप अंधकार दूरि करतहे यह श्रीठाकुरजीके नस्वचंद्र एक एक नख कोटानकोटि अंधकारको नाश कर्ताहे सो दश नखचंद्र जिन भक्तनके हृदयमें रहतहे तिनके हृदयमें प्रकाश होय तामें कहा कहेनो ? नखचंद्रने अपने ज्योतिके प्रकाशकरि चंद्रमा, सूर्य, दर्पण, मणि-आदि सबके प्रकाशकों जितेहे और दश नखचंद्र हे तामें वामचरणारविंदके नख पृष्टिभक्तनके हृदयको तिमिर दृरि करतहे और दक्षिणचरणके नख मर्यादाभक्तनके तिमिरकों दिरि करतहे। या भांति शिखातें नखपर्यंत स्वरूप वर्णन कीयेहे॥११॥

मूलं-स्वरूपप्रतिबिंबैकदृष्टिहास्यमुखांबुजः । पंकांगरागराचिरः सदा मुग्धाहोरोमाणिः ॥ १२॥

शब्दार्थः—स्वरूपके प्रतिबिंबमें हा हि छगी रही है ताकरिकें हास्य-यक्त मुखारविंद होय रह्यों है ओर श्रीअंगमें कीचके छेप (अंगराग) करिकें शोभित है। (प्रतिबिंबमें हास्य तथा श्रीअंगमें कीचको छेप करिवेकी मतछव यह है जो ) मुग्धशिरोमणि है [ अर्थात् मुग्ध वालकको नाट्य है]॥१२॥ शिका—उपर कहे एसे सुंदर बालस्व-रूपकी छीछा श्रीठाकुरजी करतहे अपनो प्रतिविंव कब्हु मणिज-टित आंगनमें देखि पकरनकों दोरतहे प्रतिबिंव श्रीहस्तमें नहीं आव-तहे तब मुखारविंदमें हास्य आवतहे कबहु मणिजटित खंममें अपनो प्रतिबिंव देखि वार्वार किलकिकें हसतहे ब्रजकी रज सर्वांगर्ने लागी रहीहे सो परम शोभा देतहे मुग्ध—लोकिकबालककी नांई अनेक लीला करत हे परंतु मुग्धिशरोमणि हे मानो कछुही नांई। जानत हे भांति ब्रजभक्तनकों सुख देतहे ॥ १२॥

#### मुलं लीलान्यज्ञानरहितः सर्वलीलाविचक्षणः। कंदर्पकोटिलावण्यो मानिनीमानदर्पहा ॥ १३ ॥

शब्दार्थः-लीलाकरिकें अन्यज्ञानरहित दीसतहे ओर आप तो सव लीलामें विचक्षण हे, कोटि कंदर्ष (कामदेव) तें अधिक लावण्य (श्री-अंगकी शोभा ) हे ओर मानवतीके मानको गर्व हरिवेवारे हे ॥ १३ ॥ टीका—सर्व छोगनकों यह दीसत जो केवल बालक हे कछ ओर ली-ळाकों नांही जानत, परम सुम्ध हे, मातृचरण (श्रीयशोदाजी) श्रीन-दरायजी रोहिणीजी आदि बृद्ध गोपगोपी सब कोउ केवल वालकहा जानतहे ओर अंतरंग व्रजभक्त यह जानत हे जो सर्वलीलार्मे परम चतुर हे मातृचरणके आर्गे मुग्धता जतावत हे तो कहा भयो ? यह भाव व्रजभक्त जानतहै। ओर कोटिकोटि कंदर्प जिनकी शोभा देाईब लजा पावतहे एसो लावण्ययुक्त जिनको श्रीअंग परम शोभायमान है। भानिनी जो श्रीस्वामिनीजी ताके मानकों हरतहे यह विलक्ष्ण रीति हे जो एककालाबिछन्न सगरी लीलाको अनुभव करावतहे। सा श्रीग्रसर्हिजी पलनार्मे कहेहे जो 'मानिनीमानहरणम् 'श्रीयशोद।-जिके आर्गे पलनार्मे झ्लतहे ताही समय मानिनी (श्रीस्वामिनीजी) को मान हरतहे एसे विरुद्धधर्माश्रय अलौकिक वालक हे ॥ १३ ॥

मूलं-स्वगोपिकाग्रहचौरः कृतसंकेतगोपनः। परमानंदसंदोहः सदा दुःखिववर्जितः॥ १४॥

शब्दार्थः-अपनी गोपिकानके भावकों गढ राखिवेवारेहे तथा चोरिवेवारेहे ओर कीये संकेतकूं ग्रप्त राखेहे, उत्तम आनंदके समृहरूप हे, सदा दुःखरहित हे ॥१४॥ टीका-अपनी गोपिका (श्रीस्वामिनीजी को गढ़भाव है तिनके घर चोरि करी संकेत करतहे पार्छे ओर गोपीजनके आर्गे स्वामिनीजीको संकेत दुरावत हे जो यह न जाने तो आछो । अथवा समस्त गोपीजनके घर श्रीठाकुरजी गृढभावसीं छिपि र्के पधारतहे दूध दही माखन सगरी सामग्री अरोगतहे पार्छे वह गोपी आवतहे तब उनसों एकांतमें संकेत करतहे पार्छे कोउ गोप आवतहे अथवा मातृचरण श्रीयशोदाजी आवतहे तिनके आगें वह संकेतको गोपन करतहे तथा समस्त भक्तनके संग संकेत करतहे सो एकएक भक्तनके आर्गे संकेत गोप्य राखतहे, वह जानतहे जो हमही-कों श्रीठाकुरजी मिलेहे ओरकों नांही, या भांति रमण करत है। अथवा समस्त भक्तनके मध्यमें श्रीस्वामिनीजी वेठेहे तब श्रीठाकुरजी सेनर्मे श्रीस्वामिनीजीकों गृढभावसों ओर कोड न जाने या भांति जतावतहे जो फलाने ठोर आवो तहां संकेत हे तब श्रीस्वामिनीजी क्छ मिसर्ते श्रीठाकुरजीके पास पधारतहे पार्छे अनेक भांति **ळीळा करी सब सस्वीनके आगें रसळीळा गोप्य करतहे। परम आनंद-**रूप हे तार्ते ममस्त भक्तनकों परमानंदको दान करतहे ओर सर्वकाल बिषे दुःख करिकें रहित है ॥ १४॥

## मूलं-असमक्षो दुःखितानां प्रपंचसुखिनामपि। दयानिधिर्मुग्धभावः स्वीयवाक्यैककारकः॥१५॥

शब्दार्थः-दुःखयुक्तकों ओर प्रपंचतें सुखीनकोंहू समक्ष नही हे ओर दयानिधि हे मुग्धभाव दिखार्वेहे तथा अपने भक्तनके वाक्यकों मुख्य करिवेवारेहे ॥ १५ ॥ टीका-लौकिक प्रपंचके अनेक प्रकारके

काम कोध मोह मद मात्सर्यादि मायासंबंधी दुःख हे तिन सबनके खननहारे हे.। जो अविद्यारूप पूतना हती ताकों श्रीठाकुरजी मारिकें समस्त भक्तनकी अविद्या दूरि कीनी काहेतें जो भक्तनके सामर्थ्य अविद्या दूरि करनको नांही हतो सो श्रीठाकुरजी अपने भक्तनके अर्थ ब्रजर्मे अवतार धरेहे तातें सबनकी अविद्या दूरि करि अनेक लीलारसको अनुभव कराये परम सुख दीये दुःखको नाहा कीरे काहेतें जो दयानिधि है भक्त दुःख पावे सो नांही सही सकत ने लोगनमें देखत मुग्धभावको अंगीकार कीयेहें मानों कछ जानतही नांही काहेर्ते जो भक्तनकों ईश्वरभाव प्रकट होय तो वात्सत्यभान छ्टि जाय ईश्वरतासों करे तो यह जाने जो सगरे जगतके पोपणकर्त-है इनकों में भोग कहां घरूं ? आभूषण वस्त्र खिलोनां कहां देऊ " सगरो श्रीठाकुरजीकोही हे या भांति स्नेह छुटे तो तो पुष्टिमक्तिकी प्राि न होय तार्ते श्रीठाक्करजी मुग्ध स्रोकिक वास्ककी नांई सीसा करतहे. भूखे होत हे तब रुदन करिकें हट करिके मातासों भोजन मांगत रे तार्ते भक्तन पर कृपा करिवेके छिये मुग्धभावकों श्रीठाकुरजीने धारूप कीयोहे मुग्धभावमें थोरीसी वस्तुसों संतुष्ट होतहे जो ईश्वरतासहित. प्रभु मागे तो भक्तनसाँ दीयो न जाय जेसे राजा बलिसों तीन पेड धरती मांगी सो राजा बलितें दीनी न गई। तातें मुग्धभाव होय व्रजभक्तनकों सुख देतहे ओर अपने व्रजभक्त जो अंगीकृत है तिनक वाक्यके पूर्णकर्त्ता हे सो श्रीभागवतमें कहेहें, जो कोउ ब्रजभक्त कहत हे जो पीढा उठाय ल्यावो, कोउ कहत्तहे उन्मान (पालीप्रभृति ) ल्यावो, कोड कहतहे पादुका ल्यावो, तुमकों मास्वन देऊंगी, कोड कहतहे नांचो, तब श्रीठाकुरजी सबको कह्यो करत हे जो प्रकार व्रज-भक्त सुख पावतहे सोही श्रीठाकुरजी करतहे ॥ १५ ॥

## मूलं─प्रपंचनाशनस्वीयनिरोधकृतितत्परः। बालभाब्नप्रहपरः क्षणक्षणविलक्षणः॥ १६॥

शब्दार्थः-अपने भक्तनकों प्रपंचनाशपूर्वक निरोध करिवेमें तत्पर हे ओर वालभावकों ग्रहण करतहे तथा क्षणक्षणमें विलक्षण हे ॥१६॥ टीका-श्रीठाकुरजी अपने निजमक्तनके लौकिकगृहाद्यासक्त मन हे तहांर्ते छोडाय आएमें लगावतहे तार्ते व्रजभक्तनके घर श्रीठाकुरजी चोरी करनर्फ़ पधारतहे, ब्रजभक्तनके दूध दही मांस्ननकी चोरी करि उनके मनमें श्रीठाकुरजी अपनो ध्यान कराये। जो अव चोरी करनकों प्रभु आवत होयंगे ओर वेणुनाद करि सर्व भक्तनको मन हरि लीनो ताकरि पति पुत्र गृहादि देहसंबंधी सवनकों भूलीजातहे ओर अविद्यारूप पूतनाकों मारिके समस्त भक्तनकी अविद्या दूरि कीनी है, अपने भक्त-नके निरोध करिवेमें तत्पर है, इंद्रयज्ञ व्रजवासी करत हते सो इंद्रको यज्ञ छुडायो गिरिराजकी पूजा कराय आपु सगरी सामग्री अंगीकार कीनी संयोगात्मक सगरी लीला करि वाहिरकी सगरी इंद्रियनको निरोध कीयो ओर वनां-तर-देशांतर-ळीळा करि मन इंद्रियनको निरोध कीयो । जेसे रास-पंचा यायीमें प्रथम मुरली बजाय धरतें ब्रजभक्तनकों बुलाय रमण करि सर्वांगविहार करि बाहिरकी सगरी इंद्रिय शुद्ध करि पार्छे अंत-र्धान होयकें अंतःकरणमें रमण करि वाकुं शुद्ध करि प्रभु हृदयमें विराजे । या प्रकार संयोग विप्रयोग भक्तनकों देय निरोध सिद्ध कीयो ओर वालभावको मिस करि व्रजभक्तनके घर पंधारतहे ताको कारण यह हे जो व्रजभक्तनके गोपादिक मर्यादाप्रवाही हे तिनकों रहस्यलीलाको ज्ञान न होय, बालक देखिके काहुकी विषम बुद्धि न होय, या भांति व्रजभक्तनके पास श्रीठाकुरजी आयर्के अनेकलीला क्षणक्षणमें करतहे। जा भक्तनको जैसो मनोर्थ है ताकों ताही भांति अनेक चेष्टा करि लीला करि सकल मनोर्थ पूर्ण करि फेरि बालभा-वको अंगीकार करि घर पंधारतहे ॥ १६॥

## मूलं-क्षणं क्रद्धः क्षणं हृष्टः स्वरूपवस्तुषु तोषितः॥ स्वकीयहृदयाभिज्ञस्तदन्यज्ञानवर्जितः॥ १७॥

शब्दार्थ:-क्षणमें कोधयुक्त और क्षणमें हर्षयुक्त होयजात हे अपने भक्त थोरी वस्तु देय तामें संतुष्ट होत हे अपने भक्तके इदयके मनोरथकूं जानिवेवारेहे ता सिवाय ओर कछ नांही जानतहे ॥ १७॥ टीका-बाललीला करि एकक्षणमें कोधित होतहे तनक श्रीयशोदाजी गृहके कार्यमें लागी तो दर्हीको माट फोरिडारे, मांखन बंदरनकूं छुटायदे भूमिपर छोटे, कोटिकोटि उपायसों श्रीयशोदाजी मनावे सो माने नांही, कबहू चंद्रमा देखी अड करे, कबहू तनक भोजन-मांखनकी ढील होय तो सही न सके, कोधवंत होयजाय, कबहू इसिदेय, स्वल्पवस्तु करि संतुष्ट होयजातहे, श्रीनंद-रायजी खिलोनां तथा फुल तथा फलादि ल्यावतहे सो देखि बोहोतही प्रसन्न होय जातहे, ब्रजभक्तन नूतन सामग्री, नवनीत, थोरीसीहू कछु नई वस्तु ल्याय श्रीठाकुरजीकों देतहे ताकरि श्रीठाकुरजी अत्यंत संतुष्ट होतहे, अपने स्वकीय व्रजभक्तनके हृदयमें जेसो मनोर्थ होय ताही कार्यमें श्रीठाकुरजी तत्पर हे ओर वार जानतं नांही, अपने निज-ं भक्तनके हृदयके अभिप्राय विना कछ ज्ञानहू मनमें राखत नांही। काहेर्ते जो ब्रजमें श्रीयशोदाजीके घर प्रभु पधारेहें सो केवल ब्रज-भक्तनके सुखदानार्थ पधारेहें तातें पुष्टिमार्गमें प्रभु भक्ताधीन है। अन्य ज्ञानकरि रहित है ॥ १७ ॥

# मूलं-गृहुलीलापरो भक्तगृहभावरसात्मकः । सेवनीयः सावधानैर्विपरीतगतिकियः ॥ १८ ॥

शब्दार्थः-गृहलीला करिवेवारे ओर भक्तनके गृह भावके रसात्मक तथा विपरीत गति ओर किया वारे श्रीठाकुरजी सावधानतासों सेवा करिवेयोग्य हे । ( यह अठारे श्लोककरिकें जो स्वरूपगुणवर्णन कीये एसे श्रीटाकुरजी वोहोत सावधान होयकें सेवनयोग्य हे ) ॥ १८॥ टीका-भक्तनके संग गृढलीलामें परायण हे, गृढ लीला सो रासलीला तामें अनेक प्रकारके रास दो दो गोपी विच विच माधो तथा सोरह गोपिनके मध्यमें अष्ट कृष्ण होतहे तथा भक्त भक्त प्रति भगवान या भांति अनेक रासलीला मानलीला अनेक भांतिके विहार अनेक भांतिकी जलकीडा अनेक भांतिके श्रीवृंदा-वनमें निकुंज कीयेहे ओर व्रजभक्तनके घर बालस्वरूपतें किशोर होय अनेक छीला करतहे तथा खिरकमें गाय दुहावनमें अनेक लीला कर-तहे सो लीलासमुद्रको पार नांही तार्ते गृढलीलापरायण हे, गृढली-ला है जिनके भावकी काहुकों खबरि नांही रसात्मक श्रीठाकुरजी रसात्मक व्रजभक्त सो रसमयी अनेक भांतिकी लीला करतहे। एसे रसात्मक श्रीयशोदोत्संगलालित हे सो श्रीहरिरायजी श्रीगोपेश्वरजीकों पत्रमें लिखेहे जो एसे प्रभुकी सेवा अत्यंत सावधानतासों कर्चव्य हे काहेर्ते जो प्रभुकी विपरीत गति है विपरीत किया हे एकक्षणमें प्रसन्न होय एकक्षणमें कोध करे तार्ते छौकिकमें मन न राखियें प्रभुमें मन राखियें जो मति कहू अप्रसन्न होय या भांति भयसंयुक्त सेवा करियें। १८१

मूलं-श्रीमदाचार्यकृपया तिष्ठति स्वगृहे हरिः। एवंविधः सदा हस्ते योगिनः पारदो यथा॥१९॥

शब्दार्थः-श्रीमदाचार्यजीकी कृपातं एसे (पूर्वोक्तगुणविशिष्ट) हरि अपने गृहमें विराजतहे सो जैसे योगिजनके हस्तमें पारद सावधानतासों रहे तो कल्पतरु समान फल देय ओर सावधान न होय तो हस्तर्सो निकसिजाय ओर फलहू नांही देय तेसे अपने हस्तम सदाही श्रीकृष्ण विराजतह तिनकी सावधानतासों सेवा करनी ॥१९॥ टीका-एर्से ब्रजभक्तके भावात्मक स्वरूप अपने घरमें विराजत हे सा श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कृपातें विराजत हे अपने प्रेम (स्नेह-भक्ति) को ओर कछ साधनको बल मति जानियो । एसे रसात्मक भावात्मक प्रभुकी सेवा अपन कहा करिवे योग्य हे ? परंतु श्रीआचार्यजीकी कानितें प्रभु घरमें विराजेहे या प्रकारको भाव अपने मनमें सदा जान-नों। प्रभु केसे हे जो योगिजनके ध्यानमें नांही आवत अनेक जनमम अनेक साधन करतर्हे तिनकों सपनेहुमें दर्शन दुर्रुभ हे सो प्रभु श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कृपातें साक्षात् अपने घरमें विराजतह यह अपने मनर्में सदा विचार करि सावधानतासों सेवा करियें, मित कहूं अपराध परे, अपराध परे तो प्रभु अप्रसन्न होय जाय ॥ १९ ॥

# मूलं-चिंतनीयोऽनवसरे सेवायाः सर्वथा धिया । यतो निरोधसंसिद्धिःसेवाया हार्दया भवेत्॥२०॥

शब्दार्थः—सेवाके अनोंसरमें बुद्धितें सर्वथा चिंतन करिवेयोग्य हे जातें निरोधिसिद्धि मानसी सेवातें होय ॥ २०॥ टीका—एसे यशोदोत्संगळाळित भावात्मककी सेवा मन लगाय करनी उचित हे पाछ अनोंसर होय तब उपर कहि आये ता भांति हृदयमें चिंतन करनों सदा अति स्नेहसों सर्वथा धर्म जानि सेवा करनी ताही भांति अनोंसरमें सर्वथा चिंतन करनों तब निरोध सिद्ध होयगो । जेसें ब्रजभक्तनकों निरोध सिद्ध भयो संयोग विप्रयोगर-

सको अनुभव भयो तेर्सेही सेवासमय मंयोगकी भावना अनोंसरमें विभयोगकी भावना करे यह हार्दसहित सेवा करे तब निरोध होय। यह वीश श्लोकको शिक्षापत्र हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु वीश श्लोकको निरोधलक्षण ग्रंथ कीयोहे ता भावके अनुसार श्रीहरिरायजी यह शिक्षापत्रमें निरोध पृष्टिमार्गीयजीवनकों जाभांति सिद्ध होय सो प्रकार कहेहे जेसे निरोधलीला श्रीभागवतदशमस्कंध सर्वोपर हे तेसेंही यह सर्वोपर निरोधलीला कहे है ॥ २०॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं द्वितीयं शिक्षांपत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतवजभाषाटीकासमेतं संपूर्णम् ॥ २ ॥

# शिक्षापत्र ३.

अव तृतीय शिक्षापत्रमें भगवद्भावके साधकवाधकको निरूपण करेहे। उपर कहिआये ता रीतिसों सेवाह करे तथा अनोंसरमे चिंतनह करे परंतु दुःसंग मिले तब एक क्षणमें सगरे धर्मको नाश होय जाय जन्मजन्मको भाव दुःसंगतें जात रहे तातें या कालमें दुःसंगतें बचनो सो निरूपण करतहे।।

मूलं-निधिः प्राप्तः सुसंरक्ष्यो दुःसंगादिकतः सदा । त्यक्ताऽपि लोकसंकोचं यथा विक्किर्जलादि।भिः॥१॥

शब्दार्थः –जो भगवद्भावरूप निधि प्राप्त भयो हे सो लोकके संकोच-कोहृत्याग करके निरंतर दुःसंगर्ते आछी भांतिसों जलसों विह्नकी नाई रक्षा करिवेयोग्यहे ॥ १ ॥ टीका–जो निधि प्राप्त भयोहे ताकी रक्षा

कर्त्तव्य हे जेसे काहू कृपणकों धन मिल्यों सो वह द्रव्यकी रक्षा जतनसों न करे तो द्रव्य चोर लेजाय तेसेंही यह भगवद्भावरूप निधिकी प्राप्ति श्रीआचार्यजीकी ऋपातें भईहे ता निधिकी दुःसंगतें रक्षा अवस्य कर्त्तब्य हे । तार्मे दुःसंग अनेक प्रकारको हे । छौकिक विषयादि तथा अन्यमार्गीयको संग तथा देहसंबंधी कुटुंब लौकिक वैदिक कार्य इन सबनर्ते मन निकासि प्रभुमें राखनो । तहां कोउ कहे जो गृहस्थाश्रममें रहेनो तब लौकिक वैदिक कार्य कीये विना केर्से वने ? तहां कहतहे जो भगवत्सेवा पुष्टिमार्गीय धर्म तो अपने मनतें स्नेहपूर्वक करे ओर लौकिक वैदिक लोगनके दिखायबेके लिये ( इच्छारहित होयके ) करे सेवासमय सेवा छोडि न करे सेवामें लौकिक संकोच न करे जेसें दामोदरदास संभरवारे श्रीद्वारिकानाथजीकी सेवा करते सो जल अपने हाथसों भरिलावते तहां दामोदरदासके ससुरने कहि जो तुम जल भरतहो सो हमकों वोहोत लजा आवत हे तातें जल लेंडी पास भरावो तब दामोदरदासने कही अब एसेही करेंगे पार्छे अपनी स्रीसों कहे चलो जल भरि खावे तव स्त्री तो भगवदीय हती तार्सो तत्काल कलसा ले दोड जने चले सो जल भरिकें ससुरके हाट आर्गे होयकें निकसे तव ससुर आय दामोदरदासके पायन पड्यो ओर क्ह्यों जो में चूक्यों जो तुमकों कह्यों अब तुमही जल भरो स्त्रीजनसीं जल मति भरावो तब दामोदरदासनें कह्यों कालितें न भरावेंगे। या मांति मगवत्सेवामें लोकसंकोच सर्व नांही कर्तव्य हे, छोटि घडी संव सेवा भावपूर्वक प्रेमसों करनी । या भांति दुःसंगको जाननों । भगवद्भाव हे सो तो अभिरूप हे ओर दुःसंग हे सो जलवत् भावको नाशकर्त्ता हे ॥ १ ॥

मूलं विक्षिवद्भगवद्भावः सत्संगव्यवधानतः ! नाशयेत् संसृतिं यद्वत्पात्रव्यवहितं जलम् ॥२॥

शब्दार्थः-अभिरूप भगवद्भाव सत्संगके ब्यवधानतें संसृति जो अहंताममतात्मक संसाररूप दुःसंग तार्को पात्रके व्यवधानयुक्त जलकी नांई नाश करत है [मतलब यह हे जो पात्रमें जल होय ताको नाश जेसें अमि करेहे तेसें सत्संगके व्यवधानमें रह्यो जो संसार ताको नाश भगवद्भाव करे है ] ॥ २ ॥ टीका-भगवद्भाव अभि-रूप हे ओर सत्संग काष्टरूप हे जेसें अभिमें काष्ट परे तो ओरहू अभि वढे तेजःपुंज होय तेर्सेही भगवद्भाव सत्संगपायकें बढे रह होय । ओर भगवद्भाव अनि हे सो दुःसंगरूपी जलतें नष्ट होय जेसें थोडोसो अप्ति होय तार्मे जल डारेतें वा अप्तिको नाश होय तेसेंही भगवदभावको नाश दुःसंगर्ते होय । तहां कोई कहे जो लौकिकमें रहे विना तो चले नांही तब कहा करनों ? तहां कहतहे जो दुःसंगरूपी जलकों सत्संगरूपी पात्रमें राखे तत्र वह दुःसंग भगवद्भावको नाञ् करि शके नांही । जेसें अमिकों जलको साक्षात्संबंध होय तो अधिको नाश होय ओर एक पात्रमें जलकरिकें अग्नि उपर धरे तो जलको नाश होय अभिको नाश न होय एसँ भगवद्भावरूपी अभिको सहसंग-रूपी काष्टरों वढाये.जाय ताकरि दुःसंगरूपी जलकों पात्रमें धरि (अपने हृदयमें अष्ट प्रहर विचार करि ) जराय देय तबही वचे। आगें वहेबहे भगवदीय दुःसंगर्ते गिरेहें तातें दुःसंगर्ते सदाही डरपत रहेनो ॥ २ ॥

## मूलं-जलवर्छोकिकं प्रोक्तं साक्षात्तन्मेलनेन तु । मूलतो नाशयेद्वावं यथा वैश्वानरं जलम् ॥ ३॥

शब्दार्थः – लौकिक जलवत् कह्योहे ताको साक्षात् भावसीं संबंध भयेसं जेसें जल [ साक्षात् संबंधतें ] अमिको नाश करे तेसें मूलतें भगवद्भावको नाश करे ॥ ३ ॥ टीका—यह संसारमें लौकिक दुःसंग हे सो जलवत् हे सो जलकूं पात्र विना साक्षाद्भगवद्भावरूप अभिमें नांही डारनो जेसे साक्षात जल डारे तो वैश्वानर जो अभि ताको मूलतें नाश होय। जेसे जडमरत सगरो लोकिक छोडिकें भगवद्भजनकरिबेकें वनमें गये तहां हरनी जल पीवनकों आई सो सिंहनादतें कृद परि ताके गर्भमेंतें बचा जलमें गियों सो मरतकों दया आई यहही दुः-संग भयो भगवद्भाव भगवद्भजन छिट गयो तबही हरनेंकि संगतें तीनजन्मको अंतराय भयो एसो दुःसंग बाधक है। तथा श्रीनंदरा-यजी अपने पुत्रकी सेवा करतहते सो अंविकापूजनकों गये सो श्रीठाकुरजी सही म सके तहां सुदर्शनसर्प आयर्के श्रीनंदरायजीकों प्रसीलीये तब श्रीठाकुरजीने छुडाये। तातें अन्य संबंध तथा दुःसंग सिद्ध मक्तनकों विशेष बाधक हे सो साधन दशाबारे भक्तनकों रुगे तामें कहा कहेनो ?। तातें दुःसंगकों यह जाने जो हमारे सर्व भावको नाशही करेगो या प्रकार दुःसंगतें भावकी रक्षा करे।। ३।।

# मृतं-अतः सर्देव भेत्तव्यं स्त्रीकिकासित्ततो जनैः। सत्संगमग्रतः कृत्वा नाशनीया न चान्यथा॥४॥

शब्दार्थः—(उपर कहे ता रीतिसों भगवद्भावकी रक्षा करनी क्यों जो दुःसंग बाधक है ) तासों छौकिक आसक्तितें सदाही भगवदीय जनकों डरपत रहनों। पेहेळें सत्संग करिके छौकिकासिक नाशकिरवे योग्य हे सत्संग न करे तो पार्छे छौकिकसिक्ति नाश होयसकत नांही।।४।। टीका-छौकिकासिक ए दुःसंगर्ते सदा डरपत रहेनों यह न जाने जो जब दुःसंग छौकिकासिक होयगी तब में सत्संग करि छेउंगो, जाही समय दुःसंग मिल्यो ताही समय तत्काछ छौकिकोसिक होय भगवद्भावको नाश होयगो तातें दुःसंग मिले तापेहेळेंहितें सत्संग कीयो भरे तब दुःसंग बाधा न करे, ताको दृष्टांत कहतहे जो जीवको यीछें काल फिरतहे जो पेहेलेतें स्मरण भजन करिराखे तो पीले अंतका- लसमय काल बाधा न करे। जो जाने अब तो लोकिक करिलेडं पीछें भगवत्समरण करूंगो ताकूं काल आवे तो एक क्षणमें खायजाय तब वा समय कछुहू भगवद्धमें न बने तातें पहेलेतें सत्संगहू करे ओर भगवत्सेवा स्मरणहू करे सो जब लोकिक दुःसंग आवे तब सत्संगके प्रतापतें वर्षाजाय सत्संग विना दुःसंगतें विचवेको ओर उपाय नांही हे यह निश्रय जाननो ॥ ४ ॥

### मूलं-सतां परोक्षे सत्संगजातभावो विभाव्यताम्। तदिरुद्धवचो नैव माननीयं सतां कचित्॥५॥

शब्दार्थ:-सत्संगमें जो भाव उत्पन्न भयो बाकी भावना सत्पुरुषके परोक्षमें करनी ओर सत्पुरुषके वचनतें जो विरुद्ध वचन होय सो काहू समय नांही माननों ॥ ५ ॥ टीका-अब उपर कहे जो सत्संग करिकें दु:संग वाधा न करेगो तहां कोई कहे जो सत्संग तो दोय घडी चार घडी वनेगो पार्छे सेवास्मरण लौकिक वैदिक कार्यह सब कर्यो चहियें तव दुःसंगर्ते कोन प्रकार वचेगो ? या भांति कोई कहे तहां कहतहे जो नित्य नियम करि जैसें भगवत्सेवा स्मरण करे तेसेंही सत्संग एक घडी दोय घडी वने तितनोंही करे पार्छे सत्संगके परोक्षमें जो जो वार्ता सत्संगर्मे भयी होय ताको स्मरण करि अपने धर्मकों देखें जो श्रीआचार्यजी श्रीगुसाँईजी तो या भांति कहे हे ओर में कहा करतहं, जो विरुद्ध होय ताके त्यागर्मे मन करे जा प्रकार कहे हे सो करनको मन करे। या भांति मनकों जो कोई भगवद्धर्ममें लगाय-राखेगो सो दुःसंगर्ते वचेगो.जो वार्ता भगवदीयके मुखसीं सुनी हे तामें हढ विश्वास करि उइ वार्ताकी भावना मनमें करियें तब मन ठिकाने आवे । जेर्से गाय वनभेतें चरि आवत हे पार्छे घर आयर्कें फेरि बेठिके चर्वण करि स्वाद छेत है तेसे वैष्णवको संग होय ता समय

भगवद्धर्मको श्रवण करे पाछैं संत्संगके परोक्षमें अपने हृदयमें मनन करिकें भावनासों रसको आस्वादन करे। सत्संगर्ते विरुद्ध बचन जितनें हैं तिनकों विचारि धर्म अधर्मको विचार मनमें राखे। और सत्संगर्ते विरुद्ध बचन न कहे, जामें सत्संग छ्टिजाय एसो कबहू न करे। ५॥

मृलं-भरतस्यापि दुःसंगे जाता हरिणजातिता। केवलं कलिदोषाभिभृता अपि जनाः स्वतः॥६॥ तत्संगनिरतैर्नेव भवितव्यं विशेषतः। अथवा सर्वतो मोनं तदभावे विधीयताम्॥७॥

शब्दार्थः-जडभरतकोंहू दुःसंगर्मे हरिणजातिपनों भयो ओर सगरे जन आपतेंहू केवल किल्डोषके जीतेभयेहे ॥६॥ तासों विनके संगमें विशेष करिकें प्रीतियुक्त नहीं रहेनो अथवा तेसें न वने तो मौन राखनों ॥ ७॥ टीका-दुःसंगको मनमें भय राखे अपनो काल जाने काहेतें जो दुःसंगदोप होय तो हरि जो भगवान सो दूरि जात रहतहे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु संन्यासनिर्णय ग्रंथमें कहे हे " विषयाकांतदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः" (जहां दुःसंगदोप करि देह विषयाकांत भयो ता देहमें भगवदावेश निश्चय न होय ) ताते दुःसंगदोष महा बाधक हे ओर यह जगतमें भूतप्राणिमात्र हे सो सहजहीमें दोष करि भरे हे काहेतें जो यह कलिकाल महाकठिन हे अपने मनहुको विश्वास न करे जो में बोहोत समुझतहूं मेरे दृढ ज्ञान वैराग्य हे मेरो मन तो मेरे वश्य हे यह न जाने, जा समय दुःसंग मिल्यो ता समय ज्ञान, वैराग्य, विवेक, धैर्य सब एक क्षणमें जात रहेगो । तार्ते अपने मनकों, इंद्रियकों, देहकों, कलिके दोष-

रूपही जाने ओर यह जाने जो सत्संगके प्रतापर्ते में बचतहूं जा समय दुःसंग मिलेगो ताही समय में गिरूगो, एसो ज्ञान मनमें राखे जो यह कलियुगने सगरे प्राणीमात्रकी बुद्धि हरिलीनीहे किको दोप सबनकों लग्योहे, एसो जो दुःसंगदोष सर्व धर्मको नाशक हे तिनर्ते न्यारो यह जीव रहे तबही भगवद्भाव विशेष होय, ओर उपाय कोई नांही है। तहां कोई कहे जो दुःसंग प्रबल होय अपने वश न होय अपने घरके पडोसमें होय तथा कहूं जीविका होय तहां दुःसंग होय अथवा अपने कुटुंबर्मे होय अपनेतें यह दुःसंग निवारण न होय ओर जीवकों घरमें रहे विना तो वने नांही तहां दुःसंग प्रवल होय तो कहा करे ? तहां श्रीहरिरायजी कहतहे जो मुख्य तो यहही हे जो अपने समुझायेर्ते अपने उपायर्ते दुःसंग छुटत होय तो छोडाईयें अथवा आप छोडिकें ओर ठोर निर्वाह करियें अपने काहू भांति दुःसंग न छुटे तो तहां मौन होय रहियें बोलियें नांही, जहां अपनो कह्यो न होय तहां अपने मनको भाव भगवद्धर्म वार्त्ता कबहू न कहियें उनतें मन न्यारो राखियें कहितें जो जाकों भगवद्धर्म सुनिवेकी श्रद्धा न होय तिनके आर्गे भगवद्धर्म सर्वथा न कहियें काहेतें जो भगवानमें तथा भगवद्धर्ममें भेद नांहीहे एकही पदार्थ हे तातें भगवानको आतिक्रम होतहे यह विचारि जहां दुःसंग प्रवल होय तहां वाद न करियें मौन रहियें मनमें हरिशरणकी भावना करियें । श्रीआचार्यजी महाप्रभु विवेकधैर्याश्रय ग्रंथमें कहेहे " दुःख-हानी तथा पापे भये कामाद्यपूरणे । भक्तद्रोहे भक्तपभावे भक्ते-श्रातिकमे कृते । अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः " ( दुःखकी हानिमें तथा पापमें, भयमें, कामादिककी अप्राप्तिमें, भक्तके द्रोहमें, भक्तिके अभावमें, भक्तनके आतिक्रम कीयो होय तामें, अश-

'क्यमें तथा सुशक्यमें निश्चयं हरिशरण हे ) या भांति हरिशरणकी भावना मनमें करिकें खुप्प होयरहियें ॥ ६-७॥

मूलं-यो वदत्यन्यथावाक्यमाचार्यवचनाज्ञनः। संसृतिप्रेरको वाऽपि तत्संगो दृष्टसंगमः॥ ८॥

शब्दार्थ:—जो जन श्रीआचार्यजीके वचनमें अन्यथा वाक्य कहे अथवा अहंताममतात्मक संसारमें आसक्ति करिवेकी प्रेरणा करे तिनकी संग सो दुष्टसंग जाननो ॥ ८ ॥ टीका-अव कोई कहे जो दुःसंग अथवा भगवद्धर्ममें विरोध किनकों कहिये? तहां कहतहे जो श्रीवल्लभाचार्यजीके वचनतें सिद्धांततें अन्यथा वचन कहे ताके वचन अन्यथा ( झुंठो ) जाने, श्रीआचार्यजीतें विरुद्ध धर्ममें बोध करिकें चलाव अन्यमार्गकी शीति कहे तिनकों दृष्ट करिकें मनमें जाने जो याके वचन मानेतें मेरे सर्वधर्मको नाश होयजायमो तार्ते अन्य-मागींयके पास न वेठियें अन्य संबंध होयजाय, अन्यमार्गके धर्म सुनियें नांही अन्यमार्गीय किया कछ न करियें, सो गोविंदद्वेकी वार्त्तामें प्रासिद्ध हे, जो एकसमे गोविंददुवे मीरांवाईके घर गये तहां मीरांवाईने आदरसन्मान करि गोविंदद्वेकों राखे सो मिरांवाई भगवद्भक्त हती परंतु श्रीआचार्यजी महाप्रभुके पुष्टिमार्गमें नांही हती मर्यादामार्गमें हती सो यह गोविंदद्वेकी बात श्रीगुसाँईजीने जानि जो गोविंद्द्वे मीरांबाईके घर हे तब श्रीग्रसाँईजी एक श्लोक लिखे "भगवत्पद-पद्मपरागजुषो नहि युक्ततरं मरणेऽपितराम्। इतराश्रयणं गजराजधृतो नहिं रासभमप्युररीकुरुते " (प्रभुके चरणारविंदकी रजको सेवन करिवेवारेकुं मरणतं अधिक कष्ट प्राप्त होय तथापि ओरको आश्रय करनों योग्य नहींहे) अयि गोविंददुवे! (जेसें हस्तिने धारण कीयो एसो पुरुष गर्दभको स्वीकार नांही करतहे ) यह लिखिक एक ब्रजवासीको दीये जो गोविंददुवेकों दीजो। सो व्रजवासीने गोविंददुवेकों जाय दीयों तब गोविंददुवे वांचतही उठि आये तातें यह पुष्टिमार्ग हे सो एसो हे । श्रीगुसाँईजी गोविंददुवेसो किह जो हाथीकी असवारी करी अब गधाकी असवारीको मन भयो हे ? तास्ं पुष्टिमार्गमें अनन्यभाव राखियें । पुष्टिमार्गतें अन्यधर्ममें चलावे ताको दुष्टसंग जाननों तत्काल ताको त्याग करनों ॥ ८ ॥

मूलं-यश्च कृष्णे राति नित्यं बोधयत्यप्रयोजनाम् । निरक्षेपः सान्विकश्च तत्संगः साधुसंगमः ॥ ९ ॥

शब्दार्थः - जो सदा श्रीकृष्णमें कारणरहित प्रीतिको बोध करे ओर निरक्षेप तथा सात्विक होय तिनको संग सो साधुपुरुषको संग जा-ननों ॥ ९ ॥ टीका - उपर कहे जो अन्यमार्गीयको संग न करे तहां कोई कहे जो किनको संग करे १ तहां कहनहे जो एक श्रीकृष्णफला-रमक भावात्मक अजपति हे तिनमें नित्य नृतन प्रीति होय ओर अव-तारादिकमें न होय एसो अनन्यभाव जाको होय ओर एक श्रीकृष्ण-के चरणारविंदकी भक्ति बढिवेकोही बोध करे ओर हृदयमें यहही वास-ना रहे जो श्रीकृष्णके चरणकमलमें प्रीति होय ओर दुसरो प्रयोजन मनमें न होय निरपेक्ष होय काहूकी अपेक्षा न राखे यह मनमें जाने जो एक श्रीकृष्णही कर्त्ता हे ओर कोड नांही काहूको भगवद्धमें दिखाय अपनी प्रतिष्ठार्थ अथवा लाभार्थ भगवद्धमें करत न होय ओर सात्विक होय, छल, कपट, काम, क्रोध, मद, मत्सर, हृदयमें न होय एसो धर्म जहां देखे ता भगवदीयको संग करे ॥ ९॥

मूलं-एवं निश्चित्य सर्वेषु स्वीयेष्वन्येषु वा पुनः। महत्कुलप्रसूतेषु कर्त्तव्यः संगनिर्णयः॥ ३०॥

शब्दार्थः-एर्से अपने (भगवदीय जन ) ओर अन्य [ लोकिक ] इन सबनमें संगको निश्चय करिकें फिर उत्तम कुलमें जिनको जन्म हे तिनके विषयमें संगनिर्णय करनो ॥१०॥ टीका-सर्व ओरतें निश्चित होय छोकिक वैदिक ओर देहसंबंधी अनेक उपाधि गृहकार्यतें मनकिर निश्चित होय। भगवत्परायण एतन्मार्गीय पुष्टिमार्गीय वैष्ण-वकों अपनो जाने जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुके शरण ये हू आये हैं हमहू श्रीआचार्यजीके शरण हें यह वैष्णव हमारे संबंधी हे एसो खेह वैष्णवपर होय तिनको सत्संग कर्त्तव्य हे। अन्यमार्गीय जो जीव हे तिनसों जाकों प्रयोजन न होय। महत्कुलमें जन्म होय सो साक्षात श्रीवृष्ट्याहीको स्वाश्चर इनहींमें हे, एक श्रीवृष्ट्याहीको सेवा एक श्रीवृष्ट्याहीको साक्ष्य इनहींमें हे तासों विनको सत्संग मन वचन किया करिकें कर्त्तव्य हे। अथवा श्रीआचार्यजीके अंगीकृत पुष्टिमार्गीय नाम, निवेदन, मर्यादा, सेवा, श्रीवृष्ट्यामें रित जाके होय एसे भगवदीयको निश्चयही सत्संग कर्त्तव्य हे। या मांति सत्संगको निर्णय कर्त्तव्य हे। १०॥

### मूलं-श्रीमदाचार्यचरणे मतिः स्थाप्या सदा स्वतः। तत एव स्वकीयानां सिद्धिः कार्यस्य सर्वथा॥११॥

शब्दार्थः – सदा श्रीआचार्यजीके चरणारविंदमें आपतें मित स्थिर करनी तासोंही भगवदीयनके कार्यकी निश्चय सिद्धि होय ॥ ११ ॥ टीका – श्रीआचार्यजीके चरणकमरूमें जाकी मित दृढ एकरस स्वस्थ होय मन वचन करिकें एक श्रीआचार्यजीके चरणकमरूमें जिनकी बुद्धि होय तिनको संग करनो । श्रीसर्वोत्तमजीकी टीका श्रीगोकुरु-नाथजी विरचित हे तामें रिखे हे जो पद्मनाभदास सरिखे भगवदीय विरस्र हे एसे भगवदीयके हृदयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु नित्य विराज-मान हे तिनके संगतें सकर कार्य सिद्ध होय, भींज्यो कपरा हे ताकों सुखे कपराको संबंध होय तो वह भींजे, तेसेंही भगवदीयके संगतें भगवदीय होय एसें स्वकीय भगवदीय मिलनें बहुत दुर्लभ हे। और जहांतांई एसे स्वकीय भगवदीयको संग न होय तहांतांई कार्यह सिद्ध न होय तातें भगवत्सेवास्मरण करियें, एसे भगवदीयके मिलवेको मनमें ताप राखियें तो श्रीआचार्यजी महात्रभु कृपा करिकें मिलावे तब श्रद्धापूर्वक दीन होय उनको संग मन लगायकें करियें। जब वे भगवदीय प्रसन्न होय कृपा करी पुष्टिमार्गको प्रकार लीलाभाव बतावे तब कार्य निश्चय सिद्ध होय। ताहीतें श्रीआचार्यजी महाप्रभु आप नवरत्नग्रंथमें निरूपण कीयेहें "निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वया ताहरोजिनेः" ( निश्चय ताहरीय जनके संग मिलिकें निवेदनको स्मरण करनों ) निवेदनको स्मरण ताहरीय वैष्णवसों मिलिकें करे तो हृदयमें मार्गस्पूर्ति होय तातें सत्संग अवस्य कर्तव्य हे।। ११।।

# सूलं-अवैष्णवत्वं मंत्रव्यं तद्दिरुद्धजनेष्वपि ॥ जीवेषु दोषवत्स्वेवं तथा तत्साम्यवस्तुषु ॥ १२॥

शब्दार्थः -पृष्टिमार्गतें विरुद्ध जो जन हे तिनमें तथा भगवदीयमें दोपश्चिद्धवारे जो जीव हे तिनमें हू एसे अवैष्णवत्व माननों ॥१२॥टीका—
वैष्णव ओर अवैष्णव केसे जानियें सो सक्षण कहतहे। जो श्रीआचार्यजीनें पृष्टिमार्ग प्रकट कीयो हे ओर श्रीग्रसाँई जीनें प्रकाश कीयो हे सो
नामावसीमें नाम कहेहें "पृष्टिप्रवर्तकाय नमः" यह श्रीआचार्यजीको
नाम, "पृष्टिमार्ग प्रकाशकाय नमः" यह श्रीग्रसाँई जीको नाम हे। तासूं जो
कोई पृष्टिमार्ग की रीतिसों विरुद्ध आचरण करे ताकों अवैष्णव जानियें, जो कोई पृष्टिमार्ग की रीति प्रमाण चस्तहे तिनकों वैष्णव जानियें,
काहेतें जो शुद्ध जीव होयगो तासों शुद्ध किया बनेगी। सो जीव जगतमें तीन प्रकारके हे सो पृष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु
कहेरें—" इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः। वचसा वेदमार्ग

हि पुष्टिं कायेन निश्रयः" (प्रमुं इच्छामाञ्जतं मनतें प्रवाहकं तथा वचनतें निश्रय वेदमार्गकों ओर कायातें निश्रय पुष्टिकों उत्पन्न करत-भये ) श्रीठाकुरजी इच्छाकरिकें मनतें सृष्टि प्रकट करी हे सो प्रवाही सृष्टि हे वाको मन कबहू भगवद्धमें नांही छगे सदा दुष्टाचरणही करे ओर वचनकरिकें श्रीठाकुरजीने सृष्टि प्रकट करी हे सो मर्यादासृष्टि वैदिक कर्ममें लागी रहेहे ओर श्रीठाकुरजीने अपनी कायातें सृष्टि प्रकट करी हे सो पुष्टिजीव हे उनसों भगवत्सेवाही बने या रीतिसों तीन प्रकारके जीव हे तातें जीव दोषकरिकें भयों हे सो प्रवाही हे तासोंही दुष्टाचरण करतहे ताकों अवैष्णव निश्रय जाननों ॥ १२ ॥

#### मूलं-श्रीकृष्णः श्रीमदाचार्यस्तथा श्रीविञ्चलेश्वरः॥ तथा लीलास्थसामग्रीनैतत्साम्यं कदाचन॥५३॥

शब्दार्थः -श्रीकृष्ण, श्रीमदाचार्यजी, श्रीग्रसाँईजी, ओर सव लीला सामग्री इन सवनके बरावर लौकिकमें काहू दिन ओर कछ नही हे । १३। टीका - अव श्रीहरिरायजी पुष्टिमार्गीय जीवनकों शिक्षा करतहे जो यह भाव मनमें अहर्निश अवश्य राखियो अलौकिक पदार्थमें लौकिक बुद्धि आवे तो वाको सर्वस्य नाश होय सो कहतहे - एक श्रीकृष्ण, श्रीआचार्यजी ओर श्रीविञ्चलाथजी तथा लीलासामग्रीमें त्रजभक्त आदि श्रीआचार्यजीके पुष्टिमार्गमें सेवा सामग्री सब अलौकिक जाननी, श्रीकृष्ण साक्षात फलात्मक रसात्मक श्रीयशोदोतसंगलालित सर्वांगसुंदर वजभक्तनके सर्वस्य जीवनधन सोही श्रीकृष्ण अपने देवी जीवनके उद्धारार्थ श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीक्ष ओर अलौकिक अमिक्ष प्रकटे सो अलौकिक मार्ग पक्ट कीये सोही श्रीआचार्यजी अपनो दूसरोही रूप श्रीग्रसाँईजीको धारण करी यह पुष्टिमार्गको प्रकाश कीये। जैसे श्रीकृष्णावतारमें सगरी लीला

सामग्री (श्रीकृष्ण), श्रीनंदरायजी, श्रीयशोदाजी, आदि सब अलौकिक वाललीलारसमें ममहे, सस्ता ग्वाल येहू अलौकिक सल्यभावमें ममहें, गोपीजनमें अनेक भाव हे, श्रुतिरूपा, कुमारिका, मुख्य श्रीस्वामिनीजी वृपभानुजा, ओर श्रीयमुनाजी इनके अनेक यूथ अनेक सस्ती यह सब. अलौकिक श्रीमिरिराज, बृक्षादिक, पशु, पक्षी, व्रजसूमि, गुल्स, लता, औषि, निकुंज. आदि सब लीलासामग्री आभूषण वस्तादिसामग्री सब अलौकिक हे तेसेंही यह श्रीआचार्यजी श्रीगुसाँईजीके पृष्टिमार्गमें सेवामकार, वर्षदिनके उत्सव, नित्यसेवाको प्रकार, सामग्री. आभूषण. वस्त्र, सिंहासन, खंडपाट, पिछवाई, निजमंदिर. मणिकोटा, तिवारी, डोलितवारी, रसोईघर, पानघर, फूलघर, शाक्यर, मंडार, चोक, सेवक, कीर्त्तनीया, परिचारक, आदि सब सेवासंबंधी पदार्थ अलौकिक जानियें, इनकों भावात्मक जानियें, इनमें लौकिक बुद्धि करे तो महा अपराध होय। या भावसों पुष्टिमार्गीय वैष्णव सेवा करे। यह भाव मनमें गुप्त राखे सो आगेंके श्लोकमें कहतहे॥ १३॥

## मूलं–यदस्माभिः पुरा प्रोक्तं तिचित्ते स्थाप्यतां सदा ॥ न कुत्रापि च वक्तव्यं सांप्रतं विमुखा जनाः॥१४॥

शब्दार्थः—जो हमने आगें कह्योहे सो सदा चित्तमें स्थापन करियों जो मार्गके वक्ता है तिनतें कहनो ओर काहूके आगें मित कहियों काहेतें जो आजकाल सगरे जन बिहर्मुख होय गयेहें ॥ १४॥ टीका—अब कोई पूर्वपक्ष करे जो सेवासामग्री तुम सब अलौकिक बताये सो तुम अपनी युक्तिसों कहतहों के कहू बंधमें हे ? के काहूसों सुनी हे ? या भांति कोई कहे तहां श्रीहरिरायजी अपने छोटे भाई तथा अंगीकृत सेवकनसों कहतहे जो यह हम बडेनसों सुनी हे श्री-गोकुलनाथजी श्रीकल्याणरायजी आदि सर्व भावरसके अनुभवकर्ताके श्रीमुखसों सुनी है। अथवा श्रीसुबोधिनीजीमें श्रीमहाप्रभुजी सव-भाव कहें है तथा प्रंथमें श्रीमुसॉईजी सगरी ठीठासामश्री अठौकिक वर्णन कीयेहे सो हम तुमसों अति खेहकरिकें कहतहे जो यह वार्ता अपने चित्तमें सदा स्थापन करियो, कबहू कोई काठ भूठीकें ठौकिक मति जानियों ओर यह भाव काहुके आगें मित कहियो, तुझारों अंगीकृत जाको हृदय शुद्ध होय हृदयमें हृद्ध श्रीआचार्यजी श्रीमुसॉ-ईजीके चरणकमठको विश्वास होय तिनसों मिठिकें अठौकिक पदा-र्थको विचार कर्तव्य हे ओर विमुख जन जाकी ठौकिक बुद्धि हे तिन प्रति कबहू अठौकिक पदार्थकों भाव न किह्यें। तहां कोई कहे जो समुझे नांही ताके आगें किह्यें तो यहहू जाने ओर तुम कहतहो न कहियें ताको कारण कहा ? तहां कहतहे॥ १८॥

# मूलं-सांमुख्यबोधनं नैव जायते बाह्यधर्मतः॥ एकोपि दोषः सुदृढः सर्व नाशयति ध्रुवम्॥ १५॥

शब्दार्थ: —वाह्यधर्मतें सन्मुखमें वोधन होय नांही काहेतें जो एकहू अत्यंत हढ दोष निश्चय सर्वको नाश करे।। १५॥ टीका—ओरके
आगें अलौकिक प्रकार हे सो न कहेनो, या पुष्टिमार्गमें भगवदीय
विना अन्य हे तिनसों किह्यें तो अपनो धर्म जाय, ओरके
आगें कल्ल कहनेको प्रकार आय बने तो ज्ञान वैराग्यको प्रकार कही
दीजियें, अलौकिक भावको प्रकार न किह्यें। काहेतें जो अपने
हृदयको धर्म बाहिर प्रकाश करे तो धर्मरस बाहिर जातरहे हृदयतें
प्रभु जातरहे। तार्ते मुख्यधर्मको बाहिर प्रकाश सर्वथा न करनो, काहेतें जो एक दोष यह जीवमें एसो हढ हे जो अलौकिकमें लोकिक पुद्धि
हे सो यह सर्वधर्मको निश्चयही नाश करतहे, सो अलौकिक पदार्थमें
लोकिक शुद्धि सवकी हे कोटानकोटिमें कोई एककी अलौकिक बुद्धि

होयगी सो सगरी वस्ते छीछामय देखेगो तिनसों छोिकक किया कबहू न बनेगी। तार्ते यह एक महादोष जगतमें मिछिरह्योहे जो छोिकिक बुद्धि अछोिकिकमें हे, तिनके सर्वधर्मको नाश हे कछु अनुभव नांहीहे। या प्रकार पुष्टिमार्गमें रहे तिनको श्रीआचार्यजीकी कृपात भाव उत्पन्न होय स्वरूपानंदको अनुभव होय ॥ १५॥

## मूलं-अस्माभिरेवं लिखितं निरपेक्षैः स्वभावतः ॥ स्नेहेन सर्वथा चित्ते धीयतां यदि रोचते ॥ १६॥

शब्दार्थः –हमने निरपेक्ष होय स्वभावतें ऐसें लिख्योहे सो रुचे तो निश्चय स्नेहकरिकें चित्तमें धारण करोगे ॥ १६ ॥ टीका – अब श्रीहरिरायजी अपने भाई श्रीगोपेश्वरजी प्रति तृतीय शिक्षापत्र संपूर्ण करत हे तामें कहतहे जो यह शिक्षापत्र हम तुमकों लिखेहे सो तुम यह मति जानियो जो भाईके संबंधकरिके लिखे हे अथवा कछ लौकिक स्वार्थको भाव यह मनमें हे, तुमकों प्रसन्न करिवेके अर्थह् नांही हे निरपेक्षभावसों लिखेहे, श्रीमहाप्रभुजीकी निधि धरमें विराजतहे तिनकी सेवासामग्रीमें अलौकिक भाव होय तो आनंदको अनुभव होय यातें लिखेहे तातें जो तुह्यारे चित्तमें रुचे तो यह उपर जितनो प्रकार कह्यो हे सो चित्तमें निश्चय धारण करिवेयोग्य पदार्थ हे काहूके आगें प्रकाश करिवेयोग्य नांहीहे । यह मार्ग श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीको हे सो भावात्मक गोप्य हे तातें स्नेहकिर अपने चित्तमें सर्वभावको धारण करोगे ॥ १६ ॥

इति श्री हरिरायजीकृतं तृतीयं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्व-रजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ३॥

# शिक्षापत्र ४.

अब चतुर्थ शिक्षापत्रमं भावना निरूपण करतहे। उपर कहे जो सत्संगकरि दुःसंगको त्याग करे ताके हृदयमें भगवान पधारे सा भगवान श्रीकृष्ण विरुद्धधर्माश्रय हे तिनके स्वरूपको ज्ञान होय सो स्वरूप अब आगें सिद्धांतपूर्वक निरूपण करतहे—

मूलं-प्रभोर्धर्माः श्वतौ प्रोक्तास्तथा भागवतेऽपि च ॥ अप्राकृताः स्वरूपैकनिष्ठा भिन्नान रूपतः॥१॥

शब्दार्थ:-प्रभुके धर्म अप्राकृत (मायासंबंधरहित) ओर एक स्वरूपमें ही स्थित स्वरूपतें भिन्न नांही एसे श्चितिमें तथा श्रीभागवतमें हू निरूपण कीयेहें ॥ १ ॥ टीका-प्रभु श्रीकृष्ण हे तिनके धर्म श्रुतिमें विस्तारकरिकें कहेहें ओर श्रीभागदतमेंहू प्रभुके सब धर्म कहे हें सो श्रुतिके तथा श्रीभागवत दोएके वचन प्रमाण जाननें, जिनके हृद्यमें श्चितिके वचन ओर श्रीभागवतके वचन प्रमाण नांही है सो जीवकों आसुरी जाननें, जिनके हृदयमें श्रुतिके वचन ओर श्रीभागवतके वचन प्रमाण हे तिनकों शुद्ध दैवी जीव जाननें। सो श्रुतिहू भगवानके स्वरू-पर्को अप्राकृत कहतहे ओर श्रीभागवतह श्रीठाकोरजीके स्वरूपकों अप्राक्टत कहतहे सो प्राकृत ओर अप्राकृतमें यह तारतम्य हे जो अप्राञ्चत हे सो सदा एकरस केवल आनंदमय हे तहां लौकिक मायाके गुणको प्रवेश नांहीहे ओर प्राकृत हे सो मायाजन्य हे, मायाकृत गुण, काम, क्रोध, मद, मत्सर, सुख, दुःख सब लगे, हे सो काल पायके प्रकट होंच तथा काल पायके नष्ट होय जाय यह प्राकृत जाननीं । तार्ते प्रभुको स्वरूप अप्राञ्चत जाने । अप्राकृत प्रभुको स्वरूप जान्यो कव

जानियें जब प्रभुके स्वरूपमें ओर नाममें दृढ़ निष्ठा होय, श्रीठाकुर-जिके स्वरूपकी सेवा कीये विना रह्यों न जाय ओर श्रीठाकुर-जिके नाम श्रीठाकुर-जिके लीलासंबंधी कीर्तन बिना न रह्यों जाय तब जानियें जो श्रीठाकुर-जिके नामरूपमें निष्ठा भई। श्रीठाकुर-जीसंबंधी धर्ममें सगरी इंद्रिय मन देह लग्यों रहे तब जानियें जो या वैष्णवपर प्रभु कृपा कीये ॥ १॥

मूलं-कर्तृत्वसर्वरूपत्वसर्वाधारत्वमुख्यकाः ॥ व्यापकत्वविरुद्धात्मधर्माद्याःश्वतिरूपिताः ॥२॥

शब्दार्थः-कर्त्तापनो, सर्वरूपपनो तथा सर्वाधारपनो यह मुख्य धर्म ओर न्यापकत्व तथा विरुद्धधर्माश्रयत्व आदि सर्व धर्म श्रुतिमें निरूपण कीयेहें ॥ २ ॥ टीका-श्रांत ओर श्रीभागवत प्रभुकों अपाकृत किया-रूप कहतहे जो रूप श्रीठाकुरजी चाहे सोही रूपकों अपने भक्तनके खुखदानार्थ धरि लेई सो श्रीभागवतमें प्रसिद्ध वर्णन हे—जब हिरण्य-कशिपुने प्रह्लादजीकों बहुत दुःख दीये तब प्रभु श्रीनृसिंहरूप धरिके हिरण्यकशिपुकों मारे प्रहादकी रक्षा करी लीनी तथा श्रीयशोदाजीकों मुख्य बालभाव हे तिनके बालक होय पलनामें झूलत हे ओर व्रजभक्तनकों पतिभाव हे तार्ते उनकों रितदान मानमोचनह करत हे एककालाविछन्न सर्व लीला करत हे काहेतें जो सर्वके आधाररूप मुख्य श्रीकृष्ण हे, कर्तुं अकर्तुं अन्यथाकर्तुं सर्वसामध्येयुक्त है, सगरे ज्यापक है, सब ठोर श्रीकृष्णकीही सत्ता हे ओर सबतें न्यारे है येही विरुद्धधर्माश्रय जो सबमें हे ओर सबतें न्यारे हे। याभांति वेद, पुराण, श्रीभागवत भगवानकों अलोकिक रूप निरूपण करतहे।।२॥ मूलं-ऐश्वर्याद्या अंतरंगधर्मा भागवते तथा॥ तेज्ञिप स्वरूपभेदेन मर्यादापृष्टिभेदतः ॥ ३ ॥

## सर्वेऽपि च विभिद्यंत इति श्रीमत्प्रभोर्वचः॥ अतोऽत्र पृष्टिमार्गीयमंतरंगं विशेषतः॥ ४॥

शब्दार्थः-तेसे ऐश्वर्यादिक अंतर्गधर्म श्रीभागवतमेंहू निरूपण कीये हे सोह मर्यादा ऑर पुष्टि दोय भेदसों स्वरूपके भेद करके सर्व धर्महू भेद पावेहें एसे आपके वचन हे तासों यहां विशेषसों अंतरंग पुष्टिमार्गीय धर्म है।। ३ ॥ ४ ॥ टीका-श्चित ओर श्रीभागवत दोय भावको स्वरूप कहतहै एक भाव तो ऐश्वर्यको हे प्रभुकों व्यापक सर्वके आधाररूप कहतहे सो मर्यादाभक्त ऐश्वर्य जानि भजन करतहे, श्रुति नेतिनेति कहतहे, ब्रह्मा, शिव, शेषादिक ऐश्वर्यभावसों भजन करतहे सो मर्यादाभक्त है, और प्रभुके अंतरंग भक्त है सो स्नेहभावसों भजन करतहे। नंद, यशोदा, व्रजभक्तादि पुष्टभक्त हे सो श्रीठाकुरजी एक-हीहे परि भक्तनके भावकरि न्यारेन्यारेह दीसतहे सो श्रीभागवतमें क्हेंहे जो-जब अऋरजी श्रीठाकुरजीको मधुपुरीमें पधरायके लेगये तहां जाको जेसो भाव हतो तेसोही दर्शन भयो, कंसको वैरुभाव हतो तार्ते कालरूप देखे, जोगीजन परमतत्व देखे, मशुरास्थस्त्रीजन भक्त परमकोमल सुकुमार देखे, जहां जेसो भक्तनको भाव तहां श्रीठा-कुरजी ताही भावर्सो विराजतहे, भर्यादाभक्त ऐश्वर्यभावकरि आराधना करत हे, यह जानतहे जो प्रभुकों भूक प्यास नांही, कोटि बह्मांडके कर्त्ता है, पालन करे, संहार करे, तिनकों हम कहा देयँगे? प्रभु हमारी रक्षा करतहे यह भाव हे तिनसों कछ प्रभु मांगत नांही, ओर पुष्टिभक्त नंद, यशोदा, त्रजभक्तादिककों स्नेहभाव हे जो एक क्षणमें मूखे होपेंगे, शीत, उष्ण, लागत हे एसो भाव हे तहां श्रीठाकुरजी मांगिर्के अंगीकार करत हे सो श्रीभागवतमें प्रसिद्धही निरूपण है। ऐश्वर्यभावमें मर्यादारीति हे ओर स्नेहभावमें पुष्टिरीति हे।

यामांति स्वरूपभेदतें न्यारे न्यारे रसको अनुभव हे सी दोन मार्ग प्रसिद्ध है। ३॥ सर्वमें व्यापी भगवान हे सो शास्त्र, पुराण, श्रीभागवत कहतहे ओर श्रीसुवोधिनीजी आदि ग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु सर्वव्यापक प्रभुकों कहेहे परंतु अंतरंग पृष्टिमार्गीय भक्तनको भाव सर्वोपर हे सो काहेतें जो ज्ञानी हे तथा मर्यादामार्गीय भक्त हे सो भगवानको सर्वव्यापक जानिकें भजन करतहे तिनकों स्वरूपानंदको अनुभव नांही केवल मोक्षके अधिकारी हे, ओर पृष्टिमार्गीय भक्त हे सो सर्वोपर हे श्रीठाकुरजीके अंतरंग सदा सेवा, शृंगार, भोग आदिकरिकें स्वरूपानंदको अनुभव करतहे तिनतें एकक्षण श्रीठाकुरजी करिकें स्वरूपानंदको अनुभव करतहे तिनतें एकक्षण श्रीठाकुरजी न्यारे नांही रहतहे तातें यह पृष्टिभक्ति विशेषकरि सर्वोपर हे।। ४॥

मूलं-विरुद्धभाश्रियत्वं स्वमुखाय विचारयेत्॥ प्रभुः कुमार एवास्ति व्रजे मातृपदांकगः॥ ५॥ श्रीभागवतवाक्येन कोमारं जहतुर्वजे॥ व्याख्यातं च तथैवाऽस्मदाचार्येर्विद्यताविप ॥६॥

राव्दार्थ:—अपने सुखके अर्थ प्रभुकों विरुद्धधर्माश्रयत्व विचारे, दोय भैया श्रजमें कुमार अवस्थाकं राखतभये एसें वाक्यतें ब्रजमें 'मातृ-पदांकगः' (श्रीयशोदात्संगलालित) प्रभु कुमारही हे, श्रीमदाचार्यजीनें श्रीसुबोधिनीजीमेंह एसोही व्याख्यान कीयो हे।। ५।। ६।। टीका—प्रभुको स्वरूप विरुद्धधर्माश्रयी हे यह विचार भक्तजनकों अवस्य हृदयमें करनो। वैष्णवको मुख्य धर्म यहीं हे जो प्रभुकों विरुद्धधर्माश्रयी जाने काहेतें जो जहांतांई भक्तनकों विरुद्धधर्माश्रयको ज्ञान न होय तहांतांई प्रभुकी लीलामें असंभावना विपरीतभावना होय सो भक्ति-वीजको नाश करे, ताको प्रकार कहत हे जो प्रभुकी लीलामें संदेह आवे जो दामोदरलीलामें प्रभुकी किट छोटिसी ओर दोय अंग्ररीको

वीच अंतर तामें श्रीयशोदाजी दाम जोरत जाय तोह दोय अंगुरी घटे सो केसें ? यह दोषबुद्धि सो असंभावना ओर माखनके लिये प्रभु क्यों रुदन कीये? तथा मानादिक लीलामें प्रभु एसो दैन्य क्यों करत हे ?या भांति दोषबुद्धि आवे सो विपरीतभावना, यह दोष कव जाय जब श्रीठाकुरजीकों विरुद्धधर्माश्रयी जानें, यह मुख्य विचार वैष्णवकों कर्त्तव्य है। प्रभु कुमार पांच वरसके परमसुंदर श्रीयशोदा-जीके अंकर्मे विराजित हे ओर भक्तनकों सर्वलीलाको अनुभव करावतहे, त्रभुकी सगरी छीला नित्य हे, आनंदरूप हे, जेसे प्रभु आनंदरूप नित्य हे तेमें ही प्रभुकी छीला हे सो आगें वर्णन करत है ॥ ५ ॥ श्रीमद्भागवतमें नित्यलीला कहेहें जो कुमारलीला ब्रजमें राखिकें पौगंड किशोर वयकी लीला कीये 'कौमारं जहतुर्वजे '( ब्रजमें कुमार अवस्थाकुं राखत भये ) तासूं मनुष्यको वालपनो गये पीछे फेरी बालपनों या जन्ममें एकदिनहू न आवे ओर श्रीठाक्करजीकी सगरी छीला नित्य हे बाल अवस्थामें किशोरलीला करतहे किशोर अवस्थामें बाललीला करतहे, यह विरुद्धधर्माश्रयी प्रभुकों जाननें। ताहीतें श्रीभागवतमें श्रीशुकदेवजी कहेहे कुमारलीला राखि दूसरी लीला कीर्ये या श्लोकके व्याख्यान श्रीआचार्यजी महाप्रभु निवंध श्रीसुवोधिनीजी सप्तार्थ विवचन करी कीये है जो नित्यर्लीला ठोर ठोर संपादन कीये ताही भांति श्रीआचार्यजी महाप्रभु पृष्टिमार्गर्मे सेवा प्रकट कीये जामें वर्षके वर्ष जन्माष्टमी, दान, रास, होरी, फूल-मंडली, हिंडोरा सब नित्यलीलाको अनुभव साक्षात् होत है। या भा-

१ श्रीभागवतके अर्थकी सात रीतसों एकता करी है। तामें श्रीसुवीधिनीजीमें वाक्यार्थ, पदार्थ, अक्षरार्थ ये तीन अर्थ तथा निबंधमें " शास्त्रार्थ, संकंधार्थ, प्रकर-णार्थ और अध्यायार्थ, मिल चार अर्थ एसे सात रीतसों एकता करी है। परेऽक्षरे। एकार्थ सप्तधा जानकृतिरोधेन मुख्यते. "

वर्ते वैष्णव नित्यलीलाको भेद (अभिप्राय) जानि स्मरण भजन करे।। ६॥ मूलं–न्नज एव कुमारश्च कुमारीभावविद्धरिः ।

एकादश समास्तत्र गृहार्चिः सबलोऽवसत् ॥७॥ एतहाक्यं मिश्ररूपं कुमारः केवलो हरि।

सामग्र्यापे तथैवास्तियतो गोप्यः कुमारिकाः८

शब्दार्थः-कुमारिकाके भाव जानिवेवारे हरि व्रजर्मेही कुमार हे ओर (श्रीभागवतके तृतीयस्कंधके द्वितीयाध्यायके छवीसमें श्लोकर्मे लिखे हे जो ) ग्यारे वर्ष गृढपतापवारे श्रीवलदेवजीसहित तहां (व्रजर्में) वसे ॥ ७ ॥ यह वाक्य मिश्ररूप हे, स्मृतिमें ब्यापकरूप तथा ऐश्वर्य-ज्ञानादिधर्मसहित रूपको निरूपण हे, दशमस्कंधर्मे 'कौमारं जहतु-व्रजे 'यह वाक्यमें कुमार अवस्था व्रजमें रास्ती एसें निरूपण हे ओर तृतीय स्कंधमें 'एकादशसमास्तत्र गृढार्चिः सबलोऽवसत् ' यह वाक्यमें स्थारे वर्ष व्रजमें वसे एसें मिश्र ब्यापक कौमार तथा पौगंड किशोर अवस्थारूप प्रतिपादक वाक्य हे, परंतु वस्तुतः केवल कुमारही हिर हे काहेर्ते जो व्रजभक्त (ऋषिरूपा ) कुमारिका हे ओर सामग्रीह तेसीही है ॥ ८ ॥ टीका-ब्रजमें प्रभु कुमार है यातें जो कुमारी जो सोरह हजार अभिकुमारिका पांच पांच वर्षकी हे उनके भावनीय भावनामें पांचवर्षके प्रभु हे काहेर्ते जो रसंशास्त्रमें यह कहेहे जो जेसो भाव स्त्रीको होय तेसोही पति होय तब रसविशेष होय तार्ते कुमारिकाकों प्रभु कुमाररूपसों भावकी यृद्धि करतह । ओर ग्यारह वर्षकी लीला व्रजमें सदा हे तामें वाललीलातें पौगंड किशोर सबही करतहै। कुमारिकाने गृढ भावसी कात्यायनी देवीको अर्चन कीयो (गृहभावतें छिपार्ये यातें जो हमारे भावकों श्रीनंदरायजी

१ " कुमारी चाभवदारिः " एसो पाठ कोड पुस्तकमें हे सो सर्व भगवदूप हे या भावसा है ताको अर्थ कुमारीहर तथा कुमारहर हरि अयेहें एसी है.

श्रीयशोदाजी आदि व्रजमें कोउ न जाने काहेतें जो गृहभाव प्रकट भयेर्ते रस जातरहतहे तार्ते सबर्सो छिपाय कात्यायनीको अर्चन कुमारिकार्ने कीयो ) ताकरिकें श्रीठाकुरजीकों अपने वश्य कीये । कुमारिकाको गृहभाव प्रभु जानिके चीरहरणकरि सर्वागदर्शन करी अलौकिक देह संपादन कीये पार्छे वस्त्रह अलौकिक करीकें दीये वरदान दीये जो शरदुऋतुर्मे रासकरि तुक्षारो मनोरथ पूर्ण करेंगे सो रासर्मे कुमारर्ते ग्यारहवर्षके किशोरवय धरिके कुमारीनको जेसो जेसो मनोरथ हतो सो सब संपूर्ण कीयो याभांति गृहभा-वर्सो कात्यायनीको अर्चन करी कुमारिकार्ने प्रभु वश्य कीये ॥ ७ ॥ याभांति दोय वाक्य हे दोय प्रकारको भाव हे श्रुतिवाक्यते ऐश्वर्यभाव तथा श्रीभागवतके वाक्यर्ते कुमारभाव सो मिश्रित दोय रूप प्रभुके हे सो केवल कुमाररूप हरि कुमारिकाके भावकरिकें हे । यद्यपि प्रभुकी स्थिति रागरे हे प्रभुके ब्यापक धर्म ऐश्वर्य ज्ञानादिक विचारिकें मर्यादा-मार्गोक्त प्रभु सगरे हे परंतु गोपकुमारिकाके पासही रसरूप प्रभु हे, कुमारिकाके भाव विना रसरूप प्रभु तहां नांहीहे काहेतें जो भावा-त्मक रसरूप प्रभु पात्र विना ओर ठोर रहे नांही तार्ते भावरूप पात्र कुमारिका हे तार्ते कुमारिकाके पास भावात्मक प्रभु हे ॥८॥

## मूलं-एवं सतीदृशे रूपे रासलीलादिरूपणम् ॥ विरुद्धधर्माश्रयत्वबोधायेव हि युज्यते ॥ ९॥

शब्दार्थः—जब एसं मिश्ररूप हे (व्यापक, कुमार, पौगंड, किशोर एसं निरूपण कीयेहें) तब एसं रूपमें रासळीळादिक निरूपण हे सो विरुद्धधर्माश्रयत्ववोधके ळिये ही घटेहें ॥ ९ ॥ टीका—जो रसात्मक प्रभु कुमारिकाकेही पास हे सो रासळीळामें वर्णन हे जो वेण बजाय सगरे ब्रजभक्तनकों बुळायके पाछे श्रीठाकुरजी सगरे ब्रजभक्तनसों रम-

ण कीयो तब सबनकों सौभाग्यमद भयो, एक गुणातीत आशिकुमा-रिकाकों मद न भयो तब श्रीठाकुरजी यह कुमारिकाकों लेयकें पधारे पार्छे उनहुकूं सौभाग्यमद भयो तब तहांते अंतध्यीन होय यह गुणातीत भक्तके हृदयमें पधारे। जो प्रभु हृदयमें न होय तो एक क्षणमें दशमी अवस्था (मरण) भक्तनकी होयजाय सो जब गुणातीत कुमारिकार्ने बाहिर अकट प्रभुकों न देखे ताही समय मुर्च्छी खायके गिरी सो प्रभुनें दोयभुजासों उठायी हे तब वह भक्त बोली "हा नाथ रमण प्रेष्ठ काऽसि काऽसि महाभुज !। दास्यास्ते कृपणाया मे सस्रे दर्शय सन्निधिम् ।।(हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रिय ! कहांहो कहांहो ? हा बडेभुजबारे ! आपकी दासी ओर दीन मोको हें सखे ! सन्निधान बताओ !)तुम पास हो सो काहेर्ते जो महाभुजार्ते उठायकें रक्षा की-नी है तो दर्शन देउ, पार्छे सगरे भक्त फेरि पुलिनमें आयर्के गुणगान कीये पाछे निःसाधन होय रुदन कीयो तब उनहीके भीतरमेंतें बाहिर प्रकटे तार्ते कुमारिकाके पासही प्रभु हे ओर ऐश्वर्यधर्मकरिकें सब ठोर न्यापक है। या भांति विरुद्धधर्माश्रयको बोध कीयो सो वैष्णवकों अवश्य जान्यो चाहियें ॥ ९ ॥

### मुलं-इदं हि प्रष्टिमार्गीयं तदेव ज्ञायते बुधैः। गीतगोविंदाद्यपद्येऽप्येतदेव निरूप्यते॥ १०॥

शब्दार्थः -यह पुष्टिमार्गीय तत्त्व हे सो एसें ही बुध (पंडित) जानेहे काहेतें जो गीतगोविंदकाव्यके प्रथमश्लोकमें हू श्रीनंदरायजीके वचन कुमार - अवस्थासूचक लिखेहे तथा श्रीस्वामिनीजीके संग कीडाह लिखी हे सो एसेंही निरूपण कीयेहे ॥ १०॥ टीका - तहां कोई कहे जो कुमारिकाकेही पास प्रभु क्यों वसतहे ? तहा कहतहे जो कुमारिकाकेही पास प्रभु क्यों वसतहे ? तहा कहतहे जो कुमारिकाके धर्म

जेसो धर्म जब आवे तब जानियं जो पुष्टिमार्गीय धर्म आयो एसो धर्म दुर्लभ हे तातें अहर्निश कुमारिकाके भावकी भावना मनमें करनी दासत्व कीयेतें कुमारिकाकी कृपातें भाव जब हृदयारू होय तब प्रभुको अनुभव होय यह बुद्धिमें निश्चय करी कुमारिकाके भावकी भावना करियें सो श्रीआचार्यजीके पुष्टिमार्गमें उनहीं भावकी सेवा हे यह जानि मार्गकी रीतिसों सेवा करियें । श्रीआचार्यजी श्रीगुसाईजीके चरणकमलको आश्रय लेकें उनके भावरूपही पितापुत्रको जानियें । गीतगोविंदमें मानादिक विहार जयदेवने निरूपण कीये सो कुमारिकाके भावकी सब लीला जाननी । या प्रकार प्रभु कुमारिकानके परवश हे, रसके अनेक ग्रंथ हे सो गीतगोविंद आदिमें सब आये सो कुमारिकाकी लीला या प्रकार मनमें जानि भावना करनी ॥ १० ॥

### मूलं-अन्यथा नंदवचंनं तादृशे युज्यते कथम् ॥ अतस्तु पृष्टिमार्गीयविरुद्धगुणसंश्रयः ॥ ११ ॥

शब्दार्थः-एसें न होय तो श्रीनंदरायको वचन प्रभुके विरुद्धधर्माश्रयत्व स्वीकार्ये विना घटे केसें ? तासों पृष्टि-मार्गीय प्रभु विरुद्धधर्माश्रयी हे ॥ ११ ॥ टीका-श्रीनंदरायजीके वचन सत्य जाननें । काहेतें जो गोडदेशतें सोरह हजार कुमारिका

१ मेघैर्मेंदुरमंबरं वनभ्रवः स्थामास्तमालदुमैर्नक्तं भीक्रयं त्वमेव तादिमं राघे ! गृहं प्रापय । इत्थं नन्टनिदेशतश्रालेतयोः प्रत्यध्वकुंजडुमं राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ।।

<sup>(&</sup>quot;राधे ! आकाश मेधनतें व्याप्त है, तमारु श्वनतें वनकी पृथ्वी स्थाम है, रात्रिमें यह दर्भ है तास्रं तुम या (श्रीकृष्ण) के घर पहोंचाव." एसे श्री नंदरायजीके वच-नतें चर्छ श्रीराधिकाजी तथा श्रीकृष्णकी श्रीयमुनाकिनारेके मार्गके निकुंजके विषे ग्री विहारें जय पावत है.)

श्रीनंदरायजी कंसको देवेके लिये लाये सो वह कुमारिका पुष्टि-मार्गीय हती तातें प्रभुकी सेवामें लागी तब श्रीनंदरायजी कंसको नांही दीये कुमारिकाकी बोहोत सराहना करी पुत्रके सेवार्थ घरमें राखि सो श्रीनंदरायजीके वचन बडेबडे ताहशीय सराहना करतहे तातें कुमारिकाको खेहमाव श्रीनंदरायजीसों अधिक हे। तातें श्री-ठाकुरजी कुमारिकाके वश हे। एसो पुष्टिमार्ग सर्वोपिर हे जामें श्रीकृष्ण भावात्मक रीतिसों सदा विराजतहे। सो पुष्टिमार्गमें प्रभु विरुद्धधर्मा-श्रयस्वरूपसों विराजतहे। अब आगें श्लोकमें विरुद्धधर्माश्रयको भाव प्रकाश करी वर्णन करतहे। ११।

मूलं-रसमार्गीयधर्मास्तु ते बोद्धव्या विचक्षणैः॥ बालो रसिकमूर्द्धन्यः स्ववशोऽन्यवशःसदा॥१२॥

शब्दार्थः - विचक्षण जो चतुर पुरुप हे तिनके रसमार्गके धर्म समिजिवेयोग्य हे। श्रीठाकुरजी वाल्क हे तोह रिसक्के शिरोमणि हे अपने वश हे तोह सदा भक्तनके वश हे।। १२ ॥ टीका - रसमार्गकी रितिमें तथा मर्यादामें विरोध हे ओर पुष्टिमें विरोध नांही, पुष्टिमें विरुक्षण रिति हे सो कहतहे-श्रीरामचंद्रजीके अवतारमें धर्मस्थापनकी रीति हे तात एकपत्नीवृत हे ओर श्रीकृष्णावतारमें समम्त व्रजभक्तगोप-भार्यासों रमणह धर्मका स्थापन हे, ओर ठोर लोकवेदमें जहां रसमार्ग तथा रसशास्त्रवर्णन हे तहां धर्ममार्गतें विरोध हे, काहेतें जो रसशास्त्रमें परकीयारमणमें अधिकरस वर्णन कीयो हे स्वकीयामें कल्ल न्यूनभाव हे सो जहां परकीयारमण भयो तहां धर्मस्थापन नांही ओर जहां धर्मस्थापनवर्णन शास्त्रमें हे तहां परस्रीको मनकिरकें रमण विचारे तोह दोष हे यह मर्यादामार्गकी रीति हे ओर पुष्टिमार्गमें श्रीठाकुरजी विरा-

<sup>&</sup>quot; लोकवत्तु लीला कैवल्यम् " यह व्यासमूत्रमें लोकवत् जो लीला हे सो मोक्ष हे ऐसं स्वष्ट निरूपण है।

जतहे सो सगरे घर्मको स्थापनं करतहे ओर समस्तव्रजमक्तनसों रस-शास्त्रोक्त रमणहू करतहे यह विलक्षणता है। पुष्टिमार्गमें श्रीटाकुरजी बालक हे पलनां इदलत हे ओर परमरिसकनके मुकुटमणि ग्यारहवर्षके षोडशवर्षके एककालावच्छिन्न हे। अपने वस्य हे कोटानकोटि भांतिके कोई साधन करे ओर ब्रह्मादिक शिवादिक कोटानकोटिवरसतें साधन करतहे तिनको कवहू दर्शन होतहे. वेद नेति नेति कहतहे काहुके वश प्रमु नांही ओर सदा भक्तनके वश हे। श्रीयशोदाजी भिक्तकरिकें बांधेहे सदा व्रजभक्तनके आधीन हे भक्त कहतहे सोही करतहे अन्यथा जानत नांही यह विरुद्धधर्माश्रय जाननों ॥ १२॥

## मूलं-अभीतः सर्वथा भीतः साक्षेपो निर्पेक्षकः । चतुरोऽपि महामुग्धः सर्वज्ञोऽप्यज्ञ एव च ॥१३॥

शब्दार्थः निश्रय भयरहित हे तोहू भययुक्त हे इच्छायुक्त तोहृ निरपेक्ष (इच्छारहित) हे, चतुर हे तोहू महामुग्ध हे, सर्वज्ञ हे तोहू कछु नांही जानत हे ॥ १३ ॥ टीका-प्रभु केसे हे भय करिक रहित हे काहेतें जो काल के काल हे रंचक भुकुटिविलासतें कोटानकोटि बहांड रचे ओर नाशहृ करे सगरे देवता हरपत रहतहे, तिनकों भयको लेश नांही ओर भययुक्त हे सो श्रीठाकुरजी जब माटी साई तब श्रीयशोदाजी लकुटी लेकें हरपावतहे जो माटी क्यों साई? तब श्रीठाकुरजी डरकरि नेत्रमें जलभरिकें कहतहे जो मेया मेनें माटी नांही खाई यामांति भक्तनसों हरपत हे जो अपसन्न होय कबहू मान मित करे एसे प्रभु हे। ओर प्रभुकों काहू वस्तुकी अपसन्न होय कबहू मान मित करे एसे प्रभु हे। ओर प्रभुकों काहू वस्तुकी अपेक्षा नांही है। अक्षरब्रह्मतारिक्षों घर हे लक्ष्मीजीसारिखी रानी हे कोस्तुभमणि आभूषण हे इत्यादि अलीकिक पदार्थ हे, एकक्षणमें सर्व सिद्ध करे एसी मायासारिखी दासी है तिनकों कहा अपेक्षा हे? तासों निरपेक्ष हे ओर भक्तनकी

रंचकहू वस्तु होय ताकी छेवेकी अपेक्षा है ब्रजमें श्रीयशोदाजी तथा ब्रजभक्तनसों नवनीत खिलोनां आदिके लिये आर करतहे। ओर प्रभु चतुरशिरोमणि हे कोटि ब्रह्मांडमें जो कोड मर्यादा विना चले तिनकों दंड देतहे क्षणश्रणकी किया ओर सबनके मनको भाव जानतहे ओर मक्तनके आगें महामुग्ध हे वालक है मक्त देतहे सोई आरोगतहे आपु कल्लु जानत नांही ओर सर्वज्ञ हे सब ठोर न्यापक हे सगरी सत्ता प्रभुकी हे तिनतें तीनलोकमेंहू कल्लु दूरे नांही है ओर मक्तनके आगें अज्ञ कल्लु जानत नांही खेलतमें हारजात हे चंद्रमाकों लेकें खेलनके लिये कहन करतहे। एसे विरुद्धमिश्रयी प्रभु हे।। १३॥

## मूलं-आत्मारामोऽपि गोपीनां सर्वदा रतिवर्द्धनः॥ पूर्णकामोऽपि कामात्तों ह्यदीनो दीनभाषणः॥ १४॥

श्रुव्दार्थः - आत्माराम रमण करिवेवारे हे तोहू गोपीजनको सर्वदा रितके वर्द्धन करिवेवारेहे, पूर्णकाम हे तथापि कामकरिकें आर्च हे, दीन नहीं हे तोहू दीन जेसे भाषणवारे हे।। १४।। टीका-प्रभु सदा आत्माराम हे अपने आत्मामें रमण हे बाहिर नांही ओर गोपीजनके संग नित्य रमण करी नित्य नूतनकामकी वृद्धि करत हे ओर प्रभु पूर्णकाम हे साक्षान्मन्मथके मन्मय हे तिनकों काम कहा वस्तु हे? सर्व कामतें पूर्ण हे तोहू कामकरि आति आर्त हे तनक भूख प्यासमें मांगतहे गोपीजनके मानादिकभयतें कामविरहकरि ज्याकुल होय सस्वीको वेष धरिकें आपु मनावत हे, दीनताकरि रहित हे ईश्वरके ईश्वर हे तिलोकी जिनकों नमन करत हे सो दीनता क्यों करे? तोहू भक्तनसों दैन्य करत हे जो में तुह्यारों हूं तुम विना में ओरकों नांही जानत या भांति अनेक प्रकारके दैन्यके वचन कहत हे। यह विरुद्धधर्माश्रयत्व जाननों ॥ १४॥

#### मूलं-स्वप्रकाशोऽप्यप्रकाशो बहिष्ठोऽन्तःस्थितःसदा॥ अस्वतंत्रः स्वतंत्रोऽपि समर्थो न तथापि च॥ १५॥

शब्दार्थ:-अपनेही तेजतें प्रकाशयुक्त हे तोहू ( भक्तनके आर्गे ) प्रकाशरहित हे बाहिर बिराजे हे तोहू सदा ( भक्तनके ) अंतःकरणमें बिराजेहे,स्वतंत्र हे तोहू(भक्तनकी पास)परतंत्र हे सर्वसामर्थ्ययुक्त हे तोहू ( मक्तनके आर्गे ) असमर्थ हे ॥१५॥ टीका-प्रभु अपनो प्रकाश सगरी त्रिलोकीमें करेहे ओर जिनको तेज अभिमान भयो ताको तत्काल नाश करी अपनोही प्रकाश राखे हे ओर भक्तनके आर्गे अपनो प्रकाश जानतही नांही जो भक्त करे सोही होय, भक्त कहे सोही आप करे, बाहिर स्थित हे सदा सर्वदा ब्रजभक्तनके संग अनेक छीळा करतहे ओर सर्व प्राणीमात्रके अंतःकरणमें सदा स्थित हे, प्रभु सदा स्वतंत्र छीला करतहे अपनी इच्छातें एक क्षणमें ब्रह्मांड उत्पन्न करतहे तथा नाश करतहे ओर भक्तनके वश है। ब्रजभक्त कहतहे इहां वेठो तहांही वेठत हे भक्तनके आगें स्वातंत्र्यकी वात नांही करत हे भक्तनके मनोरथ अनुसार प्रभु कार्य करत हे, प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त हे कर्तु अकर्तु अन्य-थाकर्तुं सर्वसामर्थ्यवान् हे ओर भक्तनके आगे अपने सामर्थ्यकरि रहित हे व्रजभक्त गोदमें लेय मन आवे तहां जात हे अपनो मनो-रथ पूर्ण करतहे तहां प्रभु सामर्थ्यरहित होय रहतहे या भांति प्रभुको स्वरूप विरुद्धधर्माश्रयी है ॥ १५ ॥

### मूलं-एवं हि प्रष्टिमार्गीयं विरुद्धस्वग्रणालयम् ॥ कृष्णं कृपालुं सततं शरणं भावयेदृदि ॥ १६ ॥

शब्दार्थः-एसे विरुद्ध अपने गुणके घर कृपाछ पुष्टिमार्गीय-श्रीकृ-ष्णके शरणकी निरंतर हृदयमें भावना करे ॥ १६ ॥ टीका-या प्रकार विरुद्ध गुणके घर जो काहूर्ते जान्ये न जाय एसे रसात्मक भावा- त्मक प्रभु पुष्टिमार्गमें विराजतहे सो उपर कहेहे एसे भक्तनपर परम-कृपाल श्रीकृष्ण फलात्मक हे तिनकी निरंतर शरण जैयें मन कर्म बचन करि सर्वभावसों शरण रहियें, अपने हृदयमें शरणकी भावना निरंतर राखियें तब श्रीकृष्ण तो परम कृपाल हे सो कृपा करेंगे। सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु नवरत्न ग्रंथमें कहेहे "तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शर्णं मम " (तासों सर्वात्मर्ते श्रीकृष्ण मेरो शरण हे ) तथा विवेकधैर्याश्रयमें कहेहे " अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः" ( अशक्यमें तथा सुशक्यमें निश्रय हरिही शरण ) इत्यादि ठोरठोर श्रीआचार्यजी कहेहे तार्ते शरणकी भावना हृदयमें कर्त्तव्य हे अष्टाक्षरको महामंत्र सर्वसिद्धि-कत्ती जानि अष्टप्रहर स्मरण करियें सो विज्ञिप्तिमें श्रीग्रसाँईजी कहेहे ''यदुक्तं तातचरणैः श्रीकृष्णः शरणं मम। तत एवाऽस्ति नैश्लिंख्येगैहिके पारलौकिके " ( जो तातचरण-श्रीमदाचार्यजीनें 'श्रीकृष्णः शरणं मम 'कह्यो हे तातेंही यह लोक तथा परलोकमें निश्चितता हे ) तातें <u>श्रीकृष्ण जो परमकृपाल हे तिनकी भावना अपने हृदयमें</u> करी मन कर्म वचनकरि शरण जैयें यह निश्चय सिद्धांत हे ॥ १६ ॥

### मूलं−असाधनः साधनवानसाधः साधरेव वा ॥ शरणादेव निखिलं फलं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥१९०॥

शब्दार्थः-साधनरहित अथवा साधन करिवेवारो असाधु अथवा साधु हू शरणगयेतें संशयरहित समग्र फलकों प्राप्त होय ।। १७ ॥ टीका-कोई जीवमें एकहू साधन नांही हे ओर कोई जीव अनेक फ्कारके साधन करतहे, कोई जीव साधु हे परमसुशील हे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरतारहित हे, कोई असाधु हे, कामकोधादिक दोषसों भयों हे, ओर कोई जाति, देवता, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शह्र, चांडालपर्यंत, पशु, पक्षि, आदि अखिलमेंतें कोई जीव श्रीठाकुरजीके शरण जात है तिनकों निश्चय फळकी प्राप्ति होयगी यामें संदेह नांही। प्रभुकी शरण यह सर्वोपिर साधन है, जाकों प्रभुको शरण भयो सो। जीव सर्वधर्म करिचूक्यों ओर अनेक साधन करतहे पिर प्रभुके शरण नांही आयो तहांतांई फळकी प्राप्ति नांही है। तार्ते प्रभुके शरणगयेतें सगरो फळ सिद्ध होतहे यह निश्चय सिद्धांत भयो।। १७॥

मुलं–भक्तिमार्गे साधनं च फलं शरणमेव हि॥ सर्वधर्मपरित्यागः स्वतंत्रं चेत्फलं हि तत्॥ १८॥

राब्दार्थः - भक्तिमार्गमें साधन ओर फल शरणही हे तातें सर्वधर्म-परिलाग (अनन्यभक्ति) होय तो यह स्वतंत्र फलरूप शरण होय हे ॥ १८ ॥ टीका - भक्तिमार्गमें साधनह श्रीकृष्णशरण हे ओर फलह श्रीकृष्णशरण हे, साधन फल न्यारो नांही, साधनह फलरूपहे तातें शरणही मुख्यफल हे, सो भगवान गीताजीमें कहेहे " सर्वधर्मान् परिलाज्य मामेकं शरणं बज " (सर्व धर्मको त्याग करिकें एक शरण-रूप मोकं प्राप्त हो) या श्लोक उपर श्रीगुसाँईजी न्यारी स्वतंत्र टीका कीयेहे तामें शरणकी भावना मुख्यकरि निरूपण कीयेहे एक श्रीकृष्णको आश्रय जा जीवमें भयो तहां सगरे धर्म सिद्ध भये, तामें सर्वतें मुख्य फलरूप श्रीकृष्णको आश्रय हे यह भाव जानि अवस्य शरण कर्तव्य हे ॥ १८॥

मूलं-परोक्षे शरणं ताहबाहापुरुषयोगतः ॥ कृपा चेत्ताहशानां हि तदा तद्द्वारकं भवेत्॥ १९॥

शब्दार्थः —अनवतार दशामें तेसे महापुरुषके योगते शरण होयहे ओर जब ताहशीयकी छपा होय तब ताहशीयदारा होया। १९॥टीका— श्रीकृष्णकी अवतारदशामें प्रसिद्ध शरण होय ओर श्रीकृष्णके परोक्षमें श्रीआचार्यजीदारा शरण सिद्ध होया श्रीआचार्यजीके परोक्षमें श्रीआचा-र्यजीके ग्रंथवचनामृतद्वारा शरण सिद्ध होय श्रीकृष्णकी प्राकट्यदशामें तो प्रसिद्ध शरण होय परोक्षदशामें महापुरुष मगवदीयसों मिलिकें शरणको विचार करे सो यह पुष्टिमार्गकी रीति है। सेवासमय साक्षात शरण ओर अनोंसरमें भगवदीयसों मिलिकें शरणकी भावना करे काहेतें जो ताहशीय भगवदीयकी कृपातें ताही भगवदीयद्वारा शरण सिद्ध होय। तामें संयोग विप्रयोग दोय प्रकारको शरण सिद्ध होत है। सेवामें तो संयोगशरण सिद्ध है, चरणस्पर्श करतही हे तुलसी नित्य ममर्पतही हे यह साक्षात् शरण भयो ओर अंतःकरणमें शरण भगवदीयद्वारा होय॥ १९॥

### मूलं-तेषामपि तु पारोक्ष्ये तदुक्तैर्वचनैः स्वतः॥ तत्प्रकाशितमार्गेकस्थितौ भवति सर्वथा॥ २०॥

शब्दार्थः — अपरके श्लोकमें कहे एसे महापुरुषके हु परोक्षमें विननें कहो वचनासृत करिकें स्वतः (आपतें ) विननें प्रकट कीये मार्गमें ही मुख्यास्थिति होय तब सर्वथा शरण सिद्ध होय ॥ २० ॥ टीका — अपर कहे जो संयोगमें साक्षात् शरण ओर परोक्षमें भगवदीयसों मिलिकें शरण सिद्ध होय सो इहां भगवदीय महापुरुषक्ष श्रीआचार्यजी हे इनद्वारा शरण सिद्ध होय। श्रीआचार्यजीके परोक्षमें भगवदीयसों मिलिकें श्रीआचार्यजीके वचनामृतश्रंथद्वारा शरण सिद्ध होय। जो श्रीआचार्यजी पृष्टिमार्ग प्रकट कीये हे तिनमें स्थित होय तब सर्वथा शरण सिद्ध होय। काहेतें जो श्रीकृष्णके परोक्षमें श्रीआचार्यजी श्रीगुसाँईजी श्रीवल्लमकुल तथा तिनके परोक्षमें (असरिधानमें ) उनके वचनकी भावना करे सगरे प्रथनको भाव कहे सुने उनके पुष्टिमार्गमें स्थित होयकें शरणकी भावना करे तो निश्रय शरण सिद्ध होय॥ २०॥

# मूलं-संसारिणा सदा दुष्ट्रसंगिनामन्नदोषतः। बहिर्मुखानां मत्तानां कुतो मार्गास्थितिर्भवेत् ॥ २१॥

# मृलं-तदर्थं श्रीमदाचार्यचरणांबुरुहाश्रयः। सदा विधेयस्तेनेव सकलं सिद्धिमेष्यति॥ २२॥

शन्दार्थः—ताके लिये श्रीमदाचार्यजीके घरणारविंदको आश्रय सदा कर्चन्य हे तासोंही सर्व सिद्धिकों प्राप्त होयंगे ॥ २२ ॥ टीका— जो कदाचित वल्लमकुल तथा ताहशीय वैष्णवको संग न होय ओर कल्ल श्रंथवार्तामें अभिनिवेश न होय तो कहा करे तहां कहतहे जो दुःसंग (बहिर्मुखको संग) छोडिकें अपनेतें जितनी सेवा बनि आवे सो करे ओर अपने हृदयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुको हृढ आश्रय राखे, श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलकी भावना अष्टप्रहर मन लगायकें करे तो सकल मनोरथ निश्चय सिद्ध होय। काहेर्ते जो श्रीआचार्यजी जी महाप्रमु अलोकिक अधिरूप हे सो जो वैष्णव श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीके शरण आयर्के विनके चरणकमलको सदा मन लगायकें आश्रय करतहे तिनके सकल कार्य सिद्ध होय यह निश्चय सिद्धांत हे ॥ २२ ॥

मूलं-तदाश्रयोऽपि मनसः संगाभावेन चेत्सताम्। तोषाभावेन शिथिलो यदि दैवाद्भविष्यति॥२३॥ तदास्माकं गतिः का वृत्येवं चिताऽस्ति मे हृदि। लोकिकक्केशसंबंधो हर्यगीकृतलक्षणम् ॥ २४॥

शब्दार्थ:-सत्पुरुषके संगके अभावतें मन प्रसन्न नहि रेहेबेर्ते जो कबह विनको आश्रय शिथिल होयगो तब हमारी कहा गति होयगी यह चिंता मेरे हृदयमें हे, लौकिक क्षेत्राको संबंधही हरिकी अंगीकृतिको लक्षण है (लीकिकमें क्वेश होय तब वेराग्य होय जेर्से अंग, चित्रकेतु, पिंगला, कदर्य, इनकों क्वेशतेंही लौकिकासाक्ति छुटी हे) यह मनमें जाननों ॥२३॥२४॥ टीका-सदा मनकरि श्रीआचा-र्यजीको आश्रय करे सत्संगको अभाव होय भगवदीयको संग न होय तोह मनर्ते आश्रय न छोडे अपने मनकों सबठोरतें छोडिकें श्रीआचार्य-जीके चरणकमलमें लगाव निरंतर तोषाभावकरिकें आश्रय शिथिल न करे। काहेतें जो भगवदीयके संगतें आश्रय वेगि सिद्ध होतहे भगव-दीयके संग विना आश्रय बेगि सिद्ध नांही होतहे भगवदीयको संग होयगो तबही में आश्रय करूंगो। एसें विचारिकें आश्रयकों शिथिल न करे, भगवदीय कहा जानियें कब मिले तहांतांई आश्रय कीये विना दुईदि होयजाय तार्ते मनमें आश्रय न छोडे । जो होनहारहे सो इोयगी जेसो दैव रच्यो हे तेसो होयगो में कहा करू ? या भांति

शिथिलभाव मनमें न करे। जेसेंतेसे अपने मनकों खेंचिके श्रीआचार्य-जीके चरणकमलर्मे लगावे सो श्रीआचार्यजी विवेकधैर्याश्रयग्रंथमें वर्णन कीयेहें "अशूरेणापि कर्त्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात्" (अशूर जो शूरवीर नहीं हे तिनकुंहू अपने असामध्येकी भावनार्ते धेर्प कर्त्तब्य हे 🕽 इंद्रिय देह तो लौकिक सुख चाहतहे भगवत्संबंधमें आदि-कालतें शिथिलही हे तातें इंद्रिय देह तो भगवद्धर्मतें मनकों शिथिल कीयो चाहतहे तासों इंद्रिय देह तो असुर हे परि मनमें असुरत्वकी भावना न करे, यह जाने जो नेत्रको मुख्य धर्म यह हे जो प्रभुको दर्शन करनो, हाथको यह धर्म हे जो सेवा करनी, अरु श्रवनुसी भगवत्कथा सुननी, मुखर्सो भगवन्नाम लेनो, देहमें आलस्य न राखनो, तत्काल उठनो, भगवद्धर्ममें यह जाननो जो आज बने सो करिलेऊं कालि कहा जानियें कहा होयगो । या भांति श्रीमहाप्रभुजीको आश्रय करे ॥२३॥ अब वैष्णवके लक्षण कहतहे जो एक अपने श्रीकृष्णकी गृति जानि ओर अन्याश्रय न करे यह वैष्णवको मुख्य धर्म हे, सो कब जानियें जब लौकिक क्षेशको संबंध होय तब मनमें चिंताकरि पीडित न होय, काहेर्ते जो हरि अपने जनकों स्त्रीकिक क्षेश अनेक प्रकारको देतहै तोहू यह जीव अपनो धर्म न छोडे हरिक्नंही शरण कर मनमें चिंता न राखे यह अंगीऋत वैष्णवके लक्षण है। जेर्से श्रीगुसाँईजीके सेवक विञ्चलदास, नारायणदासकी पास चाकरीकों गये तव नारायणदासनें विष्टलदासकों परगनेपर पठाये तहां कछ पईसा दुटे तब नाराय-णदासर्ने विञ्चलदासकों बंदीखानो दीयो नित्य मारते सो विञ्चलदा-सकी पीठकी खाल उत्तरि गई एसो दुःख पायो परंतु यह नांही कही। जो में वैष्णव हों, पाछें श्रीगुसाँईजी आप पधारे तव विक्वतदास दर्शनकों आये तब श्रीगुसाँईजी पूछे जो तेरी यह दशा क्यों हे? तब विश्लदासनें कही जो देहको दंड हे सो भुगते छुटे तब श्रीगुसाँईजी नारायणदा-

ससों कही जो या भांति मारे सों तोकों जीवपर दयाहू नांही आई? तातें वैष्णवकों, परीक्षाके लिये हिर क्रेश देतहे सो श्रीआचार्यजी महाप्रमु विवेकधेर्गश्रयग्रंथमें आश्रयके लक्षण कहेहे जो इतने दुःखमें हिरशरण राखे " ऐहिके पारलोके च सर्वथा झरणं हिरः । दुःखि हानों तथा पापे भये कामाद्यपूरणे । मक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तिश्चाति क्रमें कृते। अहाक्ये वा सुशक्ये वा सर्वार्थे शरणं हिरः "। (यह लोकमें, परलोकमें, निश्चय हिर शरण हे, दुःसकी हानिमें तथा पापमें, भयमें कामादिककी अपूर्ति (अप्राप्ति) में, भक्तके द्रोहमें, मक्तिके अभावमें, भक्त अपनो अतिक्रम करे तब, अशक्यमें, सुशक्यमें, सर्व अर्थमें हिर शरण हे ) इत्यादि वचनको विचार कर्त्तब्य हे, जितनो लेकिक वैदिक देहसंबंधि दुःख होय तामें चिंतातुर न होय एक अपने प्रमुहीके शरण रहे यह अंगीकृत वैष्णवके लक्षण हे ॥ २४ ॥

#### मूलं-लोके स्वास्थ्यिमिति श्रीमदाचार्यवचनामृतात्। तदीयैः स्वामिहार्दज्ञैस्तोषः कार्यस्त तेन हि॥२५॥

शब्दार्थः श्रीआचार्यजीके वचनामृत नवरत्नप्रथमें हे तामें आप आज्ञा करेहे (जो लोकमें तथा वेदमें हिर स्वस्थता नहीं करेंगे) तासों स्वामीके हृदयको अभिप्राय जानिवेवारे तदीयकों यह कारणतें संतोष करनों ॥ २५ ॥ टीका-श्रीआचार्यजी महाप्रभु नवरत्नप्रथमें वचनामृत कहेहे "लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हिरस्तु न करिष्यति " (हिर लोकमें तथा वेदमें स्थिरता न करेंगे) यह वचनतें अपने जननकी लोकिक वैदिकमें स्थिति भगवान नांही करावतहे, प्रभु लोकिक छुडायकें अपनोही आश्रय सिद्ध करावतहे तब भगवदीय स्वामीके हृदयको अभिप्राय चिंतन करतहे जो लोक वेद कार्य प्रभुनें नांही सिद्ध कीयों सो प्रभु भली करी जो लोकिक वैदिकतें छुडाये । जो लौकिक सिद्ध होतो तो लोकिक कार्यके आवेशमें प्रभुकों भूलिजातो जो वैदिक सिद्ध होतो तो में वैदिक कार्यके आवेश्यमें प्रभुकों भूलिजातो तार्ते प्रभुकिर सो बहुत भली करी या भांति स्वामीके हृदयके अभिप्रायकी मनमें भावना करी संतोषकिर मनकों प्रसन्न राखे ताकों तदीय कहियें ॥ २५ ॥

मूलं–अतो हि लेकिकः क्षेत्रो नांतरः क्रियतां कचित्। बाह्यतस्तु प्रकर्तव्यो होदासीन्यप्रसाधनात्॥२६॥

शन्दार्थः न्तासों अंतरमें लोकिक क्रेश काहू समय नांही करना ओर औदासिन्यकी सिद्धिके लिये बाहिरतें तो कर्तव्य है।।२६॥ टीका अब उपर कहे जो श्रीठाकुरजी लोकिक वैदिक कार्य न सिद्ध करे तब भगवदीय मनमें संतोष करिकें क्रेश न करे प्रसन्न रहे पाछें लोकिक वैदिक कार्य न करे तो गृहस्थाश्रम केर्से चले ? या मांति कोई संदेह करे तहां कहतहे जो लोकिक वैदिक सिद्ध न होय तब भगवदीय यह जाने जो मुख्य धर्म तो भगवत्सेवा स्मरण भगवदाश्रयही हे ओर मेनें लोकिक वैदिक कार्यमें मन लगायो तार्ते प्रभु कार्य सिद्ध न कीयों सो भली मई अब लोकिकवैदिकमें मन नांही राख्यों. बने सोई करंगों एसें विचारें। ओर वाहिर लोगनकों दिखायवेके लिये कञ्च करे हृदयतें उदासीन रहे, भगवत्सेवासंबंधी कार्यमें मन राखे, लोकिक वैदिक कार्यतें अपने मनकों संची लेय या भांति लोकिकमें रहे अपनो धर्म काहूकों न जतावे लोकिक वैदिक किया लोगनकों जतावे। या प्रकार मगवदाश्रय करे तो प्रभु प्रसन्न रहे॥ २६॥

मुलं-दुःखं दुःसंगजं चान्यछोकिकाभिनिवेशजम् । सत्संगाभावजं चापि तथा मार्गस्थितरपि ॥२७॥

## तत्तु मत्त्रभुपादाञ्जकृपया सर्वथा ममः। तदीयानां च संगेन क्षणादूरीभविष्यति ॥ २८॥

शब्दार्थः-एक दुसंगजन्य दुःख हे दूसरो लौकिकावेशजन्य दुःख हे, सत्संगके अभावजन्यह दुःख हे तथा मार्गकी स्थितिकोहू दुःख हे (जो पुष्टिमार्गर्मे स्थिति केसे रहे यह दुःख है ) । २७ ॥ यह मेरो दुःख तो मेरे प्रभु ( श्रीआचार्यजी ) के चरणारर्विदकी कुपार्ते ओर तदीयके संगर्ते क्षणमें निश्चय दूर होयगो ॥ २८ ॥ टीका-लौकिकावेश करावे एसो जो दुःसंग तिनको संग दुःखरूप जानियें वाको कह्यो कवहू न करियें यह भक्तकी टेक है । जेसें प्रह्लाद-जी भगवद्भक्त हे उनकों अपने प्रभुको स्मरण करिवेमें पिताही प्रतिबंधक भयो सो प्रह्लादजीकों बहुत समझाये तब प्रह्लादजी न मार्ने तव उन प्रह्लादजीकों बोहोत दुःख दीयो जो तू भगवानको स्मरण मति करे तव प्रह्लादजीने अपनो मरणसमान दुःख सह्यो परंतु भग-वदाश्रय न छोड्यो तव प्रभु प्रसन्न होय प्रह्लादजीकी रक्षा करी ओर हिरण्यकशिपुकों मारे । तेसेही वैष्णवको दुःसंग होय सो तो लौकि-ककार्यमें लगावें तातें इनको संग दुःखरूप जानि त्यागही करे ओर जो भगवद्धर्भमें लगावे ताहीको सत्संग करे, जो कदाचित सत्संग न मिले तो अपने पुष्टिमार्गकी रीतिप्रमाण सेवा स्मरण न छोडे, दुःसंगको दुःखरूप जानि सवर्ते न्यारो बेठि श्रीआचार्यजी श्रीग्रसाँई-जीको आश्रय मनमें हट राखि नित्य नियमसों सेवा स्मरण करे यह पुष्टिमार्गको सिद्धांत है ॥ २७ ॥ पुष्टिमार्गीय जितनें जीव शरण आयेहे तिन सत्रनके प्रभु श्रीआचार्यजी महाप्रभु हे, एर्से श्रीमहाप्रभुजीके पद्कमलकी कृपार्ते सर्वथा तदीयको संग होय, भगवत्सेवा स्मरण सब बनि आवे, पुष्टिमार्गको सिद्धांत हृदयारूढ होय । तार्ते श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलकी कृपातें ताहशीय भगवदीयको संग होय तिनके संगतें श्रीमहाप्रभुजी एकक्षणहु दूरी न रहे। सो चोराशी वैष्णवकी वार्तामें प्रसिद्ध हे। जब श्रीआचार्यजी काशीमें आसुरच्यामोहलीला दिखाई तब एक वेष्णव काशीतें मगवानदास पास आयकें सब समाचार कहे तब मगवानदासने कही जो तोकों भ्रम भयो होयगो श्रीमहा-प्रभुजी एसी कबहू न करे तब यह वैष्णवनें कही जो में अपनी आंखनसों देखिये आवतहू तब भगवानदासनें मंदिरके किंवारि खोलि यह वेष्णवकों श्रीआचार्यजीके दर्शन कराये आप बेठे पोशी वांचतहे तब वह वेष्णवकों मनको संदेह गयो। तातें ताहशीय वेष्णवकों श्रीआचार्यजी क्षणएक न्यारे नांही रहतहे एसे वेष्णवकों संग अवश्य करे तब श्रीआचार्यजी महाप्रभु हृदयमें पधारे। भगव-दीयको संग एसो हे॥ २८॥

मूलं-ते दुर्लभा इति मनः खिन्नं भवति नित्यदा। यदा प्रभुः कृपापूर्णः कृपयिष्यति देन्यतः ॥२९॥ तदाचार्यपदासक्ताँस्तानुपस्थापयिष्यति । अस्माकं तुगतिनान्या श्रीकृष्णः शरणं मम।३०।

शब्दार्थः-एसे भगवदीय दुर्छभ हे ताकरिकें निरंतर मन खेदयुक्त होयहे सो जब दैन्यकरिकें कृपापूर्ण प्रभु कृपा करेंगे ॥ २९॥ तब श्रीआचार्यजिके चरणारविंदमें आसक्तिबारे वह भगवदीयनकों मिला-वेंगे परंतु हमारे तो ओर कछु गति नांही हे एक "श्रीकृष्णः शर्णं मुम् " यह साधन हे। (द्वितीय श्लोकके पूर्वार्धमें) "तदा-चार्यपदासकिस्तानुपस्थापयिष्यति " एसें काहू पुस्तकमें पाठ हे ताके

१ यह अर्थे मूलके अनुसार नांही हे परंतु बोहोत पुस्तकमें हे तास्रो लिख्यो हे.

अनुसार अर्थ-श्रीआचार्यजिके चरणारविंदमें आसक्ति होयगी बह आसक्ति एसे मगवदीयकों मिलाय देयगी ॥ ३० ॥ टीका—एसे भगवदीय मिलने अति दुर्लभ हे मेनें सब ठोर ढूंढे परि मोकों नांही भिले तार्ते मे मनमें दुःख पावत हों तोहू मनमें दैन्य नांही आवत, जो मनमें दैन्य आवे तो श्रीआचार्यजी महाप्रभु कृपा करे। मोकों भगवदीयको संग नांही ओर दीनताह नांही यह दुःख हे काहेतें जो श्रीआचार्यजीकी पूर्ण कृपा होय त्तवही भगवदीयको संग होय ओर कृपणवत् अत्यंत देन्य होय । जेसें भगवदीयके सत्संगतें प्रभु कृपा करी हृदयारूढ होय तेसेही अत्यंत दैन्य सिद्ध भयेते प्रभु प्रसन्न होय हृदयमें आवे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु श्रीसुबोधिनीजीमें कहेहे जो प्रमु प्रसन्न करिवेको एक दैन्यही परम साधन हे, सो त्रिविधनामावालिमें पंचाध्यायिके प्रसंगपर नाम कहे हें "दीनकुपापकटितरूपाय नमः" सो सगरे साधन व्रजभक्तनर्ने कीये श्रीठाकुरजीकी लीला करी, गुणगान कीयो, पार्छे निःसाधन होय रुदन कीयो, तत्र श्रीठाकुरजी प्रकट भये । तार्ते दैन्य वडो पदार्थ हे, जब श्रीआचार्यजीकी पूर्णकृपा होय तव दैन्य आवे ॥ २९ ॥ अव जो प्रकार दीनतादि सर्व धर्म हृदयमें स्थापन होय सो उपाय छेले श्लोकमें कहत है। यह जीव जब श्रीआचार्यजीके चरणकमलर्मे मन कर्म वचन करि आसक्त होय तब दीनतादि मगरे धर्म हृदयमें स्थापन होय यह सर्वोपर उपाय है ओर कोई नांही, काहेर्ते जो जब जीव श्रीआचार्यजीके शरण आय मन कर्म बचन करिकें इनके पदकमलको आश्रय करे तब श्रीआचार्यजी महाप्रभु तो कृपानिधि हे, देवी जीवनपर कृपा करी उद्धारार्थ प्रकटे हे, सो भक्तनकी सर्व आर्त्तिकों दूरि करेंगे सो श्रीसर्वो-त्तमग्रंथमें श्रीगुसाँईजीनें श्रीआचार्यजीके नाम कहेर्हे "कृपानिध्ये

नमः " "स्मृतिमात्रार्तिनाशंनाय नमः" श्रीआचार्यजी कृपाके निधि हे और उनको नाम स्मरणमात्रमेंही सर्व आर्तिकों हरे हैं। तार्ते श्रीआ-चार्यजीकी कृपातें देन्य आदि सगरे धर्म हृदयमें आवे, ओर मेरेमें तो एकह साधन नांही हे, एक 'श्रीकृष्णः शरणं मम ' यहही गति हे सो श्रीगुसाँईजी विश्वसिमें कहेहे " यहुक्तं तातचरणेः श्रीकृष्णः शरणं मम। तत एवाऽस्ति नैश्रित्यमेंहिके पारलोंकिके " (हमारे पितृचरण श्रीमहाप्रभुजी "श्रीकृष्णः शरणं मम " यह बतायेहें ताकरिकें हमको यह लोकमें ओर परलोकमें निश्चितता हे सो श्रीहरिरायजी कहत हे जो श्रीआचार्यजी श्रीगुसाँईजीके अनुसार मेरेहू एक अष्टाक्षरमंत्र "श्रीकृष्णः शरणं मम " यही गति हे, अष्टप्रहर यामांति शरणकी भावना करतहों। तातें जो जीव पुष्टिमार्गीय हे, तिनहके श्रीआचार्यजी आश्रय करी अष्टाक्षरमंत्र कह्यो करनो यह सिद्धांत हे।। ३०॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं चतुर्थिशिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतवजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥४॥

# - भिक्षापत्र ५.

अब पंचम शिक्षापत्रमें विरहभावकरिकें भगवान् भावनीय हे ताको साधन दैन्य हे दैन्यको साधन तापभाव हे यह निरूपण है। उपर कहे जो तन मन धन करि श्रीआचार्यजीके पदकमलको आश्रय करी अष्टाक्षरमंत्र एक गतिरूप करे ताकों श्रीआचार्यजी कृपा करिकें दैन्यादि सर्व धर्म हृदयमें सिद्ध करे सो पंचम शिक्षापत्रमें वर्णन करतहे।

#### मूलं-सदा विरहभावेन भावातमा भाव्यतां हरिः। कृष्णे हृदयदेशस्थः स्वामिनीनां कृपानिधिः॥ १॥

शब्दार्थः-सदा विरहमावकरिकें भावात्मा हरि, श्रीस्वामिनीजीके हृदयमें विराजिनेवारे, कृपानिधि, श्रीकृष्ण भावनीय है ॥ १ ॥ टीका-सदा विरहकी भावना भावात्मक हरिकी करे तहां यह संदेह होय जो व्रजमें श्रीकृष्ण प्रकटे हे तिनकों सब कोई जानतहे ओर तुम कहे भावात्मक श्रीकृष्णकी भावना करे सो भावात्मक श्रीकृष्ण न्यारे हें सो कहां रहतहे ? कोन प्रकारसों उनकी भावना करे ? या भांति संदेह करे तहां कहतहे जो-श्रीऋष्णके कियात्मक ओर भावात्मक दोय स्वरूप हे। मथुरांतें वसुदेवजी लेय आये सो कियात्मक स्वरूप ओर श्रीयशोदाजीके घर प्रकटे सो भावात्मक स्वरूप. श्रीकृष्णकी दोय लीला हे वाललीला ओर किशोरलीला, बाललीला श्रीगोकुलमें ओर किशोरलीला श्रीवृंदावनमें हे तार्ते वाललीलाके भावतें सेवा करे तथा किशोरलीलाके भावर्ते स्मरण-करे सो श्रीगुसाँईजी कहेहे "सदा सर्वात्मना सेन्यो भगवान् गोकुलेश्वरः । स्मर्त्तन्यो गोपिकावृंदै, कीडन् वृंदावने स्थितः" (सदा सर्वोत्मभावसौं श्रीगोक्करके ईश्वर भगवान् सेव्य हे ओर बुंदावनमें स्थित ब्रजभक्तनके जुथ साथ कीडा करिवेवारे भगवान् स्मरण करिवेयोग्य हे ) इत्यादि वचनके अनुसार बाललीला श्रीनवनीतिष्रियजीके स्वरूपमें तथा रासादिलीला श्रीगोवर्धननाथजीके स्वरूपर्ने हे सो विप्रयोगात्मक स्वरूप श्रीस्वामिनीजीके हृदयमें रहत हे, सो जब श्रीस्वामिनीजीके भावकी भावना करे जो श्रीस्वामि-नीजी प्रभुकों कोंन भांति लडावत है ? कोंन भांति गुणगान करत है ? **प्रभुके संग कोंन भांति लीला कर**तहे ? यह भाव विचारे तो श्रीस्वामि-नीजी ऋपानिधि प्रसन्न होय भावको दान करे तब भावात्मक

प्रभुको अनुभव होय, प्रभुके अंनुभवको स्रोर उपाय नांही काहेतें जो श्रीकृष्णके हृदयमें श्रीस्वामिनीजीही स्थित हे ओर कञ्ज (श्रीस्वामिनीजीही स्थित हे ओर कञ्ज (श्रीस्वामिनीजीको विना ) श्रीकृष्ण जानतही नांही तातें श्रीस्वामिनीजीको आश्रय करी भावात्मक हरि (श्रीस्वामिनीजी जिनको विरह करतहे तिन ) की भावना करे तब श्रीस्वामिनीजी कृपा करी प्रसन्न होय तब प्रभु अपनो अनुभव जतावे ॥ १ ॥

मुलं-अस्माकमतिभाग्येन तदास्यं विक्तिसद्गतः। अतः शीतलभावोऽस्मिन् मार्गे नैवोपयुज्यते॥२॥

शब्दार्थः - पुष्टिमार्गीय जीवके अति भाग्यतें भावनात्मक प्रभुके मुखारविंदरूप अग्नि (श्रीआचार्यजी) प्रकट भयेहे तासों यह मार्गमें शीतलभाव उपयोगमें नांही आवे हे [ विरहात्मक तापसों प्रभु अनुग्रह करें ] ॥ २ ॥ टीका - यह विप्रयोग भावाित्र मेरे भाग्यमें तो नांही हे काहेतें जो यह भावात्मक अग्नि तो दास्यं धर्म होय तिनके हृदयमें होय सो दास्य धर्मह् अति कठिन-महा दुर्लभ हे ओर दैन्य अति दुर्लभ हे सो कहतहे जो स्वामीको सुख चाहे अपनो न चाहे सो दास, जेसें पझनाभदासजीकी वार्तामें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी भोजनकों पधारे ताही समय जा व्यापारीको द्रव्य मार्गमें छटायो हतो सो रोवत आयो तब पझनाभदासनें करज काढीके वा व्यापारीको द्रव्य दीयो परी वोलन नांही दीयो श्रीआचार्यजीको श्रम नांही करिवे दीयो एसो दास्य धर्म कठिन हे, ओर दैन्यको शकार रासपंचाध्यायीमें प्रसिद्ध कहो हे जो अंतर्धानसमय वजमक्तनें श्रीकृष्णलीलाहु कीये गुणगानह कीयो ता पाछे निःसाधन दीनताकी योग्यता भई। सो मेरेमें दासधमृह नांही

**१ दास्य धर्मको अर्थ विस्तारसों लिख्यो हे सो मूल** श्लोकके अनुसार नांही **हे परंतु बोहोत पुस्तकमें** हे तासों लिख्यो हे.

है ओर निःसाधन दीनताहू नांही है तातें भावामि अतिदुर्लभ है। यह श्रीआचार्यजीको पुष्टिमार्ग हे तामें तो यह रीति है जो शीतलभाव कबहू न करनो जेसें कुंभनदासनें एकदर्शनके विरहमें गायो हे "केते दिन वीत गये विनु देखे " या भांति आतुरता होय त्व पुष्टिमार्गके भावको अनुभव होय ॥ २ ॥

मूलं-तापभावः परं दैन्यं प्रकाशयति सर्वथा। दैन्येन दयया दीनबंधः प्रादुर्भवत्यसी॥ ३॥

शब्दार्थः-तापभाव हे सो उत्तम दैन्यको प्रकाश निश्रय करेहे ओर दैन्यसों दीनवंधु भगवान् दया करिकें प्रकट होयहे ॥ ३ ॥ टीका-अव जा प्रकार दैन्य होय सो उपाय कहतहें. पेहेळें तो हृदयमें ताप होय जो सगरो जन्म वीत्यो, पुष्टिमार्गमें साक्षात् पुरुषोत्तम विराजतहे तिनको अनुभव कछ न भयो, मेरेमें कछ धर्म नांही है, या मांति प्रभुविषयक ताप हृदयमें होय सो ताप सगरे दोषकों दूरी करतहे। अनेक जन्मके कायिक, वाचनिक, मानसिक, पाप हृदयमें भरे हे ओर काम, कोघ, मद, मत्सर किर जीवको हृदय मलीन हे सो जब तापामि प्रगट होय तब सगरे दोषनको नाश होय ता पार्छे दैन्य आवे तब देहकी ओर दशा होय जाय खान पान देहसंबंधी सुखदुःख सब छूटि जाय या भांति जब होय तब हृदयमें प्रभुकों प्रकाश होय, काहेतें जो दीनबंध श्रीठाकुरजी को नाम हे सो जीवकों दैन्य होय तव प्रभुकों दया आबे सो श्रीभाग्-वतमें निरूपण हे, जब द्रीपदीकों दैन्य भयो तब प्रभु स्राज साखि, गर्जेंद्रकों दैन्य भयो तब प्रभु पधारे, रासपंचाध्यायीमें ब्रजभक्तनकों जब दीनता भई ''इति गोप्यः प्रगायंत्यः प्रलपंत्यश्च चित्रधा । रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः" (यह सीतिसीं मोपीजन गान करतहते ओर विचित्र विलाप करतहते सो कृष्णके दर्शनकी इच्छासूं हे राजन ! ·सुस्वर रुद्दन करन लागे)यह भावकी सिद्धि भई ता पीर्छे " तासामाविर-

भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । पीतांवरधरः स्नग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः" (विनके मध्यमें हास्ययुक्त मुखारविंदवारे, पीतांवर धरिवेवारे, मालायुक्त साक्षात् कामकेह काम भगवान् प्रकट भये ) या भांति प्रभु पधारे । तातें अहंकारतें प्रभु दूर रहे ओर दैन्यकरि प्रकटे हे तासों दैन्यवारेनके हृदयमें प्रभु प्रकट होय अपने आनंदको अनुभव सर्वथा करावे, प्रथम ताप होय ता पीछें दैन्य होय. यह दैन्य कोंन भांति होय सो उपाय आगेंके श्लोकमें कहतहे ॥ ३ ॥

## मूलं-तद्देन्यं स्यात् स्वामिनीनां तापभावविभावनात्। तद्भावनं भवेदेव तापात्मचरणाश्रयात्॥ ४॥

राज्दार्थः —श्रीस्वामिनीजीके तापरूपी भावको अनुसंधान कीयेतें दैन्य होय ओर तापभावको भावन, विरहात्मक श्रीआचार्यजीके चरणारविंदके आश्रयतें होय॥ १॥ टीका—दैन्यसिद्धि तो श्रीस्वामिनीजीके हाथ हे काहेतें जो विषयोगभावके देयवेवारी श्रीस्वामिनीजी हे तातें श्रीस्वामिनीजी जब छपा करें तब तापभावकी भावना होय सो भावनाहू ब्रजभक्तनकी रीतिसों करनी सेवासमय न करनी, सेवासों पोहोंचिकें अनोंसरमें करनी सो अपने मनकी कल्पनासों विषयोगकी भावना न करनी श्रीस्वामिनीजीके चरणकमलको आश्रयकरि जा प्रकार श्रीस्वामिनीजी विषयोगकी भावना करतहे, वेणुगीत, युगलगीत. आदिमें वर्णन हे ता भावकी भावना करे, श्रीआचार्यजीको स्वरूप तापात्मक जाने या भांति श्रीआचार्यजीके भावकी भावना करे, श्रीआचार्यजीके चरणको आश्रय करे तब भाव सिद्ध होय। आश्रय करें सिद्ध होय सो आगेंके श्लोकमें निरूपण करतहे ॥ १॥

मूलं-तदाश्रयस्य सिद्धिस्तु तद्दाक्यपरिनिष्ठया। तन्निष्ठा सततं तादृक्तदीयजनसेवया॥५॥ शब्दार्थः-तापात्मक श्रीआचार्यजीके चरणारविंदके आश्रयकी सिद्धि तो, विनके वाक्य श्रीसुवोधिनीजी आदि ग्रंथनमें श्रद्धासं होय ओर उनके वचनामृतमें निष्ठा तो, निरंतर ताहशीय जनकी सेवातें होय ॥५॥ टीका-श्रीआचार्यचरण हे सो श्रीस्वामिनीजीके भावरूप जानने, या भावसों श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय करनो ताकिर भावरूप विप्रयोगको दान होयगो सो श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय कब होय ? जब श्रीआचार्यजीके वचनामृत श्रीसुवोधिनीजी आदि छोटे बडे ग्रंथके भावमें निष्ठा होय तब श्रीआचार्यजीके स्वरूपको ज्ञान होय ता पाछें श्रीआचार्यजीके चरणकमलमें भाव होय तब चरणकमलको आश्रय होय सो श्रीआचार्यजीके वचनामृतग्रंथनमें निष्ठा कब होय जब पृष्टिमार्गीय भगवदीयकी सेवा करियें तब भगवदीय कृपाकरिकें जतावे तबही जान्यो जाय तातें भगवदीयकी सेवा मन, कर्म, वचनकरिकें अवश्य कर्तव्य हे तिनकी कृपार्तें सर्व सिद्ध होय ॥५॥

मूलं-तदीया दुर्लभाश्चेत्स्युः श्रीभागवतसेवनम् । अथवा दैन्यभावेन स्मर्त्तव्यः सततं हरिः॥६॥

राव्दार्थः—तदीय कदाचित दुर्लभ होय तो श्रीभागवतको सेवन करे अथवा (श्रीभागवतको पाठ करिवेको ज्ञान न होय तो) दैन्यभा-वसों निरंतर हरिको स्मरण करे ॥ ६ ॥ टीका—श्रीआचार्यजीके वच-नामृतमें निष्ठा भगवदीयकी सेवातें सिद्ध होयवेको ऊपर कह्यो सो पुष्टिमार्गीय भगवदीय अति दुर्लभ हे सो जहांतांई न मिले तहांतांई नित्य श्रीभागवत—श्रीसुबोधिनीजीके सेवन नियमपूर्वक करे, जब भगवदीय मिले तब सगरो भाव बतावे तहांतांई आपही श्रीभागवत वांचे जो श्रीभागवत—श्रीसुबोधिनीजीमें अभ्यास न होय, ज्ञान न होय तो दैन्यकरिकें निरंतर हरि (सर्व दुःखके हरनहार) भगवानको स्मरण करें, निरंतर दैन्य भावसीं जीवं हरिको स्मरण करें, जब श्रीटाकुरजी दुःख नांही सिहसकें ओर ऋपाकरि पुष्टिमार्गीय भगवदीयको संग मिलावे तब तिनके संगतें सर्व कार्य सिद्ध होय ॥ ६ ॥

मूलं-अष्टाक्षरमहामंत्रो वक्तव्य इति निश्चयः। सर्वदा सर्वभावेन तेन सर्व भविष्यति॥७॥

शब्दार्थः —अष्टाक्षर महामंत्र सर्वदा सर्वभावतें कह्यो करनो ताक-रिकें सर्व सिद्ध होयगो ॥ ७ ॥ टीका—जीव तो स्वभावकरि दृष्ट हे जो कञ्च न वनि आवे तो अष्टाक्षरको महामंत्र जानि अष्टाक्षर "श्रीकृष्णः शरणं मम् " यह कह्यो करे काहेतें जो श्रीआचार्यजी महाप्रभु वेद, पुराण, शास्त्र, श्रीभागवतमें तें सार निश्चय करी अष्टाक्षरमंत्र प्रकट की-ये हे सो अपने देवी जीवनके अर्थ हे तातें सर्वकालमें अष्टाक्षरमंत्रको जपे क्वह भले नांद्री सर्वभावकरि अष्टाक्षरको जप करे तिनको सर्व-कार्य निश्चय सिद्ध होय ॥ ७ ॥

मूलं-अस्माकं न्यूनतैबाऽऽसीन्मिलनं यदभून्नहि। एतावती हरिः कृष्णः पूरियष्यति तामिषि॥८॥

शब्दार्थः -अपनकों इतनी न्यूनता हे जो प्रभु और भगवदीयको मिलाप नांही भयो सो हीर श्रीकृष्ण वह न्यूनताकों हु पूर्ण करेंगे ॥८॥ टीका -उपर कहे ता भावात्मक विषयोगात्मक प्रभु एसे दुर्लभ हे। तातें जीव अपनकों न्यून (तुच्छ) माने या भांति प्रभुकें मिलवेको मन करे तब श्रीकृष्ण सर्वदुः सके हत्ती हीर हे सो सगरे मनी-स्थ पूर्ण करेंगे सो जीव तो स्वभावकीर दुष्ट हे परंतु अपनमें कोड अज्ञानकिरकें उत्तमता मानतहें ताहीतें प्रभु अपनो अनुभव नांही जतावतहे. श्रीभागवतमें पिंगला सारिस्ती जाकी महादुष्ट किया हती वानें अपनकों तुच्छ मानिके वचन कहाो- "संसारकृषे पतितं

विपर्येर्मुपितेक्षणम् । प्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोन्यस्रातुमिहेश्वरः' ( संसाररूपी कुवांमें गिरचो, विषयकरिकें मुद गयेहे नेत्र जिनके, कालरूपी सर्पने त्रसन कीयो एसो जो आत्मा तिनको यह संसारमें रक्षा करिवेको अन्य कोन समर्घ है ?) या भांति अपनो दोष स्फुर्यो तब न्यूनभाव होय प्रभुकी ब्रार्थना करी तब प्रभु कृपाद्दी कीये । तेसेंही पुरूरवाकी कथा श्रीभागवतमें कही हे- " पुंश्रल्यापहतं चित्तं कोऽन्यो मोचियतुं क्षमः। आत्मारामेश्वरमृते भगवंतमधोक्षजम् " ( व्यभिचा-रिणी स्त्रीनें हरिलीये एसे चित्तकों सर्व जीवनके आत्मार्मे रमण करियेवारे ईश्वर -अधोक्षज (इंद्रियजन्य ज्ञान जिनकुं नहि पहोंच सके एसे ) भगवान् विना अन्य कोन छुडायवेमें समर्थ है ? ) एसे जब अपनो दोष पुरूरवाकों स्फुर्यों तब प्रभु कृषा करी, सो यह मार्ग तो दैन्यहीको हे। या मार्गमें जहांतांई दैन्य न आवे तहांतांई फलसिद्धि नांहीहे और अपनकों उत्तम जाने तहांतांई दैन्य न आवे तातें अपनकों न्यून (तुच्छ) जानिकें प्रभुके मिलवेको यत्न करे तो प्रभु दुःखको नाशही करे, हरी सर्वदुःखके हर्सा श्रीकृष्ण सगरे मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ ८ ॥

## मूलं–भवद्भिर्नेव कर्त्तव्यः क्षोभो मनास सर्वथा। आस्मिन् मार्गे यथैवार्त्तिस्तथैवफलसन्निधिः॥९॥

शब्दार्थः - तुझारे मनमें सर्वथा क्षोभ कर्तव्य नांहीहे काहेतें जो या मार्गमें जेसें आर्ति होय तेसेंही फल नजीक होय ॥ ९ ॥ टीका - अपनकों न्यून (तुच्छ) माने ओर क्षोभसहित मनमें सर्वथा भावना करे सो श्रीग्रसाँईजी विज्ञतिमें कहेहे "त्वहर्शनविहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम् । व्यर्थमेव यथा नाथ ! दुर्भगाया नवं वयः " (हे नाथ ! आपके दर्शनकरिकें हीन जो त्वदीय (आपके शरण आये जीव) को.

जीवित दुर्माग्य स्रीके योवन बरांबर व्यर्थ हे) श्रीगुसाँईजी कहतह जो हे नाथ ! पुष्टिमार्गीय वैष्णव तुझारे कहावे सो तुझारे दर्शन विना जो कोय तदीय होय जीवत हे सो व्यर्थ जीवत हे वे बढ़े अमागी हे या भांति अपनकों महाअभागी सर्व साधनकरि हीन महादुष्ट जानि मनमें आर्ति करें जो, हा नाथ ! अब मेरी कोन दशा होयगी ? श्रीमहाप्रभुजीद्वारा तुझारे शरण में आयो हूं, मोमें एकडू धर्म नांही, या भांति नित्य दैन्य करे सर्वथा वारंवार विरहकरि उच्छ्वास छेय काहेतें जो यह श्रीआचार्य जीके पुष्टिमार्गमें जाके हृदयमें जितनी आर्ति तितनीही फलसिद्धि हे, जाकों विरह नांही ताकों फलसिद्धिकी ढील हे जाकों थोरो विरह ताकों थोरी फलसिद्धि हे, जेसें रासलीलामें जेसो जाको भाव तेसो ताकों रसदान दीयो, बुक्षादिक, पशु, पिक्ष, अजमक आदिनको अपने भावानु सार अनुभव भयो तेसेंही पुष्टिमार्गीय वैष्णवनकों जेसी आर्ति तेसोही फलरूप श्रीकृष्ण रसको संबंध करावे ॥ ९॥

मूलं-यथाकथांचित् कर्त्तव्यो व्यवहारो हि लोकिकः॥ अपकार्तिभयात्तेन बुद्धिशैथिल्यसंभवात्॥ ३०॥

शब्दार्थः - अपकीर्तिक भयसों थोडोबोहोत छोकिक ब्यवहार करनो काहेतें जो अपकीर्ति करके बुद्धिमें शिथिलता होयवेको संभव हे।। १०॥ टीका - विप्रयोग आर्तिको स्मरण तब होय जब छोकिक वैदिक कार्य छुटे सो संसारमें रहिके सब कयों चाहिये काहेतें जो छोकिक वैदिक कार्य छोडे तो छोकमें अपकीर्ति होय छोक बुरो कहे तब अपने मनमें क्षोमकिर कोध होय तो अपने मार्गमेंतें बुद्धि शिथिल होय जाय तार्ते छोगनकी अपकीर्तिक भयतें कछ योरोसो छोकिक वैदिक कार्य करे जामें अपनो धर्म गुप्त राखे मन ब्यवहारादिकनमें न छगावे दोय चारि घरी ब्यवहार करे यह सिद्धांत भयो॥ १०॥

#### इति श्रीहरिरायजीकृतं पंचमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वर-जीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ५ ॥

# ्राः ः शिक्षापत्र ६.

अव छड़े शिक्षापत्रमें मुक्तनके अनिष्टकी निवृत्ति ओर इष्टकी प्राप्ति भगवानहीं करतहें यह निरूपण है. अब उपर कहे ता भाव मनमें राखे विप्रयोगही मुख्य है, आर्ति जेसी होय तेसोही फलको अनुभव होय तामें लोकिक क्रेश बाधक हे, लोकिक दुःखमें या भांति ज्ञान राखे तो दुःख न होय मगवद्धर्म रहे सो अब कहत है.

#### मूलं-'गृहभंगसमाचाराः श्वताः श्वतिविषायिताः । तदर्थं लिख्यते किंचित्समाधानाय चेतसः॥ १॥

\* प्रथम उपोर्**धातमें लिखिहे जो श्रीगोपेश्वरजीके बहुजी प**र्धारिजायवेके माम पैहेर्ले वा होनहार वातकुं जानिके श्रीहरिरायजीनें पत्र ४१ पठाये फेरि कितनेक दिन बीते ता पाछे श्रीगोपेश्वरजीके वहुजीनें लीला करी। और हहे पत्रमें यह समाचार केरों हे १ एसी शंका होय ताकरे समाधान यह हे जो श्रीहरिरायजीने बहुजी लीला-'पभारे पेहेलें वा वातक अभिकें पत्र पठायने शरु कीये. पांच पत्र पठाये ता पाछें श्रीबहुजीयहाराजनें लीला करी यो समाचार सुनिकें श्रीहरिरायजीनें यह पत्र लिख्यो तव तो श्रीनोपेश्वरजी पत्र वांचते नांही गवाखामें वरि राखते. मो छट्टो पत्र गृहभंग भये ता पार्छे आयो सोहू संशाखामें धरि राख्यो, एसें तीन दिनताई शोकमें मन्न रहे सा पार्छे हरिजीवनदासकी विनतिसाँ पत्र वांचे पाछे भोजन करी दुसरे दिनतें टीका करिषेको प्रारंभ कीयो (अर्थात् दश श्विमापत्र आसे तब प्रारंभ कीयो ) सो नित्य एकपत्रकी टीका करते एसें करत करत नव पत्रकी टीका करी तब नवम पत्रमें बेम, आसाक्ति. और व्यसनके स्वद्धपको निरूपण वांचिके गृहभंगको क्रेश निष्टत्त मयी तब श्रीहरिरायजीको २० मो पत्र आयवेबारो हतो तामें जो हकीकत लिखी हे ( ताको **टीपण हे सो देखनों ) सो यथार्थ हे,** एसें श्रीकन्हैयाला**लजीमहाराज** कोटाबारे तथा श्रीविश्वसम्बन्धिसहाराज अमरेलीबारे प्रभृति वालकनकी बिनति करी खुलासा लीयेर्ते अनुमान होय है ।

शब्दार्थः कर्णमं विपरूप गृहमंगके समाचार सुने तासूं चित्तके समाधानके अर्थ कल्ल लिखत हें ॥ १ ॥ टीका तिहारे गृहमंगके समाधानके अर्थ कल्ल लिखत हें ॥ १ ॥ टीका तिहारे गृहमंगके समाधार हमने सुने सो सुनतही एसो दुःख भयो मानों हमारे श्रवन्में विष पर्यों सो दुःख हम कहा लिखें १ परंतु तुह्मारे मनमें दुःख हे तद्ये हम कल्ल शास्त्रोक्त समाधानपत्र लिखतहें जो या समय हम तुह्मारी पास होते तो आलो परंतु भगवदिच्छातें दूर हों तासों लिखतहों जो एसे दुःखमें जब अपने पुष्टिमार्गीय धर्मको समरण होय तब जानियें जो श्रीआचार्यजीकी पूर्ण कृपा हे तातें हम लिखतहें जो भगूवदिच्छाको श्रहण करनो, मूलधर्म यह हे जो हृदयमेंते प्रश्नको समरण प्रश्नको आवेश जा प्रकार बाहिर न जाय सो कर्त्तव्य हे, सो पत्र वांचिके चित्तको समाधान करियो । या पत्रमें लोकिक कार्य तथा भगवद्धर्म सब वर्णत हे । जा रीतसों पुष्टिमार्गीय रहे भगवदिच्छा विचारे सो सब वर्णन हे तातें अपनो चित्त लगाय पत्र वांचि समाधान करियो ॥ १ ॥

मूलं–सदा यशोदातनुजो द्विभुजः सुद्विजदयः। सरोजास्यस्रवञ्चालः समर्यतामार्यवंशुजः॥ २॥

शब्दार्थः—सदा श्रीयशोदाजीके पुत्र, द्विभुज, सुंदर दोय दांतवारे, कमलसारिखे मुखारविंदतें लार जिनके सवत हे एसे आर्यवंशमें प्रकट भये श्रीकृष्णको स्मरण करो।।२।। टीका—संसारके दुःखकीर मन दुःख पावे तो श्रीयशोदाजीके पुत्र, द्विभुज ( दोय भुजावारे ), दोय दंतवारे, ओर मुखारविंदतें लार सवत हे एसे श्रीकृष्णको स्मरण

र " श्रीहरिर।यजीके छोटे माई श्रीगोंपेश्वरजीके बहुजीने लीला करी सो बहुजी सेवामें बहोतही श्रीगोपेश्वरजीकों अनुकूल हते. सो जपर वर्णन करेहें. ताही अर्थ श्रीगोपेश्वरजीकों शिक्षापत्र लिखें हें. सो अब श्रीगोपेश्वरजीके मनको समाधान होय ता भांति लिखत है"या प्रकार प्रथमाद्यक्तिं छप्यो हे सो असंगत जानि नीचे लिख्यो है है

कर्तव्य हे, ओर श्रीकृष्ण बडे हे जिनको आर्यवंश जो सबतें उंचो यदुवंश तथा चंद्रवंशह सबतें श्रेष्ठ हे तथा वहामकुल सबतें श्रेष्ठ हे. पृथ्वीपर तीन कल श्रेष्ठ प्रसिद्ध हे, ओर अवतार अनेक हे तामें तीन श्रेष्ठ हे, त्रेतामें दशरथजीके घर श्रीरामचंद्रजी तिनको रचुकुल, द्वापरमें श्रीकृष्णको यदुकुल ओर कलियुगमें श्रीआचार्यजीको वहामकुल ये सबमें श्रेष्ठ केवल भक्तोद्धारार्थही हे तामें हमारे आचार्यजीके वंशमें श्रीकृष्ण वालभावसों सेवनीय हे तातें मनमें कछ लौकिक केश होय तो श्रीठाक्करजी अपसन होय जाय तो अपनो धर्म जात रहे तातें श्रीकृष्ण प्रसन्न रहे सोई करे ॥ २ ॥

## मूलं-सर्वेश्वरश्च सर्वज्ञः कृष्णः सकरुणः सदा । असमर्थो ज्ञानग्रन्यो जीव इत्येव निश्चयः ॥३॥

शब्दार्थः -श्रीकृष्ण सर्वके ईश्वर, सर्वज्ञ ओर सदा दयासहित हे तथा जीव असमर्थ, ज्ञानशून्य हे एसोही निश्चय हे ॥३॥ टीका-अव भगवानको ओर जीवको स्वरूप कहत हे-श्रीकृष्ण सर्वोपर ईश्वरके ईश्वर हे. ईश्वर वातें कहे जो मन आवे सोई करे. ब्रह्मादिक, शिवादिक, इंद्रादिक कोउ श्रीकृष्णकी आज्ञा टारिवेकों समर्थ नांही हे, अजामिल सारिखेकों एक पुत्रके भावसों नारायणनामतें निर्भय करी दीयो एसे सर्वकरणसमर्थ हे, तातें सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हे ओर विलोकीमें सर्वके हद- यकी जानत हे तथा कोटनकोटि ब्रह्मांडमें सब ठोर एक श्रीकृष्णही सर्व कर्ता हे सो सर्व जानतहे इनतें कछ छिप्यो नांहीहे ओर करुणावान हे। एसे ईश्वर हे सो काहके दुःख सुख केसे नांही जानत होयंगे ? परम करुणाके निधि हे अपने भक्तनको रंचकह दुःख नांही सही सकत एसे धर्म श्रीकृष्णहीमें है। ओर जीव असमर्थ हे यह जीवको कीयो कछुह नांही होत हे यह अपनी कृति मानत हे सो सगरो अज्ञान जाननों.

अपने प्रभुकों भूल्यो है मायाकरिकें मोहित है, हृदयमें ज्ञानशून्य है तार्ते अपनो सामर्थ्य जानतहे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु बालबोधमें कहेहे जो जीव स्वभावकरिकें दुष्ट है यह निश्चय है, प्रभु गुणनिधि है जीव दोष्रनिधि है तार्ते प्रभुकी इच्छाकों जीव केसें जाने ? ॥ ३ ॥

#### मूलं-तंस्येच्छा त्रिविधा प्रोक्ता मूलवेद्दस्वभेदतः । मूलेच्छया गृहीतानां नान्यथा कुरुते फलम्॥४॥

शब्दार्थः—सो प्रभुकी मूल, वेद ओर स्व यह भेदसों तीन प्रकारकी इच्छा हे तामें मूलेच्छाकरिकें जिनको प्रहण कीयो हे तिनकों अन्यथा फल नांही करतहे ॥ ४ ॥ टीका—प्रवाही सृष्टिकों लोकिक किया, पुष्टि-सृष्टिकों भगवत्सेवा ओर मर्यादासृष्टिकों कर्ममार्गमें प्रवृत्ति या भांति प्रभुकी इच्छा तीन प्रकारकी हे तातें यह श्रीआचार्यजी महाप्रभुसंबंधी सृष्टि पुष्टिसृष्टि हे तिनकों तो निश्रय भगवानकी मूलेच्छा हे सोई प्रहण कर्तव्य हे जो सर्वकार्य एक प्रभुहीको कीयो होयहे एसो ज्ञान मनमें हढ राखनो चाहियें। ओर कर्ममार्गीय हे सो या मांति कह्त्तहे जो जेसो कर्म करे तेसोही फल पावे एक कर्महीतें फल कहतहे, प्रवाही माया-किर जानत हे जो मायाही सगरो कार्य करत हे या मांति प्रभुको कोउ जानत नांही तातें प्रष्टिमार्गीयको मूल एक प्रभुकीही इच्छा जानि सूर्वकर्ता प्रभु हे या भांति जान्यो चाहिये. अन्यथा- ओर रितिसं फलको न जाननों। जो कर्मकिर फल होयगो अथवा कोई

१ 'तस्येच्छा त्रिविधा लोकमुलचेद्स्बह्मपदा' एसी काह पुस्तकमें पाठ हे [ प्रभुकी मूल, बेट ओर स्बह्मपतें तीन प्रकारकी लोकमें इच्छा हे ] तामें मूलेच्छाकारिकें जो यहीत हे तिनकों ओर फल नहीं करे. सो आमेंके श्लोकमें लिखे हैं. २ अन्यथा फल माम जिनकों जितनो कमें करायवेकी ओर जितनो सुखदु:खादिक मोगवायवेकी प्रभुकी इच्छा होय तेसोही होय तासों अन्यथा नांही होय. ३ अन्यथाफलकी वात मूलके अनुसार नांहीहे.

साधनकरि फलकी सिद्धि होयगी एसे सर्वथा और भांति फलको चिंतन न करनो। अब तीनप्रकारकी सृष्टि तीनप्रकारकी भगवदिच्छा मानतहे सो आगें श्लोकमें कहतहे ॥ ४॥

#### मूलं-प्रवाह एवं नियतस्तेषु कृष्णविचारितः। मर्यादया गृहीतांस्तु प्रवर्त्तयति कर्मणि ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—जो मूलेच्छाके जीव हे तामें तो प्रवाहही श्रीकृष्णनें विचारित हे ओर मर्यादाकरिकें जिनको ग्रहण कीयो हे तिनकों तो कर्ममें प्रवृत्ति करावेहें।। पा टीका—प्रवाहिसृष्टि लोकिक इच्छा मानत हे, श्रीकृष्णनें उनकों लोकिकही विचारि राख्यों हे काहेतें जो प्रवाहिसृष्टिके जीव न्यारे हें ओर कियाह न्यारी हे सो पुष्टिप्रवाहमर्यादाग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रमु कहेहें "जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः"।। (जीव. देह, कृतिको भिन्नत्व हे ओर याकी श्रुतिमें नित्यता है ) यह वाक्यतें प्रवाही सदा अममेंही हे, भिन्नमार्गमें कबहू आवे नांही ओर मर्यादाको ग्रहण करतहे सो जीव कर्ममार्गमें प्रवृत्त हे काहेतें जो वचनकिर प्रकटे हे सो वचसा वेदमार्ग हि ' (वचन करिके वेदमार्गकों उत्पन्न कीये ) यह वाक्यमें निरूपण हे सो वेदमें श्राद्ध, होम, यम, नियम, ग्रत, तप, दान, इत्यादि साधनसोंही फल वतायेहें, मर्यादा-

| _  | •        |      | •    | 6 7      | •     | ^   | 200              | _   |
|----|----------|------|------|----------|-------|-----|------------------|-----|
| 2  | प्रांके. | एनार | आं₹  | म्यास्यक | जाब.  | FF. | कर्मादिकनको      | भर- |
| ١. | ्राद १   | નનાલ | A11/ | ካሚኒፈርጉ   | ~4179 | 447 | 16-1114 16-6-141 |     |

| मार्गः          | उनके टेह. | उनके कर्म.              |  |  |
|-----------------|-----------|-------------------------|--|--|
| ग्रीष्टः        | दैव. '    | भगवत्सेवा-स्मरणादि.     |  |  |
| प्रवाह <b>ः</b> | अासुर.    | लौकिककार्यनिर्वाहमात्र. |  |  |
| मर्यादा         | देव₊      | वैदिककर्म-अग्निहोत्रिः  |  |  |

मार्गीय आछो कम करिकें स्वर्गलोकमें जातहे तहां मुख भोगकरिकें जब पुण्यहीन होतहे तब फरि यह संसारमें गिरतहे. उनकों प्रभुकी प्राप्ति नांहीहे सो वह जानत नांही, केवल यह कमेमार्गीय स्वर्गहीकों फल जानतहे या भांति मर्यादासृष्टि वेद इच्छा मानतहे, एसें प्रवाही ओर मर्यादासृष्टिकों प्रकार कह्यो अब पुष्टिसृष्टिकों कहा कर्तव्य हे सो आगें श्लोकमें कहतहे ॥ ५॥

#### मूलं—स्वरूपेण द्यतानां तु स्वतः सर्वं करोति हि । तिचेतयैव हि व्याप्तः कृपाटुः सर्वतो विभुः॥६॥

शब्दार्थः-अपने स्वरूपर्ते वृत जो जीव हे तिनकी चिंत्ताकरिकें आप व्याप्त हें ओर कुपाछ सर्व करिवेमें प्रभु समर्थ है ॥ ६ ॥ टीका-पुष्टिसृष्टि केवल भगवत्स्वरूपको आश्रय करे काहेते जो भगवत्सेवार्थ पुष्टिसृष्टि करी हे "भगवद्भूपसेवार्थं यत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्"। (भगवद्भ-पकी सेवाके अर्थ पुष्टिजीवकी सृष्टि करी है जो यह प्रयोजन नांही हतो तो पुष्टिसृष्टिकोंही नांही करते ) यह वाक्यतें पुष्टिसृष्टि अपने मनमें विचारे जो प्रभु अपर्ने स्वरूपबलर्ते स्वतः आपही करेंगे यह जानि चिंता नांही कर्त्तव्य हे काहेतें जो प्रभु तो सगरे व्यापक हे सर्व छोर प्रभुही हे तहां चिंता काहेकों करनी श्रीकृष्णहीको कीयो सब ठोर होतह ओर श्रीकृष्ण क्रपालु हे अपने भक्तजन पर सदा कृपाही करत आयेहे <u>ओर कृपा करेहींगे, या भांति प्रभुको चितन करनो ओर श्रीकृष्ण</u> <u>विभ हे सर्वसामर्थ्ययुक्त</u> हे काहुको दीयो ऐश्वर्य नांहीहे, ब्रह्मादि, शिवादि, इंद्रादि देवता है तिनको भगवाननें ऐश्वर्य दीयो हे तातें देवता फल दीयो चाहे तो प्रभुकी आज्ञा लेके देतहे स्वतः सामर्थ्य देवतामें नांहीहे तेसें श्रीऋष्ण नांहीहे <u>आपुही सर्वसामर्थ्ययुक्त हे</u> सो श्रीगुसाँईजी विज्ञिसिमें कहेहे " कु<u>र्न</u> पुनरकर्तुं च ह्यन्यथाकर्त्तुमिश्वरे।

सामर्थं यन्मया दृष्टं त्वय्येवाऽतो न संशयः" (करिवेको, न करिवेको ओर अन्यथाकरिवेको ओ ईश्वरमें सामर्थ्य सो आप (श्रीठाकुरजी) मेंही मेंने देख्यो है तासों संशय नांहीहे े यह वाक्यतें कर्त अकर्त अन्यथाकर्त समर्थ प्रमु हे तातें छोकिक वैदिकमें कळुहू अपनकों चिंता नांही कर्त्वय है प्रमु आपुद्दीतें सर्व करेंगे प्रमु सर्वसामर्थ्य सुक्त है ॥ ६ ॥

मूलं-निवर्त्तयस्यनिष्टभ्यः स्वकीयान् करुणानिधिः। यदि जीवाः स्वभावेन निवर्त्तरन्न ते स्वतः॥७॥

शन्दार्थः-जो जीव आपतं स्वभावकरिकें (अनिष्टको ) निवृत्त न करे तो दयानिधि भगवान् स्वकीयकों आनिष्टर्ते निवृत्त करतर्हे । अथवा तो जीव अपने स्वभावते प्रभुते निवृत्त न होय तो यह स्वकीय जीवनकों करुणाके मंडाररूप भगवान आनिष्टके निवृत्त करतहे ॥ ७ ॥ टीका-श्रीकृष्ण अनिष्टके निवृत्तिकर्ता हे सो <u>अ</u>पने स्वकीयको अनिष्ट निश्चय दूरी करेंगे काहेते जो करुणानिधि हे. तहां कोई पूर्वपक्ष करे जो भगवान् तो समदर्शी हे सर्व प्राणिमात्रपर एकसी दृष्टि हे विश्वंभर सबनके भरणपोपणकर्त्ता हे सो तुम कहतहो जो अपने स्वकीय भक्तनपर करुणा करेंगे ओरनपर न करेंगे सो केर्से ? एमो कोई संदेह करे तहां कहतहे जो सगरे जगतकों आनंद-दाता प्रभु हे तोहू भक्तनकों अधिक आनंद देतहे सो निरोध-स्रथामें श्रीआचार्यजी महात्रमु कहेहें "सर्वानंदमयस्यापि कृपानंदः सुद्रुरुभः " ( सर्व आनंदमयकेहू कृपानंद अत्यंत दुर्रुभ हे ) यह वाक्यतें सर्वकों आनंददाता हे परंतु कृपानंद दुर्रुभ हे सो

१ सुदामाकों वैभव देवनेकी इच्छा भई, तुर्वासाकों चकदुःखनिशत्ति करिनेकी इच्छा न भई और अजाभिलकों (कृतितें अन्यथा) चदारिनेकी इच्छा भई सो अधुने कीयो एसो सामर्थ्य ईश्वरमें है ॥

श्रीभागवतनवमस्कंधमें दुर्वासा प्रति भगवात् कहें "अहं भक्तः पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज!। साधुभिर्प्रस्तद्वदयो भक्तेभक्तजनिपयः" (में भक्तनके पराधीन हूं साधुभक्तजनों मेरो हृदय प्रस्त कीयो हे ओर भक्तजन मोंक प्रिय हे ) यह वाक्यतें भगवान् भक्तनके वश्य हे जगतके वश्य नांहीहे, भक्तनके अर्थ अवतार प्रभु लेतहें तातें अपने स्वकीयनको अनिष्ट वे योंही दूरी करेंगे एसे करुणानिधि हे भरंतु जीवको स्वभाव हे जो रंचकदुःखमें धीरज नांही रहत चिंतातुर होतहे सो यह स्वभाव निवृत्त करिवेमें प्रभुही समर्थ हे ओर दूमरो कोउ नांही है ॥ ७॥

# मूलं-अनिष्टमेव सर्वज्ञो वलादूरीकरोति हि । इष्टानिष्टविवेको हि जीवदुद्धया न जायते ॥८॥

रान्दार्थः -यह इष्ट हे यह अनिष्ट हे एसो विवेक जीवबुद्धितें नांही होयहें तासों (जीवकी इच्छा नांही होय तोहू) सर्वज्ञ प्रमु अपने प्रमेयवलतें अनिष्टकों दूरी करतहें ॥ ८ ॥ टीका - भक्तनके अनिष्टकों प्रमु जानतहें. काहेतें जो सर्वज्ञ हे अनिष्ट दूरी करेंगे. जेसें प्रह्णादजीकों हिरण्यकिशपुनें वोहोत दुःख दीयो सो श्रीचिसिंहजी नांही जानत हते ? सर्व जानत हते परंतु भक्तनकी परीक्षा लेवेकों प्रमु प्रथम नांही प्रकटे, जब प्रह्णादजीकों बोहोत दुःख हिरण्यकिशपुनें दीयो ओर प्रह्णादजीकों भगवदाश्रय छूट्यो नांही तब प्रमु प्रकट होय अनिष्ट दूरी कीये हिरण्यकिशपुकों मारे, तातें दुःखक्रेशमें भक्तनकों भगवदाश्रय न छोड्यो चाहियें ओर प्रमु तो छपाही करेंगे सगरो दुःखद्रिश करेंगे परंतु जीवबुद्धितें इष्ट अनिष्टको विवेक जान्यो नांही जातहे जो में भगवदाश्रय करतहों लोकिक वैदिक चिंता करतहों

भगवान तो जो करतहे सो भछीही करत है, मेरो भोग तो बोहोत है। सो प्रभु थोरोहीमें निवृत्त करेंगे, मोपर प्रभु अनुग्रह कीयो जो यह दंड भयो या भांति धीरज जीवबुद्धितें नांही रहतहे तातें दुःख पावतहें॥८॥

मूलं-अविद्यया गृहीतानामणूनां भ्रमसंभवात्। अत एव हि संसारं मन्यते मुखरूपिणम् ॥९॥ बाला इव कर्प्राप्तं सर्पमकीडनोचितम्। पितेव सहजिस्रग्धस्तान्निवर्त्तयते बलात्॥१०॥

शब्दार्थ:-अविद्याकरिकें गृहीत ओर (स्वरूपतें) अणु एसे जीवकों अमको संभव हे तासोंही वालक कीडामें नांही योग्य एसे सर्प हाथमें प्राप्त भयो ताकों जेसें सुखरूप मानत हे तेसेंही जीव संसारकों सुख-रूप मानत हे तासों सहज स्नेहवारे पिताकी नांई तिनकों बलात् निवृत्त करत हे ॥ ९ ॥ १० ॥ टीका-जीव प्रभुके स्वरूप जानिवेमें नांही समर्थ हे, काहेतें जो अविद्याकरिकें प्रसित हे तातें मनको अम द्री नांही होतहे. यद्यपि अम छोटो हे अविद्यारूप अम (में ओर मेरो इतनोही) हे ता अमकों जीव टारी नांही सकतहे. यद्यपि सर्व जानतहे जो क्षणभंगुर शरीर हे काल काहूकों छोडे नांही यह ज्ञानहू मनमें आव-तहे तथापि जीवकी अहंता ममता नांही छूटतहे, काम, कोध, लोभ, मद, मत्सर, लौकिक दुःखमय याहीतें चिंताअसित हे तातें देहसंबंधी संसारको सुख सोही सुखरूप मानि रह्यो हे, तोहू प्रभु संसारतें छुडावेहींगे सो कोन प्रकार सो आगे श्लोकमें कहतहे ॥९॥ यद्यपि जीव संसारकों सुखरूप मानि रह्यो हे तहां प्रभु अपने भक्तनकों या भांति छुडावंत हे, जो द्रव्यमें मन होय तो द्रव्यको नाश करे, जो स्त्रीपुत्रादिकनमें मन होय तो तिनको नाश करे या भांति भक्तनको मन जहां लौकिकमें लगे सो प्रभु दूरी करत हे तब यह जीव स्वभावतें अनेक भांतिके दुःख

पावतहे परंतु प्रभु वाक्ं छोिकिक अर्थ देत नांही सो छोिकिक दृष्टांतस्ं कहतहे. जेसें अज्ञानी वालक होय सो खेलिके लिये सर्पकों पकरिवेकों दोरतहे यह नांही जानत जो यह काल हे काटेगो सो वालक तो अज्ञानी हे परंतु मातापिताको पुत्रमें सहजही खेह हे तासों सर्पकों पकरन नांही देतहें वह कालरूप सर्पतें निवृत्तही करतहे तेसेंही यह जीव संसारकों सुखरूप मानि रह्यो हे परंतु प्रभुको खेह भक्तपर हे, ऋपाकिर संसारतें खुडावनो हे तातें संसारसुखमें लागन नांही देतहे ॥ १०॥

#### मूलं-यथा सदंति ते बाला आंताः संसारिणस्तथा । अत एव हि सर्वज्ञः कृष्णः संसारमोचकः ॥११॥

शब्दार्थः — जेसें वह बालक [ सर्प नांही लेवे दीये सो ] रुदन करू तहे तेसें संसारी आंतियुक्त होयकें (लोकिक वस्तु गयेतें) खेदयुक्त होय हे परंतु श्रीकृष्ण तो सर्वज्ञ हे तासोंही अहंताममतात्मक संसारतें छुडायवेवारे हे (मो ताके लिये लोकिक वस्तुकी प्राप्ति नांही होनदेत हे किंतु होय तासोंही छुडावत हे )॥ ११॥ टीका—पिता खेहकीं संपतें नियुत्त करत हे तब वह बालक अज्ञानकिर रुदन करत हे जो मेरो खिलोना लेन नांही देत हे, तेसें ही यह संसारी जीवपर प्रभु परम कृपा करी संसारमें मन हे ताही वस्तुकों हिरलेत हे तब यह जीव मनमें अहंताममताकिर दुःख पावत हे, अज्ञानकिर अभु तो सर्वज्ञ हे सो श्रीकृष्ण अपने भक्तनकों पुत्रवत् जानि संसारमोचन करत हे, जेसें पुराणांतरमें कथा हे जो नारदजीको मन व्याह करिवेको भयो सो एक राजाकी वेटीको स्वयंवर हतो तहां सगरे देशदेशके राजा आये सो नारदजीके मनमें यह भयो जो में वर्ष तब नारदजीनें विचायों

जो राजाकी वेटी जापर प्रसन्न होय माला पहरावे तासौं व्याह होयगो सो या समय तो सुंदर रूप चहिंचें जो राजाकी बेटी रीझे. तार्ते सबतें सुंदर भगवान् हे उनको रूप ले आवुं, तव नारदजी भगवान् पास अाये प्रभुनें बोहोत समाधान कीयो, पूछे जो नारदजी कछ आज्ञा करो, तब नारदर्जीनें कह्यो, में तुह्यारों हूं मेरो भलो होय सो करियें, अपनो रूप मोकों देहु तो राजाकी बेटी ध्याहि लाउं. तब प्रभु मुस-कायकें कह्यों जो तुह्यारी भलो होयगों सोई में करूंगो तुम जाओ मेर्ने मेरो रूप दीयो, तब नारदजी तो मायाके अमर्ते प्रभुके ब्यंग वचन समुझे नांही, जहां स्वयंवर हतो तहां आपे सो श्रीठाकुरजीनें तो। बोहोत बुरो भर्कटको टेडो मुख दीयो हे ओर नारदजी तो कामवश्यतें अज्ञानर्सो जानतहे जो में भगवानुको रूप पायो हो सो बारंबार जहां वह कन्या जाय तहां सन्मुख जाय वेठे, सगरे लोक हसे जो कहा टेडो मुख करी आयो हे सो नारदजीकों कामवश्यतें ज्ञान नांही, पार्छे प्रभु राजाको रूप धरिकें पधारे तब कन्यानें माला पहराई सो प्रभु लेगये, दव नारदजी निरास भये, पार्छे एकनें कही जो नारदजी अपनो मुख तो देखों सो नारदजी दर्पणमें देखे तो बांदरकोसो टेडो मुख है तब भगवान्पर बोहोत कोच कीयो जो जगतमें मेरी हांसी करवाई, पार्छे श्रभु समझाये तत्र नारदजीकों ज्ञान भयो, सो नारदजी प्रथम तपस्या करत हते तब कामदेव तपस्यामें भंग करिवेकों सहाय (वसंत. मलया-निल, अप्सरोगण. विगेरे ) समेत गयो सो नारदर्जिकों मोह न भयो तव कामदेव हार मानिकें फिरगयो तासों नारदजीकों अभिमान भयो जो में कामकों जीत्यो सो अभिमान प्रभु या भांति दूरी कीयो। या प्रकार प्रभु अपने भक्तनकों संसारतें छुडावतहे ॥ ११ ॥ मूलं-इत्येव रूप्यते नाम तथाविधमतः प्रभोः। संसारवेरी धरणीं प्रति शेषो न्यरूपयत् ॥ १२ ॥

शब्दार्थ:-धरणीशेषके संवादमें पृथिवी प्रति शेषजीनें संसारवैरी एसो नाम कह्यों है तासों तेसो ही प्रभुको नाम निरूपित होयहै। ओर 'तथाविधमतिः प्रभोः' एसो काहू पुस्तकमें पाठ हे तदनुसार अर्थमें तेसी प्रभुकी मतिष्टू भक्तनके संसारकूं छुडायवेकी हे ॥ १२ ॥ टीका-<u>प्रभुको</u> रूपहू संसारतें छुडावतहे ओर <u>प्रभुको नामहू संसारते छुडावत</u>हे. व्रजभक्त श्रीकृष्णको ललितत्रिभंगी स्वरूप देखिके लोक, वेद, पति, पुत्र, घर सबमेंतें मन छोडिकें प्रभुकों भजे ओर नामकरिकें अजामिल आदि अनेक भक्तनके संसार छुटे, ओर विधि जो प्रमुकी सेवा करतहे तिनहुके सर्व संसार दूरी होतहे तथा प्रभु अनेकविध लीला करतहे ताको स्मरण जो कोई करे तिनहुके सकल संसारदु:ख दूरी होय जाय, ओर श्रीकृष्णकी मतिमें यह रहतहे जो भक्तनको संसार जाय मेरे पास आवे तब भलो होय येही प्रभु विचारतहे तातें धरणीशेषसंवादमें धरणी (पृथिवी) प्रति शेषजी कहेर्हे जो " संसार-वैरी " श्रीकृष्ण केसे हे जो संसारदुःखके वैरी हे जहां भक्तनकों संसार होय तहां आप सब दूरी करे श्रीकृष्णको रूप, नाम, लीला, आपु मनकरि भक्तनकों संसारतें दूरी करी भलो होय सोई करतहे ॥ १२ ॥

## मूलं-मन्यामहे वयं श्रांताः कृष्णविस्मृतिकारणम् । संसारमुत्तमं कृष्णस्तं कथं स्थापयेद्वरिः॥ १३॥

शब्दार्थः — अपने भ्रांत होयकें श्रीकृष्णकी विस्मृतिके कारणरूप संसारकों उत्तम मानतहे सो हिर वहसंसारकों केसें स्थापन करे? ॥१३॥ टीका—यह जीवके हृदयमें अनेक जन्मको भ्रम हे सो गद्यके श्लोकमें कहेहे जो अनादिकालको भ्रम यह जीवके हृदयमें छाय रह्यो हे तातें अविद्याकरिकें श्रीकृष्णकों भूलिगयो हे तासोंही यह संसारकों उत्तम जानि यामें मनकों लगायो हे, संसारमें देहसंबंधी सुखदुःखनकों मुख्य मानत हे सो श्रीकृष्ण संसारकों केसे राखें काहतें जो हरि दुःख हरिवेवारे हे, जहां सूर्य होय तहां अधियारो कोन भांति रहे ? तेसें हरि अविद्यारूप संसारतमके सूर्यरूप प्रभु भक्तनको संसार केसें राखे ? जीव तो संसारसंबंधी सुख विचारतहे जो अब यह कार्य करूं तामें मेरे देहसंबंधी कुटुंबहू सुख पावे ओर मेंहू सुख पाउं ओर प्रभु यह, विचारतहे जो यामें याको मन हे सो हरिलेड सो यामेंतें मन छुटिकें मेरो आश्रय करे या भांति श्रीकृष्ण भक्तनको संसार हरत है।। १३॥

## मूलं-एवं तदीयैर्मनिस निधेयः स्वप्रभोर्ग्रणः। स्वस्मिन्नपि विनिश्चेया प्रभोरंगीकृतिश्चवा ॥१४॥

शब्दार्थ:-एर्से तदीयजनकों अपने मनमें अपने स्वामी श्रीकृष्णको गुण राखनों काहेतें जो अपने हू प्रभुकी अंगीकृति निश्चल हे एसो निश्रय राखनो ॥ १४ ॥ टीका-या भांति पृष्टिमार्गीय भगवदीय अपने (सो उपरर्ते ओरनकों दिखायवेके लिये कहे जो प्रभु करतहे सो॥ भली करतहे ओर भीतरतें मनकरि दुःख पावे एसें न करे ) मनमें निश्चय यह धारण करे जो अपने अंगीकृत भक्तनके प्रभु रक्षकही है. कहा भयो दुःख आयो तो ? अपने स्वकीयनकों प्रभु दंड देतहे. जेसें स्त्री कुछ मर्योदातें ओर भांति चले तो पति दंड देय रीतिसों चलावे तेसेंही प्रभु अपने भक्तनके दोषनकों दूर करिवेकों दंड देतहे सो श्रीगुसाँईजी विज्ञिप्तिमें कहेहे "दंडः स्वकीयतां मत्वेत्येवं चेदिष्टमेव नः। अस्मासु स्वीयतां मत्वा यत्र कुत्र यदा तदा "॥(दंड देनो सो अपने मानिकें देनो एसें होय तो अपनकों इष्ट हे काहेतें जो हमारेमें जहां तहां जब तब अपने हे एसों मानिके दंड द्योगे ) यह वाक्यतें अपने स्वकीयकों प्रभु दंड दीये सोहू अनुग्रह जानि मनमें सुखी हे. तार्ते जहां जहां हमतें अपराघ परे तहां तहां सुखेन

दंड देनो उचित है या बातमें हम मनमें सुखी है या भांति भगवदीय अपने प्रभुको अनुप्रह जाने यह दुःखह अनुप्रहरूप जानि प्रभुको गुण अपने हृदयमें धरे. काहेतें जो प्रभुपर दोष धरत है सो बहिर्मुख है उनको पुष्टिमार्गमें अंगीकार नाही है तातें निश्चय मन वचन, कार्य करि यह जाने जो श्रीठाकरजी अंगिकत निजमक्तके रक्षक है ॥१८॥ मूलं—अतएवासमदाचार्यकक्तं वरणलक्षणम् ।

''स्रोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति ॥१५॥

शब्दार्थः-तासींही अपने श्रीमदाचार्यजीनें लोकमें तथा वेदमें स्वास्थ्य हरि तो नांही करेंगे ऐसे वरणको खक्षण कह्यो हे ॥ १५ ॥ टीका-उपर कहे जो भक्तनके रक्षक प्रमु दुःख क्यों देत हे ? जा भांति यह लोक परलोकमें भक्तजन सुख पावे तेसों क्यों नहीं करत ? एसें कोई कहे तहां कहतहे जो यह जीव स्वभावकरि दुष्ट हे जो छौकिक कार्यमें सुख पावे तो तहां आसक्त होय जाय जो वेदिक कार्यमें सुख पावे तो तहां आसक्त होय जाय तो हृदयमेंतें प्रभुको आश्रय जातरहे. आश्रय गयेसूं भक्तको नाश होय, तातें श्रीठाकुरजी लौकिक वैदिक कार्य सिद्ध न करे तब दुःख पायकें उह कार्यमें मनहू न करे केवल प्रभुकोही आश्रय करे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी चारों वर्णके लक्षण श्रीसुबोधिनीजी निवंधमें कहेहे जो कोई जीव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रुद्ध, स्त्री आदि प्रभुकी शरण आवे ताकों प्रभु लौकिक वैदिकर्ते छुडायर्के अंगीकार करतहे ओर नवरत्नग्रंथमें कह्यो है जो भक्तनकी लौकिक बैदिक स्थिति छुडायकें अपनोही करतहे, यह विचारिकें हरिको आश्रय करनो यह सिद्धांत सर्वोपरि है ॥ १५॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं षष्ठं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वर-जीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ६ ॥

१ चारों वर्णको अर्थ मूलके अनुसार नांही हे.

# शिक्षापत्र ७.

अव सप्तम शिक्षापत्रमें छौकिकासिक नांही कर्तव्य हे ओर सेवामें आसिक कर्तव्य हे सो निरूपण है। अब छड़े शिक्षापत्रमें कहे जो छौकिक वैदिक प्रभु सिद्ध न करे तो प्रमुक्ते गुणही मनमें धरे जो प्रभु भठी करत हे सो यह धीरज कब होय जब भगवदीयको संग-करि भगवत्समरणभजन करे, सो प्रकार आमें शिक्षापत्रमें कहतहे ॥ मूलं—सदा श्रीगोकुलाधीशः स्मर्चव्यः सर्वथा जनैः। तदीयेमिलितेः सर्वदोषचिताविवर्जितेः॥ १॥

शब्दार्थः-सर्व दोप ओर **चिंतातें र**हित जो तदीय जन तिनके संग मिलिकें सदा श्रीगोकुलके अधीश प्रमु निश्रय स्मरण करिवे-योग्य हे ॥ १ ॥ टीका-पुष्टिमार्गीय भक्तजननकी सर्वथा यहही स्मरण क्यों कह्यो ? जो गायनके कुलके रक्षक कही यह जताये जो निःसाधन गाय हें तिनके प्रभु रक्षक हे, तेमेंही जीव जब निःसा-धन होय श्रीगोक्कराधीशको स्मरण भजन करे तव प्रभु दयाल हे सो अनुत्रह करेहींगे सो निःसाधन भावसों भजन स्मरण जब वने तब तदीय जन मिलेतें हृदयमें अनेक प्रकारके दोष काम, ऋोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लौकिक बैदिक चिंता सो सर्व दूरी होय, विना भगवदीयके संग कितनोहू भगवद्धर्म करे परंतु मनमेंतें दोष र्चिता दूरी न जाय. जेसे रासपंचाध्यायीमें सब मक्तनकों मद भयो एक मुस्य भक्तकों मद न भयो तब श्रीठाकुरजी एकथक्तकों अपने संग लेकें पधारे तब सगरे भक्तनकों अपने भदकी खबर नांही परी ओर प्रभुपर दोषश्चद्धि भई जो हमकों छोडि गये या मांति सगरे भक्त प्रमुकों स्वोजिवेको चले पाछें एक भक्तहुकों मद भयो तब प्रभु तहांतें। अंतर्घान भये पार्के ढूंढत ढूंढत सब भक्त तहां आय पूछचो जो

तुमहूको श्रीठाकुरजी छोडि गये ? तब उनकों अपने दोषको ज्ञान हतो सो कह्यो जो मेनें मद कीयो ताकृति प्रमु अंतर्धान भये यह सुनतहीं उनके संगतें सगरे भक्तनकों ज्ञान भयो अपनो दोष सुद्धों जो हमकों मद भयो तातें प्रभु छोडि गये या मांति श्रीआचार्यजी श्रीसुवोधिनी-जीमें निरूपण कीयें हैं तातें भगवदीयके संग विना दोष और चिंताको नाश न होय तातें भगवदीयसों मिटिकें प्रभुको स्मरण करे सो श्रीआ-चार्यजी नवरत्नश्रंथमें कहें हैं "निवेदनं तु स्मर्जव्यं सर्वथा ताहशैर्जनैः" ( निवेदन तो निश्चय ताहशीय जनसों मिटिकें स्मर्जव्यं हे )॥ १॥

मूलं न लोकिके मितः कार्या भगवद्भावबाधिका। लोकिकं वैदिकं चापिस्वयं साधियता प्रभुः॥२॥

शब्दार्थ:-भगवद्भावकों मिटायवेवारे लोकिकमें मित नांही करनी, 'न छौकिकी मतिः कार्या' ऐसे पाठमें भगबद्भावको बाध करे एसी लौकिकी मति न करनी काहेर्ते जो (एसी टेकवारेकों) लौकिक ओर वैदिक्हू प्रभु आप साधे हे ॥ २ ॥ टीका—अलीकिक पदार्थमें लीकिक बुद्धिन करनी काहेतें जो भगवद्भावमें लौकिक वृद्धि वाधक है तार्ते प्रभुकी लीला, श्रीव्छभकुल, भगवदीय, सेवासामग्री, बज, श्रीयसुनाजी, श्रीगिरिराज आदि बृक्ष, छता, भगवद्वार्त्ता, ग्रंथ, कीर्त्तन, श्रीभागवत इत्यादिकनमें लौकिक मति न करनी सगरी वस्तु प्रभु संबंधी जानि भावसंयुक्त सेवा स्मरण करे. लौकिक बुद्धि आवे तो अलौकिक भावमें बाधक होय तासूं लौकिक वैदिक कार्यकी चिंता मनर्मे न राखे भगवत्कार्य मन लगायके करे लौकिक प्रभु आपही सर्व करी लेंहों, वछभकुल लाकिक वैदिक कार्यकरि अपने भगवदीय सेव-कर्कों जतावत हैं जो तुम लोकवेदकी चिंता मित करो हम तुह्यारे अर्थे करत हें तुम सुखेन प्रभुकी सेवा स्मरण करो तार्ते प्रभु लोकिक वैदिक आपहीतें सिद्ध करेंगे ॥ २ ॥

मूलं-इदानीमीहशः कालः प्रतिकूलः समागतः। यथाकथंचित् स्वमनः स्थापनीयं पदाब्जयोः॥ ३॥

राव्दार्थः - अब एसी विपरीत काल आयोहे तासीं जेसें तेसें अपनी मन (श्रीठाकुरजीके) चरणारविंदमें स्थापनीं ॥ ३ ॥ टीका - अब कलिकाल महा कठिन हे या कालमें जो मिलतहे सो प्रतिकृल मिलतहे मगबदीयको संग दुर्लम हे सो वेगि नांही मिलतहे ओर जो मिलतहे सो लोकिककी कामनावारे स्वार्थके लिये मिलतहे, उपरतें मलो सत्संग मली किया दीसेहे ओर मीनर अनेक प्रकारकी लौकिक वासना भरी होय, तिनके संगतें फलसिद्ध न होय एसी संग यह कलिमें मिलतहे तातें जितनो बने तितनो अपने मनकों श्रीठाकुरजीके चरणारविंदमें लगावे प्रभुमें प्रीति बढिवेके लिये बहुत लोगनसों मिले परंतु तामें ओर मगबद्धर्म घटे सो न करे जितनो हे तितनेहीकी रक्षा करी प्रभुके चरणारविंदमें मनकों स्थापे ॥ ३ ॥

मूलं–सेवायां च मनः स्थाप्य तत्साधकतयेव हि । गार्हस्थ्यार्थं विवाहेऽपि प्रयत्नः क्रियतां द्रुतम्॥४॥

शब्दार्थः - मेवामें मन स्थापनों ओर भगवत्सेवाकी साधकतातें (भगवत्सेवा भठीभांतिसों करिवेमें सहायताके छिये) ही गृहस्थाश्रम करनो चाहिये ताके छिये विवाहमेंहू शांत्र प्रयत्न करनो ॥ ४ ॥ टीका-श्रीठाकुरजीकी सेवा आदि भगवद्धममें मनकों स्थापन करें ओर भगवत्सेवार्थ सगरी वस्तुको संग्रह करे. जो वस्तु भगवत्सेवामें साधक होय ताकों राखे जो सेवामें काम न आवे अथवा वाधक होय ताकों त्याग करें, यह गृहस्थाश्रमहू भगवत्सेवार्थही जाने ओर विवाहादिकको प्रयत्न भगवत्सेवार्थही करे सो काहेतें जो गृहस्थाश्रम विना भगवत्सेवा भठीमांतिस्रों न होय तातें सेवार्थही करे सो श्रीभागवत-

नवमस्कंधमें भगवान् दुर्वासा प्रांत कहे हैं "मस्सेवया प्रतीतं च साली-क्यादिचतुष्ट्यम् । नेच्छंति सेवया धूर्णाः कुतोऽन्यत् कालविष्ठुतम् " (मेरी सेवातें साक्षात् प्राप्त भयी सालोक्यादि चतुष्ट्य सालोक्य, सार्षि, सामीप्य, सारूप्य, इन चारो ) मुक्तिनकों नांही इच्छतहे काहेतें जो मेरी सेवातें पूर्ण है (सर्वार्थिसिद्धि सेवाकोंही जानें हे ) सो काल जिनको नाञ्च करेहे एसे अन्य (राज्यादिक) कों तो केसें इच्छे ?) यह वाक्यतें भक्त सेवामें प्रतीयमान चतुष्ट्य मुक्तिनकों नांही चाह-तहे एसें सेवाकरिकें पूर्ण है तिनकों काल बाधा करे ऐसी वस्तुकी चाहना कहांतें होय ? ॥ ४ ॥

मूलं-न भवेत प्रायशो भोगे तदीयानां कचिन्मनः। तथापि चेद्रवेद्रोगो निवार्यः सर्वथैव हि ॥ ५ ॥

राब्दार्थः-अगवदीयनकों प्रायशः भोगमें मन कवह नांही होय तथापि कदाचित भोगासक्त मन होय तो निश्चय ताको निवारण करनो ॥ ५ ॥ टीका-तदीय जन अपने भोगके लिये स्त्रीकों न जाने परंतु भगवत्सेवार्थ जाने तथा भगवद्भक्त पुत्र होयवेकी काम-नास्ं विषय करे सो निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रमु कहेहें -" पुत्रे कृष्णप्रिये रितः " (भगवद्भक्त पुत्रमें प्रीति राखे ) यह वाक्यतें छुण्णमें प्रीति होय एसो पुत्र होय यह विचारि विषय करे भगवत्सेवामें जो काम वाधक होय तो वाकी निवृत्तिके लिये विषय करे ॥ ५ ॥

मूलं-भावोऽत्र साधनं मार्गे प्रमेयो भगवान् हि सः।
प्रमाणं कृष्णसेवादो स एव च फलं पुनः॥६॥
शब्दार्थः-यह पुष्टिमार्गमें भाव साधन हे और प्रमेय भगवान्
हे, आदिमें श्रीकृष्णकी सेवा साधनरूप हे और फेरि सोही श्रीकृष्ण

फल है।। ६।। टीका-यह पुष्टिमार्गमें सगरी सेवाकी रीति साधनरूपा दीसतहे परंतु सगरी भावरूप है, साधनरूपा दीसतहे सो फलरूप हे याको कारण कहा ? एसें कोन कहे तहां कहतहे जो फल तो प्रभु अपने प्रमेयवलतें हाथ राखे जब चाहेंगे तब देयंगेही, यह निश्चय नांही जो इतने दिनमें फल होय ओर जीवस्त्रभावकरि फलकी मनमें चाहना रहतहे तातें सेवा साधनरूपा दीसतहे. जो सेवाहीकों फलरूप जानतहे तिनकों फलरूप जानि जे कोई सेवा करतहे तिनकों साधनरूप हे ओर प्रमेयरूप जानिके भगवत्सेवा करतहे तिनकों सेवा फलरूप हो जा मक्तके हृदयमें जेसी भाव हे तिनकों तेसी प्राप्ति है।। ६।।

#### मूलं-तस्मात् स एव संरक्ष्यो निधिरूपस्तु सर्वथा। एतद्दिरुद्धं तत्सर्वं ज्ञात्वा ज्ञात्वा निवर्त्तयेत्॥७॥

शब्दार्थः – तासों यह भगवद्भावही निधिरूप हे सो निश्चय रक्षा करिवेयोग्य हे ओर तामें विरुद्ध होय सो सर्व जानि जानि छुडाय देनो ।। ७ ।। टीका—या भांति अपने भावकी ओर प्रमुके स्वरूपकी रक्षा सर्व ओर तें करे, उपर कही आये जो काल कठिन हे रंचक दुःसंग होय तो अपने प्रमुमें तें वात्सल्य छुटि जाय तथा भगवत्सेवातें दूसरे साधनमें मन लागे तो सेवामें शिथिलता होय जाय तातें अपने भावकों निधिरूप जानि, अनेक दुःसंगतें भावकी रक्षा करी लेय, सो रक्षा करिवेको प्रकार कहतहे जो भगवत्सेवामें स्त्री प्रतिबंध करे तो वाहको त्याग करियें स्त्रीको भाव न गिनियें. तेसेंही माता पिता पुत्र आदि जो प्रतिबंध करे तिनको त्याग करियें, या भांति देहसंबंधी तथा देशमें राजादिकको प्रतिबंध होय सो झानकरि विचारि छोडे, एकवार न छुटे तो कमसों सब छोडे अपनें भावकी रक्षा करीलेय ओर प्रिश्मार्गकी

પ્.સ. --

सेवा सर्वोपरि जानि सेवाको भाव निधिरूप जानि ग्रप्त राखे या भांति रहे ताको श्रीमहाप्रभुजीकी कृपातें वेगि अनुभव होय. ॥ ७ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं सप्तमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वर-जीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ७ ॥

# शिक्षापत्र ८.

अब अष्टम शिक्षापत्रमें ऐहिक सथा पारलोकिकमें भगवान ही चिंतन करिवेयोग्य हे परंतु अन्याश्रय तो नांही कर्तव्य हे सो निरूपण है उपर कहे ता प्रकारकरि भगवत्सेवा भावसहित करे ओर मनमें दड विश्वास राखे तो सर्व सिद्ध होय सो आगें कहतहें

#### मूलं-ऐहिके पारलोके च सर्वसामर्थ्यसंयुतः। स एव गोकुलाधीशश्चितनीयस्तदा हृदि ॥ १ ॥

शब्दार्थः —यह छोक ओर परलोकमें सर्वसामर्थ्ययुक्त श्रीगोकुलाधिशि हे सोही सदा हृदयमें चिंतनीय है।। १।। टीका —श्रीगोकुलाधिशको अपने हृदयमें सदा चिंतन करे ओर सेवा करे तामें चिंता वाधक है. एक तो यह जो में तो भगवत्सेवा करतहों सो मेरे लोकिक को निर्वाह केसे होयगो ? ओर दूसरी यह जो मेरो अलोकिक केसें सुधरेगो ? यह दोय चिंताको त्याग करे, यह ज्ञान मनमें राखे जो प्रभु सर्वसिद्ध करिवेमें सामर्थ्ययुक्त हे प्रभु लोकिकह सिद्ध करेंगे काहेतें जो श्रीगोकुलाधीश हे सो सर्वसामर्थ्यवान हे यह विश्वास हद करी सदा नियमपूर्वक स्मरण करे. ॥ १॥

## मूलं-विश्वासस्तत्र कर्त्तव्यो भद्रमेव विधास्यति । स्वदोषादेव तत्रापि दोषस्फूर्त्तिर्यतो भवेत् ॥२॥

शब्दार्थ:-भगवानमें विश्वास करनो, भगवान् कल्याणही करेंगे. ओर वामें दोषकी स्फूर्ति होय सो अपने दोषतें होयहे ॥ २ ॥ टीका-हड विश्वास मनमें राखे यह मुख्य विश्वासभाव हे काहेतें जो विश्वास दढ होय तो भगवद्धर्म थोरोहू वनि आवे तोहू वाको कल्याण होय ओर लोगनकों दिखायवेकों भगवद्धर्म बोहोत करे परि मनमें विश्वास न होय तो धर्ममें फलसिद्धि नांही होय सो श्रीआचार्यजी महाप्रभ विवेकधीर्याश्रय प्रथमें कहेहें " ब्रह्मास्त्रचातको भाव्यो प्राप्त सेवेत निर्ममः" ( ब्रह्मास्त्र ओर चातककी भावना राखनी ( जो अविश्वासर्ते बह्मास्त्र निष्फल गयो ओर चातककों विश्वास हे तो मेघ जल देयहें) ओर ममतारहित होय जो प्राप्त तिनकों सेवन करे ) यह वाक्यतें जब हनुमान् सीताजीकी सुधि लेनकों लंकामें गर्ये हते तहां राक्षसनके वाग उजारि अनेक राक्षसनकों मारे तब रावणनें इंद्रजितकों पठायो सो इंद्रजितर्ने पहिलें तो वहोत उपाय कीये परंतु हनुमानजी पकरे नजाय तव पाछें बह्मास्त्र चलायकें प्रतीति कीनी तब हनुमानजी ब्रह्मास्त्रको माहात्म्य सत्यकरणार्थ वह ब्रह्मास्त्रमें वंधाये तव इंद्रजित हतुमानकों लेकें रावणपास आयो तब रावणनें कही जो एसी बलवान वानर हे जिननें कितनेक राक्षसनकों मारेहे वाकों यह सूत्रके तारमें केसें वांध्यो हे ? याकों अव लोहकी जंजीरसांकलसों वांधो, तब ब्रह्मास्त्रके उपर लोहकी सांकलसों बांध्यो या भांति रावणकों अविश्वास भयो तब त्रह्मास्त्र आपुर्ही छुटी गयो ओर हनुमानजीर्ने अपनो स्वरूप बढायो सो सगरी सांकल ट्रिंगई पाछें लंका सगरी जराई एमें अविश्वासर्ते ब्रह्मास्त्र नष्ट भयो, ओर चातक एक स्वांतिके बूंदको विश्वास राख्तहे

ओर जलही पृथ्वी उपर नांही जानत ता विश्वासतें धन (मेघ) जड हे तोह वाको मनोरथ पूर्ण करतहे. तातें वैज्यवकों मुख्य विश्वास चाहियें अविश्वास हे सो आसुरधर्म हे ओर विश्वास हे सो भगवद्धमें हे तातें जाके इदयमें दढ विश्वास होय ताकों सर्व फलकी प्राप्ति होय. भक्त अपने दोषकों वारंवार विचारे आपनकों दोपरूप जाने दोपकी स्फूर्ति करी मनमें दोषकी भावना करे काहेतें जो अपनों दोष हे ताकों विचारे तो मनमें दीनता आवे जो में महादोषवत हों मोपर प्रभु केसें दया करेंगे! या भांति दोषकी स्फूर्ति होय तो प्रभुकी परम कृपा जानियें सो भगवदीय गायेंहे "माघो हों पतितनको राजा, हों पतितनको नायक, हों पतितनको ईश " या भांति अपनकों सवनतें दोषरूप जाने तब जानियें जो दोषकी स्फूर्ति भई तब दीनता होय ओर तब ही प्रभु कृपा करें ॥ २ ॥

## मूलं-आर्तिः फलं साधनं च व्रजाधिपतिसंगमे । अतः सदा तदात्यैव स्थीयतां तत्कृपायुतेः ॥३॥

शन्दार्थः — त्रजके अधिपति श्रीकृष्णके समागममें आर्ति हे सो हि साधन ओर सो हि फल हे तासों प्रभुकी कृपायुक्त होय वैष्ण- वक्ट्रं रहेनो ॥ ३ ॥ टीका—प्रभुकों मिलवेकी आर्ति हे सो साधन हे वा आर्तिसमान कोउ साधन नांहीहे ओर फलहू आर्ति हे हृदयमें आर्ति होय तो भगवत्सेवा स्मरण सब होय ओर प्रभु कृपाकरि अनुभव करावे. ज्यों ज्यों आर्ति बढे त्यों त्यों अधिक अनुभव प्रमु करावे, तार्ते आर्ति हे सो ब्रजाधिपतिके संगम करायवेमें कारण हे सदा विषयोग आर्ति करत करत आर्तिरूप होयजाय तब प्रभु कृपा करे जेसे अभिके संबंधतें नवनीत द्रवीमृत होय तेसेंही विषयोग आर्ति जब होय तब प्रभुको हृदय द्रवीमृत होय सो

निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहें "क्रिश्यमानाच् जनाच् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत्। तदा सर्व सदानंदं हृदिस्थं निर्गतं बहिः" ( आर्तियुक्त जनकों देखिकें प्रभु जब कृपायुक्त होय तब सदानंद भगवान् हृदयमेंसों बाहिर निकसेहे ( यह वाक्यतें आति क्रेशसंयुक्त जीवकों देसे तब प्रभु कृपायुक्त होय हृदयमेंतें वाहिर पधारि दर्शन देय तातें आर्तिही पुष्टिमार्गमें साधन हे तथा आर्तिही फल हे जब विषयोगमें तद्रूप होय जाय तब प्रभु कृपा करें ॥ ३ ॥

## मूलं-अन्याश्रयो महानेव बाधको भीयतां ततः। तत्क्षणेनेव सचेतो विमुखं च विधास्यति ॥ ४ ॥

शब्दार्थः-अन्याश्रय महान्ही बाधक हे तासों अन्याश्रयतें हरपनों काहेर्ते जो ( जा क्षण अन्याश्रय भयो ता क्षणमेंही ) सत्पुरुषके चित्तकों निश्रय वहिर्मुख करेगो ॥ ४ ॥ टीका-उपर कहे जो विप्रयोग आर्त्ति ही साधन ओर फल दोड हे तहाँ अन्याश्रय बाधक हे सगरी आर्तिकीं दूरी करे सगरे धर्मको नाहा करे तार्ते अन्याश्रयर्ते सदा डरपत रहनो सो हारितम्मृतिमें कहेहें " नान्यं देवं नमस्क्रयीत्रान्यं देवं निरीक्षयेत । नान्यत्प्रसादमद्याच नान्यदायतनं व्रजेन् " ( शब्दार्थः-अन्यदेवकों नमस्कार न करनो. अन्यदेवके दर्शन न करने, अन्यदेवको प्रसाद नांही खानो ओर अन्यदेवके मंदिरमें नांही जानो ) इत्यादि स्मृतिके वचन विचारि अन्यदेवको देखनेष्ट्र नांही नमस्कारादिक न करे प्रसाद कछ न लेय ओर अन्यदेवको आश्रय करे तार्को बहिर्मुख जानियें. अपने भावकी रक्षार्थ अपने मनतें वाको वेगिही त्यांग करे का-हेतें जो विमुखके एक क्षणहू संबंधतें दुईदि उपजतहे सो श्रीगुसाँईजी विञ्चिप्तमें कहें हैं "अहं कुरंगीदग्भंगिसंगिनांगीकृतोऽस्मि यत्। अन्य-संबंधगंधोऽपि कंधरामेव वाधते " ( जासों मे मृगकी दृष्टिसी चप-

लदृष्टिवारें त्रजभक्तनके सीगी जो श्रीकृष्ण तिनको अंगीकृत हों तासों अन्य संबंधकों गंधहू मेरी कंधराकोही बाध करेंहें) यह वाक्यतें भग-बद्धक्तनकों अन्यसंबंध याभांति बाधक हे. तातें बहिर्मुख जीवको संग छोडि अपने भावकी रक्षा करे यह निश्रय सिद्धांत हे।। ४।।

### मूलं-तदियेषु सदा स्थेयं सद्भावेनैव सर्वथा। त एव भक्तिमार्गस्य सहायत्वे निर्रूपिताः॥ ५॥

शब्दार्थः-सदा भगवदीयमें सत्यभावकरिकेंही निश्चय रहनो काहेर्ते जो भगवदीय हे सो भक्तिमार्गकी सहायतामें निरूपित हे ॥ ५ ॥ टीका-भगवदीयके संग रहे तो बहिर्मुखतान होय अन्याश्रयहू न होय प्रभुमें सुंदरभावहू बढ़े सर्वथा शुद्ध भावसों तदीयको संग करे यह संग प्रभुक़ं मिलनके अर्थ करे ओर कछ लौकिक बैदिक चाहना न राखे, यह भक्तिमार्गमें सहायतें भक्ति बढे प्रभु कृपा करे तातें तदीयको संग करें सो श्रीभागवतप्रथमस्कंधमें शौनकको वाक्य हे " तुलयाम लवे-नापि न स्वर्गे नापुनर्भवम् । भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताञ्चिषः " (भगवानके संगी भक्तके एक क्षण बरोबर स्वर्गकों के मोक्षकों नांही तुलना करतहे तो मरणधर्मवारे राज्यादिकके मनोर्थकों तो केर्से तुलना करे ? ) भगवदीयको संग एक क्षण होय ता सुख समान स्वर्ग वा मोक्ष नांही हे एसो सत्संग हे ओर श्रीभागवत एकादशस्कंधमें श्रीभगवान् उद्धवजी प्रति कहेहे "न रोधयति भां योगो न सांख्यं धर्म उद्भव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ व्रतानि यद्मञ्जंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथायरुधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् ॥ सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना खगा मृगाः। गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्रारणग्रह्यकाः ॥ बहवो मत्पदं प्राप्ता-स्त्वाष्ट्रकायाधवोदयः ॥ ( हे उद्धव ! मोक्सं योग वश नांही करतहे, नांही

सांख्य, नांही धर्म, नांही स्वाध्याय (वेदाभ्यास), नांही तप, नांही दान, नांही क्यारामादिक, नांही दक्षिणा, नांही व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, नियम, यम, यह काहू वश नांही करतहे जेसो सर्वसंगको मिटायवेवारो सत्संग मोकुं वश करे हे. सत्संगकरिकें निश्चय देत्य, यातुधान. पक्षी, मृग, गंधर्व. अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, बोहोत बृत्रासुर प्रह्लाद आदि मेरे चरणारविंदकों प्राप्त भयेंहें) श्रीभगवान उद्धवजी प्रति कहत हे जो, मोकुं सत्संग वश करतहे ओर नांही योग, सांख्य, धर्म, तप, त्याग, नियम, व्रत, यज्ञ, तीर्थ, इत्यादि मोकों वश नांही करतहे ओर सत्संगके प्रभावतें देत्य, राक्षस, खग, मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, मनुष्य, कोय होय सो तरत मेरेचरणारविंदको प्राप्त भयेंहें तातें शुद्धभावसों भगवदीयको संग करे तो पुष्टिमार्गमें भगवदीयके सहायतें भक्ति बढे सो चोराशी वैष्णवकी वार्तामें वर्णन हे जो गदाधर-दासके आशीर्वादतें तथा संगतें माधोदासकों भक्ति मई।। ५।।

## मूलं−अस्माकं तु तदीयानां प्रसंगोऽपि सुदुर्लभः । चेतोऽपि साधनाभावाद्विमुखं तिष्ठति स्वतः॥६॥

शब्दार्थः — आपनकों तो भगवदीयको प्रसंगह अतिदुर्लभ हे ओर चित्तह साधनके अभावसों स्वतः (आपतें) विमुख रहे हे ॥ ६ ॥ टीका—हमकों तो तदीय [भगवदीय] को संग तो महाही दुर्लभ हे एकक्षणहू भगवदीय नांही मिलत एक तो यह दुःख हे, ओर दुसरो चित्तकरि साधन, स्मरण, भावना कछ भगवद्धर्म नांही बनत हे तातें भगवदीयके संगको अभाव हे ओर अकेले चित्त भगवद्धर्ममें नांही लागत ताकरिकें वहिर्मुखता हृदयमें होत हे. प्रभु प्रसन्न करिवेके दोय यह उपाय हे एक तो भगवदीयके संगतें प्रभुमें मन लगे तथा संग न होय तो अष्टपहर चित्त भगविदीयके लग्यो रहे तो प्रभु कृपा करे. भगवदीयको अभाव होय और मनकरि साधनको अभाव होय तव बहिर्मुखता होय सो हमकों बनी है अब हम क्या करें ? या भांति जीवनके अर्थ श्रीहरिरायजी दैन्य करतहे ॥ ६ ॥

### मूलं-गतो हि भगवद्दासः स्वकार्याय विदेशके। व्रजपालोऽपि चलितस्तेन मे दुःखितं मनः॥७॥

शब्दार्थः—भगवानदास अपने कार्यके अर्थ विदेह गयो है ओर ब्रजपालनामको सेक्कडू परदेश गयो तार्ते मेरो मन दुःखित है।। ७।। टीका चएक भगवदीय भगवानदास हमारे पास हतो सोहू अपने कार्यार्थ विदेश गयो ओर ब्रजपालडू परदेशकों गयो ताकरिकें मन दुःखी है में उनके संगहू न गयो ओर उनकों अपने पास न राखि सक्यो तार्ते सत्संग विना मन बोहोत दुःख पावतहे।। ७।।

## मूलं-मिय यद्यपि नास्त्येव किंचित्तत्क्रपया पुनः। यदस्ति तदिप स्वीयसाधनाभावतो गतम्॥८॥

शब्दार्थः —पद्यपि मेरेमें कछ धर्म नांहीहे तोहू विनकी कृपातें जो कछ हे सोहू फेरि अपने साधनके अभावसों गयो है।। [ स्वरकृपया एसो पाठ होय तो तुद्धारि कृपातें एसो अर्थ होयहे ]।। ८।। टीका—भग-वदीय मेरे पासतें पधारे तासों जानतहों जो मेरेमें खेह होतो तो तुद्धारो संग ओर भगवत्सेवा घरहीमें सब हे सो काहेकों छुटते, परंतु मेरे हृदयमें खेह नांही हे तासों ऐसे बनी हे मोमें यद्यपि खेह नांही हे तोहू एक तुद्धारि कृपाको बल हे जो मोपें प्रसन्न हो मोतें लोकिक वैदिक कार्यह नांही बनत तातें गृहस्थाश्रमके कामहूको नांहीहों ओर प्रभु प्रसन्न करिवेके पुष्टिमार्गीय सेवादि धर्म ताकोहू अभाव हे सोहू नांही बनत तातें सब ओरतें निःसाधन हों।। ८।।

#### मुलं-एतादृशेऽर्थे संप्राप्ते स हरिः शरणं मम । ऐहिके परलोके च नैश्चिन्त्यं तत एव नः ॥ ९ ॥

शब्दार्थ:-एसो अर्थ प्राप्त भयो तामें सो हरि मेरे आश्रयरूप है तासोंही हमकों यह लोक तथा परलोकमें निश्चितता है ॥९॥ टीका-एसो निःसाधन जो में सो मेरे हरिशरणही एक गति है सो श्रीआचा-र्यजी महाप्रभु विवेकघैर्याश्रयमें कहेहें जो मनमें येही आश्रय करे, " ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः" यह लौकिक वैदिक सिद्धि न होय आवे तोहू हरिशरण सर्वथा करे ताकरि सर्वसिद्धि होयंगे तार्ते हरिशरणकरि सर्व ओरर्ते निश्चित हों अब प्रभु अपनो करी लेहींगे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु कृष्णाश्रयग्रंथमें कहेहें "शरणस्यसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् " ( शरणमें रहे तिनको उद्धार करिवेवारे श्रीकृष्णकों में विव्यप्ति करुंहूं ) यह वाक्यतें जो शरणस्थ भक्त हे तिनको उद्घार प्रभु निश्रय करेंगे, साधन बने अथवान बने, सो भगवान् भगवद्गीतामें कहेहे " सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः " ॥ (सर्वधर्मकों छोडिके एक मोकों शरण हो तो में तोकों सर्वपापतें मुक्त करूंगो शोक मित करे ) यह वाक्यतें हरिशरण कीयेहे तार्ते या लोकसंबंधी कार्य तथा परलोक दोउ ओरर्ते निश्चित हों ॥ ९ ॥

#### मूलं-कदाचिन्मिलनं चेत्स्यात् सद्धाग्येन भवादशाम्। तदा को वेद चित्तस्य परावृत्तिः पुनर्भवेत्॥१०॥

शब्दार्थः – मेरे भाग्यतें कदाचित आप सारिखेको मिलन होयगो तब फेरि चित्तकी परावृत्ति (जो पाछो फिरनों सो, अर्थात जो चित्तमें धर्म हतो सो गयो एसें अष्टमश्लोकमें लिख्यो हे सो चित्तकी परावृत्ति ) होय यह कोन जानतहे ? ॥ १० ॥ टीका–हम तो भगवदीयके संग विना एसी दुःख पावतहे और जीवनकों तो कदाचित (कबहूक)
भगवदीय मिछतहे तोहू उनके भाग्यमें भगवछीला, भगवत्सेवा,
पृष्टिमार्गके रसको अनुभव नांही लिख्यों हे तातें सत्संगमें उन जीवनको मनही नांही लागतहे कहितें जो अबही पुनरागमन (बहोत
जन्म) संसारमें लेनो हे बोहोत अंतराय हे यह कहिकें श्रीहरिरायजी
जतायों जो पहिलें तो भगवदीयको सत्संगही दुर्लभ हे तोहू कबहूक
भाग्ययोगतें आय मिलतहे तब जीवको मन नांही लागतहे तातें
जाको मन सत्संगमें न लगे ताकों यह जानियें जो अबही या जीवके
भाग्यमें अनुभव नांही लिख्यों हे अबही यह जीव संसारमें बोहोत
भमेगो इनकों अनेक जन्मको अंतराय जाननो ॥ १०॥

## मूलं-कियहेख्यं महाचितासमुद्रो हृदि वर्त्तते । स्थितेऽपि शिरसि प्राणनाथे चित्तविभेदतः॥११॥

शब्दार्थः—में कितनो छिखों ? जो मेरे मस्तक उपर प्राणनाथ (श्री-ठाकुरजी ) विराजतहे तो हू चित्तके विक्षेपतें हृदयमें महाचिताको समुद्र रहतहे ॥ ११ ॥ टीका—जीवकों स्वभाव तथा जीवकी किया देखिकें मेरे मनमें चिंता बोहोत होतहे सो में अपने मनकी चिंता कहांतांई छिखों ? चिंताको समुद्र मेरे हृदयमें भयों हे ( यह कही यह जताई जो अपार चिंता हृदयमें समुद्रवत् भरी हे ) कागदमें कहांतांई छिखों सो चिंता दूरी करिवेको मेरो सामर्थ्य नांही मेरे मनको सामर्थ्य होतो तो में उपाय करतो तार्ते एक मोकों भरोंसो हे जो मेरे माथे प्राणनाथ प्रमु विराजतहे सो श्रीआचार्यजीकी कृपातें मेरे चित्तंकों शांत करेंगे यह बल मोकों हे ॥ दूसरो अर्थ कहतहे ॥ चिंता-

१ प्रनरागमनको अर्थ मूलके अनुसार नांही हे. २ चित्तकों शांत करिवेको मूलके अनुसार नांहीं हे.

करिके मेरे प्राण माथे आयरहेहे एसी चिंता हृदयमें समुद्रवत है तहां श्रीठाकुर जी मेरे प्राणके नाय हे सो प्राणकी रक्षा करिये के लिये मेरो दुःख [ चिंताको समुद्र हृदयमें उमख्यो हे सो ] प्रमुही शांत करेंगे. या भांति विप्रयोगको अनुभव करत करत अपने हृदयमें तन्मयता होय ओर केवल निःसाधनता होय तो प्रमुके स्वरूपको अनुभव होय ऐसे श्रीहरिरायजी आज्ञा करतहे. यह निरूपण करी केवल रसात्मक स्वरूपको अनुभव कोन प्रकारसों होय? सो आगें शिक्षापत्रमें वर्णन करतहे॥ ११॥ इति श्रीहरिरायजीकृतम् अष्टमं शिक्षापत्रमें श्रीगोपे- श्वरजीकृतव्रजमाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ८॥

# शिक्षापत्र ९.

अव नवम शिक्षापत्रमें प्रेम, आसक्ति ओर व्यसनको स्वरूप पृथक् निरूपण करतहे. उपरके पत्रमें दीनताकरि निःसाधन होय तो अनुभव होय एसें निरूपण कीयो सो अनुभव कोन प्रकार होय? सो आर्गे कहतहें.

मूलं कदा निजपतिः कृष्णः स्विबंबं दर्शयिष्यति । बद्धहिश्वं नीलकुंतलावरणाननम् ॥ १ ॥

शब्दार्थः-मयूरिपच्छतें बांधे नीलकुंतलके आवरणयुक्त मुखवारे अपने पति श्रीकृष्ण अपने स्वरूपको दर्शन कब देयंगे ?॥ १॥ टीका-श्रीकृष्ण हमारे पति तिनको दर्शन कब होयगो ? (श्रीहरिरायजीनें मेरे पति यतिं कहे जो बजभक्तनके भावभावित हे, अपनो देहानुसंघान भूलीगये है, अत्यंत विरहतें वह भीतरको भाव वाहिर उमिगकें निकस्यो है तातें अपने पति कहे तथा श्रीआचार्यजीद्वारा ब्रह्मसंबंध भयो है, तुलसी चरणारविंदमें समर्पी हे एसें ब्रह्मसंबंधको स्मरण करी श्रीठाकुरजी हमारे पति हे एसें कह्यों ) सो श्रीकृष्ण अपने स्वरूपको दर्शन कब देयंगे ? सो श्रीकृष्ण केसे हे, मोरके स्वच्छ पिच्छके गुच्छा करिकें मुकुट संवारि माथे धरेहे ताको अभिनाय यह है जो मुकुटको शृंगार हे सो श्रीस्वामिनीजीके रसदानार्थ हे तातें मुकुट धरेहें सो बेगिही दर्शन देयकें रसदान करेंगे, ओर नीलकुंतल (क्याम अलकाविल ) मुखारविंदके उपर आयरही है एसे श्रीकृष्ण कब दर्शन देयंगे ? ॥ १ ॥

मुलं–भूधनुःसंधितशरं कस्तुरीचित्रकांकितम् । इन्दीवरदलाईर्घ्यविशालनयनद्वयम् ॥ २ ॥

शब्दार्थः-अकुटिरूप धनुषमें सांध्यो है शर (बाण) जिननें ओर कस्तूरीके चित्रकरिकें चित्रित तथा कमलदलतें वहे विशाल दोय नेत्र हे जिनके (अठारे श्लोकतांई स्वरूपवर्णन हे जो एसे अपने स्ररूपको दर्शन कब देयंगे ? यह पूर्वश्लोकमें संबंध है )॥ २॥ टीका-अकुटि धनुषकी नांई तहां रसरूप कस्तूरीको तिलक तथा कपोलनमें कमलपत्र ओर धनुषवाण ले हमारे मनकों कब मारेंगे ? ओर कमलके पत्रवत् बढे अति विशाल दोन नेत्रकरि दर्शन देय हमारे तापकों कब हरेंगे ?॥ २॥

मूलं-मौक्तिकाभरणालंबिसुनासं सरसाधरम् । त्रिरेखकंठविलसत्कंठाभरणभूषितम् ॥ ३ ॥

शब्दार्थः-मोतिनके आभरणकों आलंबी हे सुंदर नासिका जिनकी, सुधारससहित हे अधर जिनके, तीन रेखायुक्त कंठमें विशेष शोभित जो कंठाभरण ताकरिकें भूषित है।। ३॥ टीका-मुक्तानके नकवेसर-करिकें युक्त एसी लंबी जो नासिका सो अत्यंत सुन्दर दीसत है ता

नक्वेसरको मोती परम शोभा देतहे सो परम शोभायमान उज्वल अरुण अधरधर आयरहाो हे सो मानों श्रीस्वामिनीजीको निर्विकार भाव अधरसुधाको पान करतहे, कंठमें तीन रेखा है ताकरि साखिक, राजस, तामस तीन प्रकारके भक्तनकी स्थिति हे अथवा त्रिलोकी मोहित होतहे. ओर श्रीकंठमें कंठाभरण (कंठसरी) आदि सोहतहे एसे श्रीकृष्ण हमकों दर्शन कब देयंगे ? 11 ३ 11

## मूलं-प्रफुछगछयुगलं चिब्रुकाभरणान्वितम् । सुवर्णसूक्ष्ममणियुक्वनमालाविराजितम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थः—प्रफुलित हे दोय गल जिनके, चिन्नक भूषणकरिकें युक्त हे और सुवर्णके सूक्ष्ममिणकायुक्त वनमाठाकरिकें विराजित हे ॥ ४ ॥ टीका—दोउ गलस्थल प्रफुलित हे सो युगलगीतमें वर्णन हे "वदरपांडुव-दनो मृदुगंडः" (पक्के वेर जेसो श्वेत हे मुखारविंद जिनको ओर कोमल हें गंडस्थल जिनकें ) जेसें पक्के वेरमें शुक्र चंचू मारे तेसें इहां श्रीस्वा-मिनीजीके दंतस्पर्श होय एसे कपोल हे ओर चिन्नकभूषण हे सो श्रीस्वामिनीजी अधरसुधाको अनुभव करे तहां रसके आधिक्यतें अधरतें सवतहे सो श्रीचंद्रावलीजी अनुभव करतहे ताको भाव हे सो मधुराष्ट-ककी टीकामें वर्णन हे एसो चिन्नक विराजित हे. सोनेके छोटे मनिकाकी मालासों कंठ विराजित हे एसे श्रीकृष्ण कत्र दर्शन देयंगे ? ॥ ४॥

## मूलं-उरःस्थलस्यच्छवकवैयाघ्रमाहुजम् । रत्नव्यवहितस्थूलमुक्तामालांचितोद्रम्॥ ५॥

शब्दार्थः-उरःस्थलमें शोभित हे स्वच्छ देडे वाघनखा जिनकों ओर रत्नके व्यवघानयुक्त बडे मोतिनकी मालाकरिके पूजित हे उदर जिनको ॥ ५ ॥ टीका-उरःस्थलपर उज्बल वाघनखा क्क लसतहे सो प्रसिद्ध तो यह अर्थ जो श्रीयशोदाजी बालककी रक्षार्थ घरायेहे तथा श्रीस्वामिनीजीको नस्वक्षत उरपर भावसिहत घरेहे, रत्नकरि ग्राहित नवरत्नयुक्त वडी माला (जाकों वैजयंती माला कहतहे सो ) समस्त भक्तनके भावसों विराजित हे और बडेबडे मोतिनकी माला उदरपर विराजित हे एसे श्रीकृष्ण कव दर्शन देयंगे ? ॥ ५ ॥

मूलं—सुवर्णकृत्रिममणिस्थूलमालातसुंदरम् । ग्रंजाफलमहन्मालालसदूरुयुगांतरम् ॥ ६ ॥

शन्दार्थ:—सुवर्णके कृत्रिम मणिकातें स्थूल एसी जो माला ताकरिकें सुंदर ओर गुंजाकी वडी मालाकरिकें शोभित हे दोऊ उसको मध्यभाग जिनको ॥ ६॥ टीका—सोनेके कृत्रिम मणिकाकरि गुंथी परम सुंदरमाला पहिरेहे, गुंजामाला श्वेत सुंदर गुंथेहे तामें चतुर्थ स्वामिनीजीके सूथपतिके भावसों पहरी हे मोहनमाला सो उरु जो युद्धतांई पहिरेहे एसे श्रीकृष्ण कव दर्शन देयंगे १॥ ६॥

मूलं-अनेकरत्नजितकरकंकणभूषणम्।

बाह्यमध्यलसत्स्वर्णनिर्मितप्रथितांगदम् ॥ ७॥

शब्दार्थः—अनेक रत्नकरिकें जिटित श्रीहस्तमें कंकणको है आभूषण जिनकें ओर बाहुके मध्यमें शोभित तथा सुवर्ण (रत्नादिक) करिकें बनाये विस्तारवारे हे बाजु जिनके ॥ ७॥ टीका—अनेक रत्नकरि जिटित एसे कंकण दोड हस्तमें पहिरेहे और दोड भुजानमें अंगद (बाजु) सोनेके रत्नजटित विराजित है एसे श्रीकृष्ण कब दर्शन देयंगे १॥ ७॥

मूलं-अनेकपुष्पुत्रलसीवनमालातिलालितम्।

विचित्रवर्णविरुसत्कटिवासोविराजितम् ॥ ८॥

शब्दार्थः—अनेक हे पुष्प ओर तुल्सी जामें एसी वनमाला करिकें बोहोत शोभित हे, ओर विचित्र वर्णवारे शोभित जो कटिवस्न ताकरिकें विराजित हे।। ८॥ टीका—अनेक प्रकारके पुष्प तुल्सी-सिहत प्रथित एसी लिलत बनमाला विराजित हे, सगरे प्रजमक्तके भावसों पंचरंगकी अति विचित्र कटिवास (कालनी) घरेहे सो प्रभु-सिहत चतुर्थ यूथपतिके भावसों कटिपर विराजित हे एसे श्रीकृष्ण कव दर्शन देयंगे १॥ ८॥

#### मूलं-कटिभावज्ञापिकातिकिंकिणीरवशोभितम् । पदद्वयगतस्वर्णमणिनुपुरमंडितम् ॥ ९ ॥

शब्दार्थः -किटके भावकों जतायवेवारे किंकिणीके शब्द करिकें शोभित है. ओर दोय चरणारविंदमें धरे सुवर्णमें जिटत मणियुक्त नूपुर करिकें मंडित है ॥ ९ ॥ टीका-किटमें किंकिणीके रव शोभित है ता रवकरि अजभक्तनकों अनेक रमणादिक लीलाके भावको सूचन करावतहे. दोय चरणकमलकी चाल परम सुंदर है तिनमें मणिजिटत सुवर्णके नूपुर सोहत है एसे श्रीकृष्ण कब दर्शन देयंगे १॥९॥

#### मूलं-नखचंद्रप्रकाशैकप्रकाशितजगत्त्रयम्। पीतांवरोत्तरीयेषचलदंचलसुंदरम्॥ १०॥

शब्दार्थः - नखरूप चंद्रके प्रकाशतें मुख्य प्रकाशित कीये हैं तीन जगत जिनमें, ओर पीतांबरको जो उत्तरीय बस्न सो थोरोसो चलायमान अंचल ताकरिकें सुंदर है।। १०॥ टीका – नखचंद्रके प्रकाशकरि तीन्यो जगतको प्रकाश करतहे, आकाश, पाताल भूलोक यह तीन्यो लोकमें जो भक्त है तिनके हृद्रयमें प्रकाश करत है ओरके हृद्रयको नखचंद्र प्रकाश नांही करतहे सो भक्त केसें है? जाने एक श्रीठाकुरजीके चरणा- रविंदको आश्रय कीयो है तिनकें हृदयमें नखचंद्र प्रकाश करत है तथा यह लिलति भिंगि स्वरूप श्रीवृंदावनमें स्थित है तिनको अनुभव एक श्रजभक्तनकों है सो राजसी, तामसी, साखिकी एसें त्रिगुण भक्त है तिनके हृदयमें यह नखचंद्र प्रकाश करत है और फ़ीतांबर सो ब्रज-भक्त श्रीखामिनीजीके उत्तरीयभावसों धारण कीये है सो उत्तरीयके दोड अंचल मंद सुगंध वायुकरि चलायमान है ॥ १०॥

मूलं-प्रदर्शितशिरोभेदं चलन्मकरकुंडलम् । नृत्यंतं नयनानंदं नितांतरतिसंप्रदम् ॥ ११॥

शब्दार्थः - वतायो है मस्तकको भेद जिनमें, चलायमान मकराकृति हे कुंडल जिनके, जो नृत्य करतहे. नेत्रमें हे आनंद जिनकों, ओर
निरंतर रितकों देवेवारे ॥ ११ ॥ टीका-मस्तकके दोउ ओर सुंदर
श्रवणमें मकराकृति कुंडल धारण कीये हे सो सांख्ययोगको स्वरूप हे
एसे श्रीकृष्ण नृत्य करत हे ताकरि ब्रजभक्तनके नयनकों परम आनंद
देत है भक्तनकों रितरसको अनुभव करावत हे ॥ ११ ॥

मूलं-नितंबिनीबृंदवर्त्तिरसात्त्रभवलोलुपम्। विहरंतं विशेषेण रासलीलापरायणम् ॥ १२॥

शब्दार्थः-ब्रजभक्तनके बृंदमध्य विराजित हे ताकरि इनके रसानुभव करिकें छुब्ध हे, विहार करतहे और विशेषकरि रासलीलामें परायण हे अथवा रासलीलाको उत्तम हे स्थान जिनको एसे हे ॥ १२ ॥
टीका-ब्रजभक्तनके बृंदमें प्रभु विराजमान हे सो भक्तनकों रसानुभव
करायवेमें परम चंचल हे सो यातें जो एककालाविकन्न समस्त ब्रजभकनकों दान करतहे रासादिक लीला करिवेमें प्रभु परम चतुर है ॥१२॥

१ तृत्यमें मस्तक चलायमान होय है,

#### मूलं-त्रिमंगललितं वेणुकलितं भुजयोरपि। वृंदावनकफलितं विलितं स्वजनैः सह॥ १३॥

शब्दार्थः - त्रिमंगस्वरूप हे तासों मनोहर हे, दोउ भुजमेंहू वेणु धारण कीये, वृंदावनके मुख्य फलरूप हे ओर स्वभक्तजनसाहित मिलि-त हे।। १३।। टीका-या भांति त्रिमंग स्वरूपकरि दोउ भुजानसों वेणु-नाद करतहे सो श्रीवृंदावनके फलात्मक स्वरूप श्रीवृंदावनमें सदा विराजमान हे अपने स्वजन ( ब्रजभक्तन ) करिकें वेष्टित हे याभांति लीलासहित स्वरूपके प्रभु मोकों कब दर्शन देयंगे ?।। १३।।

#### सृलं⊸वादयंतं सुरितकां मोहयंतं मनः सताम्। जगज्ञदं प्रकुर्वतं रोधयंतं च भक्षणम्॥ १४॥

शब्दार्थः-मुरलीको नाद करतहे, सत्पुरुषके मनकों मोह करतहे, जंगमकों जड करतहे ओर पशुआदिके भक्षणको रोध करतहे।। १४॥ टीका-सुंदर सप्तसुरतकी मुरलीका बजायकें समस्तभक्तनके मनकों मोह करतहे. श्रीवृंदावनमें स्थित पशु, पक्षि, वृक्षादिकनकों मोह उप-जावतहे, जड हे तिनकों चेतन ओर चेतन हे तिनकों जड करतहे सो पशुपक्षि चैतन्ययुक्त हे सो जड होयकें स्थित हे एसें रहि वेणु-नादामृतरसको पान करतहे ओर वृक्षपर्वतादि जड हे सो चैतन्य-युक्त होय मधुधारा वहतहे।। १४॥

#### मूलं-पश्चनां पक्षिणां चैव मौनसंपादकं तथा। तरूणामंतरानंदमधुधारेकवार्षुकम् ॥ १५॥

शब्दार्थः-जब वेणुनाद करतहे तब पशु पक्षिनकों मौन करिवेबार, ओर वृक्षनके मध्यमें आनंदकरिकें मधुधाराको वर्षण करायवेबारे ॥ १५॥ टीका-पशु पक्षि वेणुनाद सुनिकें चंचलता छोडि मौन होय रसपान करतहे यह आधिदैविक श्रीवृंदावनके मुनि हे. पुष्टिलीला-संबंधि वृक्षादितें मधुकी धारा बरषत हे सो अंतःकरणमें भगवदीयनकों जब भगवत्स्वरूपको अनुभव होय तब आनंदतें देहमें पुलकाविल होय सो श्रीवृंदावनके वृक्ष हे सो परभगवदीय हे सो वेणुनादरस अमृतको हृदयमें अनुभव करी अंतःकरणमें आनंद पाय मधुधारा स्वतहे ॥ १५ ॥

#### मूलं-हरंतं व्रजभूतापं पदस्थापनतस्तथा । यसुनातीरमात्रैकजलकीडाकृतिप्रियम् ॥ १६ ॥

शन्दार्थः—चरणारविंदके स्थापनतें ब्रजकी भूमिके तापकों हरिवेवारे तथा श्रीयमुनाजीके तटमात्रमें मुख्य जलकी डाकी कृति हे प्रिय
जिनकों ॥ १६ ॥ टीका—यामांति रासादिक लीला व्रजभूमिमें करी
व्रजभूमिके तापकों हरतहे तथा व्रजमें उत्पन्न भये सर्व प्राणिके तापकों
हरतहे अथवा व्रजमें अपने चरणारविंद स्थापन करी सगरी गुल्मलता
औषधि आदिके तापकों हरतहे अथवा व्रजमें सब ठोर चरणाचिह्न
स्थापन करी यह जतावत हे जो को अवजको आश्रय करेगो तिनकोह ताप द्री होयगो यामांति रासलीला अनेक भक्तनसीं कीये तब
श्रमजल भयो तब श्रीठाकुरजी जानें जो यह भक्तनसहित श्रमजल
हे यह रस कहां देनो ? पार्छे विचारे जो यह रसके पात्र श्रीयमुनाजी हे एसें जानि भक्तनसिहत श्रीयमुनाजीमें पधारे सो अपनी
प्रिया श्रीस्वामिनीजीसिहित जलकीडा करत भये. याभांति श्रीयमुनाजीकों पात्र जानि रसदान कीयो, जलकीडा करी श्रमको निवारण
कीयो एसे श्रीकृष्ण कब दर्शन देयंगे ? ॥ १६ ॥

मूलं-रसात्मकरसात्मस्वभक्तवृंदसमन्वितम् । निजानुभवसंवेद्यं प्रकटंतं क्षणे क्षणे ॥ १७॥ शब्दार्थः — आप रसात्मक ओर रसात्मक अपने भक्तनके बृंद ताक-रिकें युक्त हे, तथा अपने भक्तनके अनुभवार्थ सेवाज्ञानकों क्षण क्षणमें प्रकट करिवेवारे हे॥१७॥टीका—रसात्मक श्रीकृष्ण हे तेसेंही श्रीकृष्णके आत्मारूप रसात्मक व्रजभक्तनकों अनुभव करावतहे. क्षणक्षणमें अधिक रसदान करतहे ताकरि भक्तनको भावह क्षणक्षणमें अधिक प्रकट होतहे एसे रसदानकर्ता श्रीकृष्ण प्रभु कव दर्शन देयंगे ?॥ १७॥

#### मूलं-विरहे युगपत्सर्वनिजलीलानुभावकम् । साकारानंदरूपेण व्रजभक्तहृदि स्थितम् ॥ १८॥

शब्दार्थः-विरहमें एककालाविष्ठन्न अपने मक्तनकों अपनी लीलाको अनुभव करायवेवारे, और साकार आनंदरूपकरिकें व्रज-भक्तनके हृदयमें विराजमान है॥ १८॥ टीका-एसे भावात्मक रसात्मक श्रीकृष्ण सो केवल शुद्ध विरह करे तब अपनी निजलीलाको अनुभव करावें सो जीव सगरे दिनरात्रि केवल विप्रयोग आर्तिकरि शुद्धहृदय होय तबही निजलीलाको अनुभव होय सो निजभक्त श्रीस्वामिनीजी हे तिनकों विप्रयोग हे तिनहीकों यह लीलाको अनुभव हे एसे भावात्मक श्रीकृष्ण हे सो व्रजभक्तनके हृदयमें साकार आनंदरूप सर्वलीलासंयुक्त विराजत हे काहेतें जो रसको स्वभाव हे जो पात्र विना रहे नाही सो रसात्मक साकार आनंदरूप श्रीकृष्ण हे ता रसके पात्र व्रजभक्त हे तातें व्रजभक्तनके हृदयमें विरहरसात्मक प्रभु स्थिर रहतहे ॥ १८॥

## मूलं-एवं दिदृक्षा सततं स्थापनीया निजे हृदि। सैवास्माकं प्रेमभावोऽन्यरागविनिवर्त्तकः॥१९॥

शब्दार्थः-उपर अठारे श्लोकमें निरूपण कीये एसे स्वरूपके दर्शन करिवेकी इच्छा अपने हृदयमें स्थापन करनी यहही अन्यमें प्रीति मिटायवेवारो अपनो प्रेमभाव जाननो ॥ १९ ॥ टीका-एसे श्रीकृष्णके दर्शनकी इच्छा जाके मनमें होय सो निरंतर अपने हृदयमें यह स्वरूपको ध्यान करी स्थित करे, तहां कोई कहे जो तुझारे हृदयमें तो एसे प्रमु स्थित हे ध्यान करी तुम हृदयमें स्थित कीये हे तहां कहत हे जो मेरे हृदयमें प्रेमंको अभाव हे, मेरेमें प्रेम नांही हे ओर यह स्वरूप तो प्रेमकरि धारण करे तब होय ओर मोकों तो अन्यरागनिवृत्तिकरिकें रहित हों. तहां कोई कहे जो तुझारेमें प्रेम तो दीसत हे, स्वरूपको वर्णन कीयेहे. प्रभुमें आर्तिह हे, प्रभुमें आस्तिह हे, पृष्टिमार्गकी सगरी रीति हे, ताप्रमाण चलत हो तुमकों कहा बाधक हे? तहां कहत हे।। १९॥ मूलं-ततः स्यादार्तिर धिका गेहदेहिकबाधिका। आसितिः सैवमार्गेऽस्मिन गृहस्थास्वास्थ्यकारिका २०

शब्दार्थः - प्रेमभाव मये पीछें गृहकार्य तथा देहकार्यकों वाधकरि-वेवारी आसिक होय, यह पृष्टिमार्गमें गृहदेहसंबंधी छोकिक आर्ति वेवारि सोही है।। २०॥ टीका - हमकों गृहदेहसंबंधी छोकिक आर्ति है सो यह भगवद्भावमें बाधक है, काहेतें जो देहसंबंधी घर तामें छोकिक वीदेक कार्य है ताकी आर्ति मनमें रहत है सो वाधक है ओर यह पृष्टिमार्गमें आसिक है सो परम धर्म है सो जाकी आर्ति प्रभुपर है सो गृहस्थ घरमें केर्से स्वस्थ रहे ? गृहमें स्वस्थ जाको मन है सो यह पृष्टिमार्गमें कोन भांति स्वस्थ होयगो ? यह कहिकें यह जताये जो जाकी आसिक प्रभुमें है तासों देहसंबंधी छोकिक - वेदिक -किया भिर्मित्सों न बनेगी ॥ २०॥

मूलं-परितापोदयस्तस्मात् सर्वविस्मृतिकारकः ॥ स एव व्यसनं यत्र प्रपंचस्फूर्तिनाशनम् ॥२१॥

१ ब्रेमको अभाव और अन्यरागकी निश्चिको अर्थ मूलके अनुसार नांही है.

शब्दार्थः -यह आसकितें सर्व (प्रपंचकों) विस्मृति करिवेवारे परितापको उदय होय, जामें प्रपंचकी स्फूर्तिको नाश होय सोही व्यसन किहये।। २१।। टीका-उपर कहे ताभांति प्रभुमें आसिक होय तब प्रभु दयाकिर आर्तिदान करे तो विषयोग होय, सो विष्रयोग भयो कव जानियें? जब प्रभुसंबंध विना देहसंबंधी सर्वकार्यकी विस्मृति होय तब विष्रयोग भयो जानियें. पार्छे प्रभुमें व्यसन होय सो प्रभु विना रह्यो न जाय एक क्षण युगसमान जाय यह व्यसनको स्वरूप हे ता व्यसनकिरिकें प्रपंचकी स्फूर्तिको नाश होय केवल प्रभुपर तन्मयता होय।। २१।।

#### मूलं-एवंविधस्तु त्रिविधो भावो निःसाधनो मृतः । अतस्तु दुर्लभा लोके तत्प्राप्तिर्भजतां चृणाम् ॥२२॥

शब्दार्थः -एसं (प्रेम, आसक्ति, ओर ब्यसन) तीन प्रकारको भाव निःसाधन कह्यो है तासों भगवत्सेवा करिवेवारेनकों एसं भावकी प्राप्ति लोकमें दुर्लभ है ॥ २२ ॥ टीका-याभांति मन वचन किया करि तीनप्रकारको भाव सिद्ध होय तब निःसाधन होय जाय सो याभांति निःसाधन होनो या लोकमें दुर्लभ हे, निरंतर जो श्रीकृष्णकी सेवा कीयो करे तब निःसाधन होय॥ २२॥

## मूलं चक्रे करुणया कृष्णो भावात्माऽऽस्यं तथाविधम्। मूर्तिमद्भावसंबंधात्तत्प्राप्तिरिति वेद यः ॥ २३ ॥

शब्दार्थः -श्रीकृष्ण करुणाकरिके भावात्मक मुखारविंदरूप तेसें श्रीमदाचार्यजीकों प्रकट कीये अथवा भावात्माख्यं 'एसें पाठ होय तो भावात्मा हे नाम जिनको एसें श्रीआचार्यजीकों प्रकट कीये,

१ मन वचन क्रियांको अर्थ मूलके अनुसार नांही हे, शब्दार्थ रत्नमहकी टीकाके अनुसार हे.

मूर्तिमान भाव जो श्रीआचार्यजी तिनके संबंधतें यह तीनभावकी प्राप्ति हे एसं जो जानत है तिनकों ता भावकी प्राप्ति होय हे ॥ २३ ॥ टीका—यह भाव विधिपूर्वक कब सिद्ध होय? जब श्रीकृष्ण भावात्मकके मुखारविंदरूप श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कृपा होय तब भाव सिद्ध होय. भाव सिद्ध भयों कब जानिये? जब श्रीकृष्णस्वरूप मूर्तिमान हे यह भाव सिद्ध रहे जो यही साक्षात् श्रीकृष्ण भावात्मक हमारे पति हे यह मन वचन कियाकरि भाव होय तब प्राप्त होय. यह भाव केर्से होय सो आगें कहतहें ॥ २३ ॥

मूलं-प्रमेयबलतो नान्यत्साधनं तत्र भाव्यताम् । अतः सर्वैः प्रकर्त्तव्यो निजाचार्यपदाश्रयः ॥२४॥

शब्दार्थः —यह भावमें प्रमेयबल विना और साधन नांही है एसे जाननों तासों सर्वकों अपने श्रीआचार्यजीके चरणारविंदको आश्रय विशेपकिर कर्त्तव्य हे ॥ २४ ॥ टीका —श्रीकृष्णके स्वरूपमें एसो भाव जीवके साधनतें न होय, श्रीकृष्णही प्रमेयबलतें भावको दान करे तबही भाव होय तातें पृष्टिमार्गकी रीतिसों तन मन धनसों प्रीतिसहित सेवा करे अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलको आश्रय करे तो श्रीआचार्यजी प्रमेयबलतें भावदान करे तातें मार्गकी रीतिसों सेवा ओर श्रीवलभाचार्यजीके चरणकमलको आश्रय मन लगायकें कर्त्तव्य हे यह सिद्धांत सर्वोपर हे ॥ २४ ॥

मूलं-तदभावे न वै भावि फुलमेतन्न संशयः। अतएवास्मदीशैस्तु ग्रंथ श्रीवल्लभाष्टके॥ २५॥ स्वामिन्! श्रीवल्लभेत्येतत्पचेऽिखलमुदीरितम्। तदाश्रयो न वचनैः किं तु तन्मार्गनिष्ठया॥ २६॥

शब्दार्थ:-मार्गकी रीतिसों सेवा ओर आचार्यजीके चरणकम-लको आश्रय यह दोऊको अभाव होय तो भावरूप फल नांही होय यार्मे संशय नांही, तासोंही अपने प्रभु श्रीग्रसाँईजीनें तो श्रीबल्लभाष्ट-कर्में "स्वामिन श्रीवलमामें "यह श्लोकर्मे सर्व निरूपण कीयो है सो विनको आश्रय केवल वचनकरिकें नांही होयहे किंतु विननें प्रकट कीये एसें पृष्टिमार्गमें निष्ठा होय तब आश्रय सिद्ध होय ॥२५॥२६॥ टीका-उपर कहे ताभांति श्रीआचार्यजीके चरणारविंदको आश्रय करी भगवत्सेवा करे तब श्रीआचार्यजी भावदान करे तब भावात्मक रसमें तदूप होय जाय तब यह पुष्टिमार्गीय फलकी निश्चय प्राप्ति होय संशय नांही सो हमारे श्रीगुसाँईजी वस्त्रभाष्टकमें कहेहें ॥ २५ ॥ " स्वामिन् श्रीवरूभाने क्षणमपि भवतः सनिधाने कृपातः प्राणप्रेष्ठन्नजाधीश्वर-वदनदिदृक्षार्तिताषो जनेषु । यत्र्रादुर्भावमाप्रोत्युचिततरिमदं यत्तु पश्चादपीत्यं दृष्टेऽप्यस्मिन्मुखेंदौ प्रचुरतरमुदेत्येव तिचत्रमेतत् " ( हे स्वामिन् श्रीवरूभरूप अमि ! क्षणह् आपके समीपर्मे (आपकी ) कृ-पार्ते प्राणिपय श्रीव्रजाधीश्वर श्रीकृष्णके मुखारविंदके दर्शनकी इच्छाकी आर्ति भक्तजननमें प्रकट होयहे सो अत्यंत युक्त हे, परंतु जो पाछेंहू यह मुखारविंदरूप चंद्र दृष्ट भयेहू (यह आर्ति ) अत्यंत उत्पन्न होयहे यह आश्चर्य हे ) इत्यादि वचनकरि यह वचनके अनु-सार आश्रय ओर यह पुष्टिमार्गमें निष्ठा होय तब सगरी लीलाको अनुभव होय सो आश्रय ओर मार्गमें निष्ठा कोन प्रकार होय सो आगे कहतहे ॥ २६ ॥

मूलं-मार्गानिष्ठा न स्वबाधः किं तु तादृग्गुरूदितैः । गुरूदितानि वाक्यानि न स्वतो ह्यानुवादतः॥२७॥ शब्दार्थः — मार्गमें निष्ठा अपने ज्ञानकरिकें न होय किंतु एसे गुरु के वंश्वनामृत सों होय, ओर यह वचनामृत अपनी बुद्धिपरिकल्पित न होय परंतु पुष्टिमार्गके सिद्धांतके अनुवादरूप होय ॥ २७ ॥ टीका—पुष्टिमार्गमें निष्ठा गुरुके बोध कींगे बिना न होय जब गुरू प्रसन्न होय कृपाकरिकें बोध करे तब मार्गमें निष्ठा होय ओर यह जीवकों गुरुके वचनमें हढ विश्वास होय, विश्वासकरि गुरुके वचनकों वारंवार अर्थसहित भावना करे, अपने मनसों अर्थभावना न होय तो ताहशीय वैष्णवसों मिलिकें गुरुके वचनकों अनुवाद करे वारंवार भावना करे ॥ २७ ॥

मूलं–अनुवादो न स्वबुद्धया किं तु मूलकमागतः। अथापितत्र चापेक्ष्यो दृढः स्वाचार्यसंश्रयः॥२८॥

शब्दार्थः—अनुवाद अपनी बुद्धितें न करनी किंतु मूंलकमतें प्राप्त अर्थ करनी ता पीछेंद्व यामें अपने श्रीआचार्यजीको दढ आश्रय चा-हियें. ॥२८॥ टीका—गुरुके वचनको अनुवाद अपनी बुद्धितें कल्पना-किर न करे जो मूलकमतें श्रीआचार्यजी महाप्रमु सुबोधिनीजी निशंधिदि श्रंथ कीये हे ताको भाव विचारे तो श्रीमहाप्रभुजीकी कृपातें श्रीसुबोधिनीजी आदिमें जान्यो जाय सो श्रीआचार्यजीके चरणारविं-दको दढ आश्रय होय तब श्रीआचार्यजीकृपा करे तातें श्रीआचार्यजीके चरणारविं-दको दढ आश्रय होय तब श्रीआचार्यजीकृपा करे तातें श्रीआचार्यजीके चरणारविंदको दढ आश्रय करी श्रीसुबोधिनीजी निशंधमें जा कमसों भाव हे ता कमसों अपने हृदयमें भावना करी सेवा करे ॥ २८॥

१ श्रीआचार्यजीके प्रकट कीये पुष्टिमार्गीय सिद्धांतके ग्रन्थ यहां "वचनामृत" प्रकृते लिये जायहे तासं गुरुकी आज्ञाह अपने मनमें आयें एसी न होय किन्तु श्री-आचार्यप्रकटित प्रन्थानुसार होय. ग्रन्थको अर्थेह अपनी बुद्धिपरिकल्पित न करे किन्तु इनके 'टीकाकार श्रीपुरुषोत्तमजी प्रभृतिने कीये अर्थके ) अनुवादस्य करे।

२ एतन्मार्गीय विद्वान् जो पारंपर्यते गुरुक्ते मुखतें वा प्रन्थानुवाहको आश्चय जानते आये होय सो हि अर्थ मान्य करनो एसो श्लोकको अभित्राय है।

मूलं-एतादृशेन ग्रुरुणाऽवगत्य निखिलं जनः॥ आश्रित्य च निजाचार्यान् सदानंदं सदा भजेत्॥२९॥

शब्दार्थः-भक्तजन एसे गुरुतें सर्व जानिकें अपने श्रीआचार्यजीको आश्रय करिकें सदानंदरूप श्रीकृष्णको सदा भजन करे ॥ २९॥ टीका-याभांति कोई वैष्णव गुरुकी आज्ञाप्रमाण समग्र जानिकें चले तो श्रीआचार्यजी महाप्रभु अपनी आश्रय निश्चयही देंही यामें संदेह नांही, "सदा आनंदरूप श्रीआचार्यजी हैं"यह भावसी भजन करे ओर् लौकिक वैदिकमें आनंद तुच्छ हे भदा नांही, लौकिकमें विपयादि सुख ताकरि नरकर्मे जाय ओर स्वर्गादि सुख सो पुण्य श्लीण भये संसारमें परे दुःखी होय ओर श्रीआचार्यजी सदा एकरस आनंदरूप हे सो श्रीगु-साँईजी सर्वोत्तमजीमें श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीके नाम कहेहें " आनं-दाय नमः " "परमानंदाय नमः " इत्यादि वचनके भावसों जानने ओर श्रीआचार्यजीकी नामावलीमें नाम हे "आनंदमूर्त्तये नमः" "यह श्री आचार्यजीको म्वरूप हे सो मूर्तिमान् आनंदमय हे सदा एकरस हे था-मांति प्रेमसों भजन करे." तहां कोई कहे जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुके यह पुष्टिमार्गमें सगरे जीव श्रीआचार्यजीको आश्रयकरि सेवा करतहें ओर तुम कहे भावसों भजन करे सो कहा ? तहां कहतहे ॥ २९ ॥ मूलं–भजनं भावरूपस्य भावेनेवापपद्यते।

चैतस्तत्प्रवणं सेवा ह्यत एव निरूपिता ॥ ३०॥ शब्दार्थः—भावरूप श्रीकृष्णको भजन (सेवा) भावकरिकेंही प्राप्त होयहे तासोंही श्रीआचार्यजी महाप्रभुनें सिद्धांतमुक्तावित्रमें प्रभुमें चित्त प्रवण (लीन) होय सो सेवा एसें निरूपण कीयेहे॥ ३०॥

१ मूलमें सदानंद शब्द हे ताको अर्थ श्रीकृष्णपर (रत्नमहजीकी ) टीकाके अनुसार हे ओर यामें श्रीआचार्यजीपर लिख्यो हे ताम् जितनो विशेष हे तहां "" एसे चिह्न कीये हे सो काहुने भावमों लिख्यो हे एसो अनुमान होयहे.

टीका—भजन सेवा सो भावसों करे काहेतें जो भाव विना आगें मानसी फलरूप न होय तातें तनुजा—वित्तजा भावसों करे तब फलरूष मानसी सिद्ध होय. सो श्रीआचार्यजी महाश्रमु सिद्धांतमुकाविल् ग्रंथमें कहेहें "कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता "(सदा श्रीकृष्णकी सेवा करनी सो मानसी उत्तम हे ) सदा श्रीकृष्णकी सेवा करे तिनकों मानसी सेवा सिद्ध होय "चेतस्तत्मवणं सेवा तिसद्ध वित्त तिनकों मानसी सेवा सिद्ध होय "चेतस्तत्मवणं सेवा तिसद्ध वित्त तिनकों मानसी सेवा करनी ) जेसें नदीको प्रवाह राजिदिवस एकरस चले तामांति अष्टमहर चित्तमें मानसी (तिनकों साधिवेवारि तनुजा वित्तजा भावकरि करे तब ) सिद्ध होय. तनुजा वित्तजाह भावसहित मन लगायकें करे तबही बने तब सिद्ध होय, यामांति श्रीआचार्यजी निरूपण कीयेहे. मानसी सिद्ध भई होय तिनके लक्षण केसें जानियें ? तहां कहतह ॥ ३०॥

## मूलं-तस्यां द्व विस्मृतिर्भाज्या जगतः सर्वथा श्रुवम् ॥ तदभावे मानसी द्व सेवनान्नैव सिद्ध्यति ॥३१॥

शब्दार्थः —यह मानसी सेवामें तो सर्वथा जगतकी निश्रल विस्मृति होनी चाहिये, ताके अभावमें सेवनतें मानसी सिद्ध नांही होय ॥३१॥ टीका—तनुजा वित्तजा सेवा मन लगायके करें तो सगरें जगत देह-संबंधी पदार्थकी विस्मृति होय. मानसी सेवाको यह भाव हे जो सगरें जगतकों सर्वथा मुलावे यह निश्रय जाननों, अपनों देहानुसंधान खान-पान निद्रादि सब भूलिजाय याभांति . भावाविष्ट होय मनमें सेवाकरि स्वरूपानंदको अनुभव करे तब जानियें जो भावरूप मानसी सेवा सिद्ध भई, सो प्रथम तनुजा वित्तजा सेवाह दुर्लभ हे तहां मानसी कहांतें सिद्ध होय ? तातें तामें बाधक हे सो कहतहें ॥ ३१॥

मूलं-तद्वाधकानींद्रियाणि विषया लोकिको मतिः॥ प्रतिबंधस्तथोद्देगो भोगोऽप्यत्रैव लोकिकः॥ ३२॥

शब्दार्थः-इंद्रिय, विषय, ऌोकिकबुद्धि, प्रतिबंध तथा उद्वेग ओर यहां लौकिक भोग यह सर्व मानसी सेवाके वाधक है।। ३२ ॥ टीका— तनुजा विक्तजा सेवा मन लगायकें करे तामें दशो इंद्रिय बाधक है काहेतें जो इंद्रियके देवता है तिनकों विषय प्रिय हे सो भगवत्सेवार्मे इंद्रिय बाध करतहे सो कोन भांति जो सेवा करिवेमें विषयादिक बुद्धि होय. लौकिक बुद्धि होय जो सेवा तो नित्य करतहों, घरको लौकिक कार्यह करनो हे, भूखहू बोहोत हे या भांति लौकिक बुद्धि होय तब सेवार्मे मनकों उद्देग होय सो जेसे वने तेसें वेगिकरि अनोंसर करावे तब श्रीठाकुरजी तो मनकी लैंकिक बुद्धि जाने सो सेवार्मे प्रतिबंध करे एसो छौकिक वैदिक कार्य तथा विषयादिकको कार्य मनमें प्रेरे जो सेवामें प्रतिबंध होय मनमें उद्देगतें प्रतिबंध होय तब भगवत्सेवा तनुजा वित्तजा न बने, पार्छे स्वानपानादि विषय-भोगमें मन चले, पार्छे विषयादिक करे, पार्छे केवल लौकिक होयजाय. सो सेवाफलमें श्रीआचार्यजी महाप्रमु कहेर्हे " उद्धेगः प्रतिवंधो वा भोगो वा स्यातु बाधकः " ( उद्रेग, प्रतिबंध अथवा भोग बाधक होय ) इत्यादि वचनसों जाननो जो इंद्रिय तथा मन विषयमें मम हे ताकरि प्रथम उद्वेग पाछें प्रतिवंध पाछें भोग पाछें केवल लौकिक होय जाय. तहां कोई कहे जो इंद्रियनकों विषयमें जोडे एसी बुद्धि सेवामें क्यों होतहे ? तहां कहतहे ॥ ३२ ॥

मूलं-दुष्टान्नभक्षणं चापि ह्यसमर्पितभक्षणम् ॥ असत्संगः सर्वथा हि भावबाधक इष्यते ॥ ३३ ॥

रत्नभट्टजीकी टीकामें यह सर्व मानसी सेवाके बाधक लिखे हे.

शब्दार्थ:-दुष्टके अन्नको भक्षण अथवा दुष्ट [ अपवित्र ] अन्नको भक्षण ओर असमर्पितको भक्षण तथा असत्संग (दुःसंग ) यह सर्वथा भावके बाधक हे ॥ ३३ ॥ टीका-इंद्रियादि मनमें विषय यार्ते होतहे एक तो दुष्टपाणीकी सत्ताके अन्नको भक्षण करे अथवा दुष्ट किया-करि अन्न लावे भक्षण करे तथा असमर्पित खाय तथा असत् ( वहि-मुंख ) को संग करे यह तीन्यो सर्वथाही वाधक कहे हेसो न्यारे न्यारे कहतहे. दुष्ट अन्न बोहोत बाधक हे सो पद्मपुराणमें कहेहे " अबैष्ण-वानामनं च पतितानां तथैव च । अनर्पितं तथा विष्णोः श्वमांससहशं भवेत् । आनिवेद्य तु यो भुंके हरये परमात्मने । पतंति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः" ( अवैष्णवको अन्न तथा पतितको अन्न तथा जो अन्न प्रभुकों आर्पित नांही कीयो सो श्वमांस [ कुत्ताके मांस ] बरोबर होय ।। जो हरि परमात्माकों अर्पण कीये विना आप खाय है। तिनके पितृपितामहादि वोहोत वर्षतांई नरकमें गिरेहे ) यह वचनर्ते अवैष्णवको अन्न होय तथा पतित [ चांडास्मदि तेसी घोवी नीच ] को अन्न तथा असमर्पित अन्न यह श्वमांस सहज्ञ हे, एसो अन्न खायेतें इंद्रिय बुद्धि सर्वे नष्ट होय जाय, असुरवत् होय तथा असमर्पित अन्नकी स्वाय तो पितृसहित नरकर्में जाय तार्ते श्राद्धहु प्रसादि अन्नसों करे ओर क्रमेपुराणमें कहेहे " अन्धियत्वा गोविंदे यो भुंक्ते धर्मवर्जितः । शुनो विष्टासमं चात्रं नीरं तत्सुरया समम् ॥ (गोविंदकों अर्पण कीये विना धर्मरहित जो खायहे सो अन्न कुत्ताके विष्टा बरोबर ओर जल सुरा [ मदिरा ] बरोवर हे ) यह वचनतें गोविंद जो श्रीकृष्ण तिनकों अर्पे विना असमार्पित जो खातहे सो सकल धर्मकरि रहित हे उह अन्न श्वानकी विष्टासमान हे उह खानहारो निश्रय असुर हे सो दुष्टसंगर्ते असमर्पित अन्न खाय तार्ते एक तो दुष्टको अन्न तथा असमर्पित तथा असत्संग यह तीन्यो बाधक हे. जो दुष्टसंग हे ताकरि अन्यसंबंध

होय तब देह इंद्रिय सब बहिर्मुख होय जाय विषयके ध्वानमें तत्पर होय तार्ते वैष्णव होय सो मनमें विचार राखे दुष्टको अन्न, असमर्पित अन्न/ तथा दुःसंग इनको संबंध कबहू न करे ॥ ३३ ॥

मूलं-तस्मात्त्यक्तवा हुष्टसंगं कृतवा स्वाचार्यसंश्रयम्। तदीयजनसंसर्गे स्थित्वा मार्गे तथा ग्रुरो॥३४॥ कृत्वा विषयवेराग्यं परितोषं विधाय च। सदानंदं सदानंदं फलप्राप्तये सदा भजेत्॥३५॥

शब्दार्थ:-तार्ते दुःखको त्याग करिकें अपनें श्रीआचार्यजी श्रीम-हाप्रभुजीको आश्रय करिकें ओर तदीयजनके संबंधनिमित्त तथा गुरु-निमित्त मार्गमें स्थित होय विषयमें वैराग्यकरिकें ओर संतोषकरिकें निरंतर आनंद होय तेसें सदानंदरूप श्रीकृष्णको सदा भजन (सेवा) करे ॥ ३४॥ ३५॥ टीका-दुष्टके संगको त्याग करे काहेतें जो दुष्टके संगतें बुद्धि बिगरे, असमर्पित खाय अन्याश्रयहू करे तातें दोषको मूल दुष्टसंग हे ताको त्याग करे, ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभुजिके चरणार-विंदको आश्रय करे ओर पृष्टिमार्गीय भगवदीयको संग करे ओर पुष्टि-मार्गीयकी रीतिप्रमाण मार्गमें स्थित होय, गुरु कहे ताप्रमाण किया सब करे यह पांचो प्रकार स्नेहयुक्त करे. दुःसंगको त्याग १. श्रीआचार्य-जीके चरणारविंदको आश्रय २, भगवदीयको संग ३, पुष्टिमार्गमें स्थिति ४, गुरु कहे ताप्रकार सेवा ५, यह पांची प्रकार भगवदीय वैष्णवकों कर्त्तव्य हे ॥ ३४ ॥ विषयमें वैराग्य होय तबही सर्वधर्म बनी आबे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासनिर्णयमें कहे हें "विषयाऋांतदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः " (विषयाऋांत देह (अर्थात् देहस्थइंद्रिय ) हे तिन जीवनके हृदयमें सर्वथा हरिको आवेश नांही है ) यह वाक्यतें जा जीवके हृदयमें विषयको ज्ञान होय, देहमें विषयकी कामना होय

ताके हृद्यमें हिर भगवानको आवेश सर्वथा न होय ताते विषयादि देहसंबंधी कार्यते वैराग्य होय ओर मनमें संतोष होय यथालाभ संतुष्ट ( जो भगवदिच्छातें आय प्राप्त होय ताहीमें संतोष ) होय जब विष्यादिकमें वैराग्य होय तबही संतोष होय ओर लीकिक वैदिक देह संबंधी चिंता सब छोडि सदा आनंदमें रहे सो हृद्यमें संतोष होय तब हृदयमें आनंद आवे चिंता न होय तब भगवद्धमें मन लगे ताहीतें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवरत्नश्रंथमें कहेहें ' चिंता कािय न कार्या निवेदितात्मिक कदाि ' ( निवेदित कीये हे आत्मा जिननें एसें जो वैष्या हे तिनक्ं कछुह चिंता कर्त्वय मंहीहे ) निवेदित भक्त हे सो चिंता न करे सदा आनंदमें रहे तब सदानंदरूप जो श्रीकृष्ण श्रीवृंदावनमें स्थित अजभक्तसंयुक्त फलरूप उपर कहे हे तिनकी सेवा सदा करे तब सवोंपर फलपािस होय ॥ ३५॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं नवमं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ९ ॥

Cars ex -

## शिक्षापत्र १०.

अब दशम शिक्षापत्रमें लोकिक क्वेशको संबंध होय तोहू प्रभुमें दोषारोप न करनो ओर प्रभुको आश्रय न छोडनो, चातकपक्षिवत हट विश्वास राखिक रहनो, मगुवान भक्तनको हितही करेंहे, यह निरूपण है। उपर कहे हे जो विषयमें वैराग्यकरि यथालाभ संतोष रास्ति प्रसन्नतासों शुद्धहृदयतें भगवत्सेवा करे तो फलप्राप्ति होय, सो श्रीकृष्ण फलदान देवेको जव विचार करे तबही बने, श्रीकृष्णके मनको अभिप्राय जानि- वेको जीवको सामर्थ्य नांहीहे प्रभु कोन भांति कहा फल देयंगे सो आगें शिक्षापत्रमें कहतहे.

मूलं-को वेद कीहराः कृष्णाभिप्रायः स्वजने मतः॥ स्यानंदासिद्धये राति निजातिं दर्शनादिषु॥१॥

शब्दार्थः—स्वजन जो तदीय हे ताके निमित्त श्रीकृष्णको कहा अभिपाय हे सो कोन जाने ? परंतु प्रमेयवलतें एसो जान्यो जातहे जो अपने आनंदकी सिद्धिके लिये दर्शनादिकमें अपनी आर्तिको दीन करतहे ॥ १ ॥ टीका-श्रीकृष्णको अभिपाय जानिवेको वेदहुको सामर्थ्य नांहीहे तासों नेति नेति पुकारतहे, यद्यपि वेद भगवत्स्वरूप हे भगवानके श्वासर्ते प्रकटे हे तथापि श्रीकृष्णको अभिप्राय जानिवेर्मे समर्थ नांहीहे तो अपनी बुद्धितें में कहा जानूंगो ? तोहू श्रीआचा-र्थजी महाप्रभुजीकी कृपातें में कछ अपनी मति अनुसार कहतहों काहेर्ते जो वेद हे सो प्रभुके बंदीजन हे सदा गुण गावतहे बाहिर ईश्वरताको माहातम्य कहतहे ओर में तो श्रीकृष्णको दास हूं तातें प्रभुकी कृपा मोपर हे श्रीकृष्ण आनंदरूप हे सो अपने आनंदको जब पुष्टिमार्गीय जीवकों अनुभव करायवेकी इच्छा करतहे जो फलाने भक्तकों आनंद सिद्ध करिवेको विचार हे तब वह भक्तकों श्रीकृष्णके दर्शन होतहे तार्ते यह जाननो जो श्रीकृष्ण अपने सेवककों आनंद-दानकों विचारे तब अपने दर्शनकी आर्ति सिद्ध करावे, उह सेवकके हृदयमें ताप होय जो में कब श्रीकृष्णको दर्शन करूंगो? याहीमें स्मरण सेवा कीर्तन सब जाननो काहेतें जो इनसों प्रभुके दर्शन विना रह्यों न जाय तार्ते भगबद्धर्म करिवेमें प्रीति होया। १ ॥

मूलं-संसाररागाभावाय लौकिकार्ति तथा पुनः। मदाभावाय च स्वार्ति शरीरार्ति प्रयच्छति॥२॥

१ वेदको अर्थ मूलके अनुसार नांहीहे.

शन्दार्थः—संसारमें स्नेह हं ताकी निवृत्तिके अर्थ लोकिक आर्ति देतहे फेरि मदकी निवृत्तिके अर्थ ज्ञातिसंबंधि आर्ति अथवा धनकी आर्ति तथा शरीरकी आर्ति [ रोगादि पीडा ] देतहे ॥ २ ॥ टीका— पह संसार देहसंबंधी जितनो पदार्थ होय तिनमेंते राग छुटे तब श्रीकृष्ण कृपा करे तातें लोकिककी आर्ति देतहे सो लोकिक छुडायवेके लिये देतहे ओर मदको अभाव होय ( मेंही सर्वकर्त्ती हों एसो अभि-मान छुटे ) येहू श्रीकृष्णकी कृपातें होय ओर अपने शरीरकी आर्ति जो दु:खादिक तथा धनकी आर्ति सोही मदकी निवृत्तिके अर्थ हे तातें येहू श्रीकृष्णकी कृपातें जानियें ॥ २ ॥

## मूलं-संगाभावाय बंध्वार्तिं देशार्तिं दैन्यासिद्धये॥ मोहाभावाय भगवान् साधनार्त्तिं ददाति हि॥३॥

शब्दार्थः—जो वंधु बहिर्मुख [सगेसंबंधी ] होय तिनको संग मिटायवेकों इनको नाश इनसों क्षेश इत्यादि आर्ति देतहे ओर दीनताकी
मिद्धिके अर्थ देशकी आर्ति (विदेशगमन) देतहे तथा मोहकी निवृत्तिके
अर्थ साधनकी आर्ति (विदेशगमन) देतहे तथा मोहकी निवृत्तिके
अर्थ साधनकी आर्ति देतहे (जो हमारे फलाने साधनको यह फल भयो
एसो मोह न उपजे)॥ ३॥ टीका—संगको अभाव होय भगवदीयको संग
न होय ता वंधु जो देहसंबंधी कुटुंब तिनसों केश होय अथवा तिनको
वियोग होय तो यह विचारे जो तिनतें कहा संबंध हे? मेरे आत्मसंबंधी
तो भगवान हे काम तो उनसोंही हे याभांति विचारि श्रीकृष्णकी कृपाही
माने ओर देशार्ति जो अपने जहां रहत होय, कुटुंब घर मित्र जहां होय
तादेशमें दुःख होय तोहू मनमें एसे जाने जो श्रीकृष्णकी कृपातें दैन्य
सिद्ध होय ताके लिये यह केश हे काहेतें जो प्रभु प्रसन्न करिवेकों दीनताही
साधन हे सो श्रीगुसाँईजीनें विज्ञितमें कहाो हे "आचार्यचरणैककं दैन्यं
त्वतीषसाधनम् "॥ (श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी श्रीसुबोधिनीजी आदि

प्रथमें कहेहें जो आपकों प्रसन्न करिवेकों दैन्य साधन है ) यह वचनतें दीनतारूप साधनतें प्रभु प्रसन्न होय सो दीनता श्रीकृष्णकी कृपातें सिद्ध होतहे और मोहको अभाव होय. श्रीकृष्ण विना ओर स्नी, पुत्र, पित, मित्र, घर, द्रव्य, देह, यह लोक, परलोक, कहूं मोह न होय येहूं श्रीकृष्णकी कृपातें होय ओर भगवानकुं मिलवेके पुष्टिमार्गकी रीतिकें साधन (भगवत्सेवा, स्मरण, कीर्तन, जप, पाठ, भगवद्वात्तीदिक ) हे सोहू श्रीभगवान कृपाकरिकें करावे तबहीं विने आवे ॥ ३ ॥ मलं—पाउद्दश्योत्तनार्थं वा प्रशिक्षार्थं विलंबनात ॥

मुलं-प्रारब्धभोजनार्थं वा परीक्षार्थं विलंबनात्॥ निर्वाहार्थं तथा वेदसाद्वयार्थार्तं प्रयच्छति॥४॥ एवमार्तिप्रदानेऽपि परमानंददायिनः॥ समाश्रयो न मोक्तव्यो दृढः स्वाचार्यसंश्रयोः॥५॥

शब्दार्थः—प्रारव्धभाग करायवेके लिये अधवा परीक्षाके लिये भगवान विलंब करें तातें निर्वाहके अर्थ, तेसेंही वेदसाध्य जो अर्थ (स्वर्गीदिक) इनसंबंधी आर्ति (पीडा) देहें अर्थात् लोकवेदकी असिद्धि राखेहें ॥ ४ ॥ एसें आर्ति देतसतेहू अपने जो श्रीआचार्यजी तिनके सुंदर आश्रयवारे वेष्णवके आनंददाता (श्रीकृष्ण) को दृढ आश्रय सर्वथा न छोड़नो ॥ ५ ॥ टीका—उपर कहे ता प्रकार लौकिक आर्ति कराय, भगवत्संबंधकी आर्ति जब श्रीकृष्ण छपा करे तब होय, जहांतांई उपर कही इतनी आर्तिमें दृढ आश्रय न रहे तहांतांई परमानंदको दान न होय सो सगरे साधनमें जीवके हाथ एकह नांहीहे श्रीकृष्णही सर्व सिद्ध करी पाछे पृष्टिमार्गके परम फलरूप परमानंदको दान करतहे यह आश्रय में अपनी युक्तिसों नांही कहतहों श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय दृढकरिकें कहतहों

जो सर्व श्रीकृष्णही करतहे सो श्रीआचार्यजी नवरत्नश्रंथमें कहेहें "सर्वेश्वरश्र सर्वातमा निजेच्छातः करिष्यति " (प्रभु सर्वके ईश्वर ओर सर्वके आत्मा हे सो अपनी तथा अपने भक्तनकी इच्छामों करेंग) तातें अपने तो मुख्य श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय करी लौकिक आर्तिमेंहू मन (चलायमान हे ताकों उपर कहे ता प्रमाण समुझायकें) हढ राखनो यह कर्त्तव्य हे ॥ ४ ॥ ५ ॥

मुलं-स्वतः कृष्णः सदानंदो निजानंदं प्रदास्यति ॥ तदाशयेव स्थातव्यं सर्वेश्चातकपक्षिवत् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ:-आपर्ते श्रीकृष्ण सदा आनंदरूप हे सो अपने भक्तनकी अपनो आनंद विशेष करिकें देहींगे नातें चातकपक्षिकी नांई इनकी आशार्ते रहेनो ॥ ६ ॥ टीका-श्रीकृष्ण आपृही आनंदरूप हे परम दयाल हे सर्वे प्राणिमात्रकों आनंद देतहे एसे श्रीकृष्ण अपने दासकों आनंद करे सो उचितही हे दासपर तो कृपाकरिकें ओर अधिक दान करेंगे यह निश्चय श्रीकृष्णको भरोसो हे. श्रीकृष्णके नामर्ते सगरे कार्य सिद्ध होय यह श्रीमागवतद्वादशस्कंधमें श्रीशुक्रदेवजी कहेहें <sup>"</sup> कलेदोंपनिधे राजन्नास्ति होको महान् गुणः । कीर्त्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवंधः परं व्रजेत् " ( हे परीक्षित् ! दोषके भंडाररूप कलियुगको एक बडो गुण हे जो श्रीऋष्णके कीर्तनसोंही मुक्तवंध होय परकों प्राप्त होय ) यह वाक्यतें यद्यपि कलियुग दोषरूप हे तोहू श्रीकृष्णके नामतें सिंसार छुटि जाय भक्ति प्राप्त होय सो भगवदीय गायेहे । रागविहागरो । " करिके कृष्णनाम सहाय । अधमता उर आनि अपनी मरत है अञ्चलाय ॥ १ ॥ अधम अमितें उधारे सो कहा तेरो भार । कोन उद्यम अपने निज करी सक्यो निस्तार ॥ २ ॥ नेक ऊधो करी भरोंसो बसत जाके गाम । सो क्यों ममता छांडि हेले जीवन जाको नाम

श ३ ॥ बरद विविध मुलायवो करी हरि न धरिहे लाज । तोप गदाधर निगम आगम बकत कितवे काज ॥ ४ ॥ "एसे प्रभुको नाम दयाल हे तहां प्रभु दया करी अपने भक्तनकों आनंद देहि तहां कहा कहेनो तहां दृष्टांत कहतहें जो चातकपृथ्विवत दास विश्वास करी रहे काहेतें जो चातकपृथ्वी जड (मेघ) को स्मरण करतहे सो मेघ वाको मनोरथ पूर्ण करतहे तो श्रीकृष्ण तो परम आनंदरूप हे दया करी सब करेंगे ॥ ६ ॥

## मृतं-त्रोकिकार्त्तरगणनं परमानंदर्चितनात्॥ यथा न गणयेद्रोगी तिक्तभेषजभक्षणम्॥ ७॥

शब्दार्थः-परमानंदके चिंतनतें स्रोकिक आर्तिकों नांही गिने, जेसें रोगी करूई औषधि स्नातहे सो रोगनिवृत्तिके अर्थ खातहे तेसें संसा-रकी निवृत्तिके अर्थ लौकिक आर्तिकों सहन करे ॥ ७॥ टीका-लौकिक देहसंबंधी संसारकी आर्त्तिकरि खेद पावे तहां प्रभुकों चिंता न होय प्रभुके अर्थ यह जीव जब आर्त्ति करे तब प्रभुकों चिंता होय तार्ते वैष्णवनकों लौकिक आर्ति नांही कर्तव्य हे प्रभुकी आर्त्ति (विप्योग) करे. परमानंदरूप भगवानके गुण विचारि विचारि अपने दोष विचारि विचारि चिंतन करे तब प्रभुके हृदयमें दया आवे सो निरोधलक्षण-ग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " क्विस्यमानान् जनान् दृश्वा कुपायुक्तो यदा भवेत्। तदा सर्वं सदानंदं हृदिस्थं निर्गतं वहिः "॥ [आर्तियुक्त भक्तजनकों देखिके प्रभु जब कृपायुक्त होय तब हृदयमें सर्व सदानंदरूप हे सो बाहिर निकसेहे ] अपने जनको विप्रयोग-हेश प्रभु जब देखत हे तब दर्शन देतहे सो श्रीभागवतरास-पंचाध्यायीमें वर्णन हे जो ब्रजभक्तकों मद भयो तब प्रभु अंत- र्धान भये पाछें भक्तनकों विरहकरिकें अत्यंत क्केश भयो तब श्रीटाकु-रजी कृपा करिकें प्रकट भये तेसेंही यह पुष्टिमार्गमें ब्रजभक्तनके भाव-करि मनसों क्केश होय तब प्रभु कृपा करें तातें लौकिकार्त्ति छोडिकें प्रभुको विरहकरि परमानंदको चिंतन करें तो प्रभु कृपा करें. तहां हष्टांत देतहें जो जाके रोग होय सो तिक्त औषधिकों स्नातहे यद्यपि भ ओषध बहुत करूई हे सोही रोगी रोगनिवृत्त्पर्थ प्रीतिसों खातहे तेसेंही जाकों संसाररूप काम, क्रोध, मद, मत्सरादि सवनको रोगसहश ज्ञान भयो हे सो रोगनिवृत्तकरणार्थ लौकिकार्तिकों सहन करी परमानंदके चिंतनरूप औषध खाय तब प्रभु कृपा करी सगरो दुःख निवृत्त करें तातें लौकिकार्ति छोडिकें प्रभुके विषयोगको चिंतन करें तब प्रभु प्रसन्न होय ॥ ७ ॥

## मूलं-अहितं निजभक्तानां विद्धाति हरिर्न हि ॥ समस्तानां सखा स्वीयभक्तानां न कथं भवेत् ॥८॥

राव्दार्थः -अपने भक्तनको अहित हिर सर्वथा नांही करतहे काहेतें जो समस्त जगतके सखा हे सो अपने भक्तनको सखा केसें नहोय ? 11 ८ ॥ टीका-श्रीकृष्ण केसे हे जो अपने भक्तनको अहित [ ब्रो ] कबहू न करे सदा हितही करेंगे सो महाभारतमें भीष्मभक्तके वचन सत्य कीये अपनो पण छोड्यो पाछें अंतसमय कृपाह करी. जेसें श्रीनंद-रायजी अंविकापूजनको गये अन्याश्रय कीयो ताकिर सुदर्शनसर्पनें श्रीस ही लीये पाछें प्रमुक्ते निजभक्त भये तब प्रमु कृपा करी सुदर्शन-सर्पतें छुडाये तेसेंही पृष्टिमार्गीयकों कछ दोषनिवृत्तिकरणार्थ प्रभु दुःख दे तो मनमें चिंता नांही कर्तव्य हे पाछें प्रमु हितही करेंगे काहेतें जो समस्तजीवनके पालनकर्ता भगवान हे सो अपने भक्तनके उपर कृपा करे यामें कहा आश्रय हे? निश्रय अपने भक्तके उपर कृपा करत आयेहे सो अबहू करतहे ओर आगें करेंगे यामंति पृष्टिमार्गीय वैष्णव प्रभुके गुण विचारि स्मरण भजन करे यह सिद्धांत भयो ॥ ८ ॥ इति श्रीहरिरायजीकृतं दशमं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ १० ॥

# शिक्षापत्र ११.

अब ग्यारहमे शिक्षापत्रमें भक्तनके कर्तव्य (गुणगान, दुःखभावन, दैन्य ओर त्याग यह ) चतुष्टयको निरूपण हे. उपर कहि आये जो प्रभु अपने भक्तनको बूरो कबहू न करेंगे हितही करेंगे परंतु भक्तिमार्गकी रीतिकों न छोडे सो आगें वर्णन करतहे जो याभांति भक्तनकों रहेनो।

मुलं-सर्वदा सर्भावैकहेतुभृतेषु सर्वथा॥ श्रीमदाचार्यपादेषु स्थाप्यतां तन्मयं मनः॥१॥

शब्दार्थः - निरंतर सर्वभावके मुख्य हेतुभूत (कारणरूप) श्रीआन् चार्यजीके चरणारविंदमें मनकों तन्मय करी निश्चय स्थापन करनों ॥ १ ॥ टीका-अब भगवद्भक्तके लक्षण कहतहे, सर्वदा (सर्व. कालमें ) सर्व भावके हेतुभूत श्रीमदाचार्यजीके चरणकमलमें अपने मनकी स्थिति करनी एक इनहीं को दृढ आश्रय करनो सो अपने मनसों तन्मय होय करनो मन वचन कर्म करि आचार्यजी महाप्रभुके चरणकमलकोही आश्रय राखे ॥ १ ॥

मूलं-तत एव कृतार्थत्वं निश्चयः क्रियतां हृदि ॥ आसुरत्वं विनिञ्चेयमन्यत्तत्साम्यवादिषु ॥२ ॥ शब्दार्थः -श्रीआचार्यजीकं चरणकमलमें मन स्थापन करनो तासोंही कृतार्थता हे एसो निश्चय हृदयमें करनो ओर इनतें अन्य तथा बरोवर कहिवेवारेके विषे आसुरपनेको निश्चय करनो ॥ २ ॥ टीका-उपर कहे जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलमें मन राखे सो कृतार्थरूप हे यह सिद्धांतमें कोई वादीको विश्वास न होय वाद करे ताकों निश्चय आसुरही जाननों, काहेतें जो यह सिद्धांत वेद, शास्त्र, गीता, श्रीभागवतके प्रमाणतें सिद्ध हे तामें विश्वाम न होय ताकों निश्चय आसुर जाननो ॥ २ ॥

मृतं-श्रीकृष्णः सर्वदा स्मर्यः सर्वतीतासमन्वितः । भक्तेकहृदयस्थायी सकतः पुरुषोत्तमः ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—सर्वलीला [ वेणुगीत युगलगीतादिक ] युक्त भक्तनके हृदयमें स्थित अंशकलासहित श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम सर्वदा स्मरण करिवेयोग्य है ॥ ३ ॥ टीका-श्रीकृष्ण फलात्मक, रसात्मक, भाषात्मक, स्वरूपात्मक हे तिनको स्मरण सदा करनो, लीलासहित भक्तनसे समरण करनो काहेतें जो रसात्मक श्रीकृष्ण अजभक्तनके संग अष्टप्रहर लीला करतहे एसे श्रीकृष्णको स्मरण करियें ताकिर हृदयमें सदा पुरुषोत्तम स्थित रहे यह रीति भक्तकी है जाको ध्यान करें सो हृदयमें आवे लौकिकाविष्ट हृदयमें संसार भन्यो रहे ओर प्रभुको स्मरण करें तो प्रभु [ सगरे यद्यपि हे तोहू ] भक्तके हृदयमें लीलासहित स्थित होय ॥ ३ ॥

मूलं-ग्रणगानं तथा दुःखभावनं दुन्यमेव च ॥

तथा त्यागः सिद्ध**हराः कृत्यमेतचतुष्ट्यम् ॥ ४ ॥** शब्दार्थः-गुणगान तथा दुःसकी भावना [ विप्रयोगार्ति ] ओर दैन्य तथा त्याग [ ठौकिक वैदिक आसक्ति छोडनी ] यह चारो सिद्ध दृष्टिवारिके कृत्य हे ॥ ४ ॥ टीका-श्रीठाकुरजीकी लीलाकी गुणगान करे, विप्रयोगदुः खकी भावना करे, दैन्य करे, ताकरि सब लोकिक वैदिक त्याग करे, यह चारो कृत्य अवस्य करे काहेतें जो प्रथम गुणगान करे ताकरिकें जितने दोष होय तितने भरम होय जाय शुद्ध हृदय होय जाय तब अपने दोष स्फूरे अपनकों तुच्छ जाने प्रभुकों सर्वोपरि जाने जो में तो कछु साधन कीयो नांही मेरो अंगीकार प्रभु केसें करेंगे? यामांति विचारिवेतें निःसाधनताकी मावना मनमें होय तब दीनता होय तब प्रभु विना ओर कछु न सुहाय पाछें लोकिक वैदिक सब त्याग होय यह चतुष्टय प्रकार हे सो पुष्टिमार्गीय साधन ओर फलरूप जानि कर्तव्य हे ॥ ४ ॥

मूलं–गुणगानं भागवतात् सेवया दुःखभावनम्। तद्देन्यभाववद्देन्यं त्यागो विरहभावतः॥५॥

राब्दार्थः -श्रीमद्भागवतके [मननपूर्वक] पाठसों गुणगान करनी, सेवाकिर दुःखकी भावना करनी [ जो प्रथम चारसी दोसोवावनकी पास प्रभु मांगिमांगिकें अरोगते एसें मोकों कव होयगो यह दुःख-की मावना करनी जो देन्य प्रभुकी कृपाको कारण हे सो देन्य-भावनतें देन्य सिद्ध होय ओर विरहके भावसों [ संन्यासनिर्णयमें कहा। हे सो ] त्याग सिद्ध होय ॥ ५ ॥ दीका—ऊपर श्लोकमें जो चतुष्टय कर्तव्य वताये सो कोन भांति सिद्ध होय सो कहतहे जो साधनक्ष गुणगानसों सर्वदोष दूरी होय ओर फलरूपतें भगवानको दर्शन सिद्ध होयहे जेसें अजमक्त वेणुगीत युगलगीत गायकें निर्वाह करतहे तेसेंही वैष्णव सेवाके अनोंसरमें गुणगान करे जो प्रभुकी सेवाको कब ममय होय यह दुंखकी भावना होय यह गुणगानतें.

१ शब्दार्थमें जो दुःख शिख्यो है सो रत्नमद्वती दीकाके अनुसार लिख्यो है तेसेंही हैन्य और त्यागह त्या दीकाके अनुसार लिख्यो है.।

सेवाको दुःख मनमें होय ताकिर निःसाधनता सिद्ध होय कितनीहू सेवा करे परंतु मनमें यहही दुःख रहे जो जन्म सगरो वृथाही गयो किंछु भगवत्सेवा न बनी यह दैन्य सिद्ध होय याभांति दैन्यकी भावना करत करत सर्व देहसंबंधी पदार्थमें त्याग उत्पन्न होय तब शुद्ध विप्र-योगकी भावना होय यह सर्वोपिर मुख्य फल हे पाछें सर्व लीलाको अनुभव होय चतुष्टयप्रकार फल होय ॥ ५॥

# मूलं-एतचतुष्टयं सिद्धं यदि नान्यदपेक्षितम्। सर्वस्य मूलं सत्संगस्तदभावे न सिद्धयति॥६॥

शब्दार्थ:—ऊपर श्लोकमें कहे यह चतुष्टय जब सिद्ध भये तब दूसरो कछ इच्छित नांहीहे ओर सबको मूल सत्संग हे ताको अभाव होय तो वह फल सिद्ध न होय॥६॥ टीका—ऊपर कहे यह चतुष्ट्यप्रकार जाकों सिद्ध होय ताकों ओर साधनकी अपेक्षा कछु नांही ताते प्रथम गुणगान करे ओर भगवत्सेवा करी दुःखकी भावना करे दैन्ययुक्त होय सर्व त्याग करी विप्रयोगकी भावना करे यह फलरूप साधन सिद्ध भये पीछें दूसरे साधनकी अपेक्षा नांहीहे सो यह चतु-ष्ट्य फलरूप पदार्थ सत्संगर्ने सिद्ध होय तार्ने सर्वको मूल सत्संग हे सो भागवतमें प्रथमस्कंधमें शौनकको वाक्य हे " तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् । भगवत्सांगिसंगस्य मत्यानां किम्-ताशिपः" (भगवद्भक्तके संगके क्षणकी तुलना स्वर्ग ओर मोक्षह नांही करेहे तहां मनुष्यके मनोर्थरूप राज्यादिककी तुलना न होय यामें कहा कहनो ? ) ओर एकादशस्कंधमें उद्धवजी प्रति . भगवान् कहेहे " न रोधयाति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ! । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥ व्रतानि यज्ञा-रछंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः। यथावरुधे सत्संगः सर्वमंगापहो

हि माम् ॥ २॥ सत्संगेन हि देतेया यातुधानाः खगा मृगाः। गंधर्वा-प्सरसो नागाः सिद्धाश्रारणगुह्यकाः ॥ ३ ॥ विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः श्रुद्राः स्त्रियोऽत्यजाः । रजस्तमः प्रकृतयस्तर्सिमस्तर्सिम् युगेऽनघ !॥४॥ वहवी मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः । वृषपर्वा विकर्वाणो मयश्राथ विभीषणः ॥ ५ ॥ सुत्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृत्रो विणक्षयः । व्याधः कुञ्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे ॥ ६ ॥ ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। अत्रतातप्ततपसः सत्संगान्मामुपागताः॥७॥ " < मोकों योग वश नांही करेहे, न सांख्य, धर्म; न स्वाध्याय (वेदजप). तप, त्यागः न इष्ट (अभिहोत्रादि), पूर्त (कूवा वगीचा)ः न दक्षिणा, ॥१॥ व्रत, यज्ञ, छंद (रहस्यमंत्र), तीर्थ नियम, यम, (ये कोउ वश नांही करेहे ) सर्वसंगकों मिटायवेवारे जेसो सत्संग मोकों वदा करेहे 11 २ ॥ सत्संग करिकें दैत्य, राक्षस, खग (पिक्ष ), मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक ॥ ३॥ विद्याधर, मनुष्यमें वैश्य, श्रद्र. स्त्रियें, अंत्यज (नीच जातित्रारे), रजोगुण तमोगुण प्रकृ-तिवारे यह यह युगमें, हे पापरहित ! ॥ ४॥ बोहोत मेरे चरणारविं-दर्को प्राप्त भये. बुत्रासुर, प्रह्लादादिक. बुषपर्वा, बलि. बाणासुर. मय दानव ओर विभीषण ॥ ५ ॥ सुश्रीव, हनूमान, जांववान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, धर्मव्याध, कुव्जा, व्रजमें गोपीजन, यज्ञपत्नी, तथा ओर ।।६॥ ये नांही पठित हे वेद जिनने, नांही सेवित हे बुद्धादिक जिन नने, ओर नांही व्रत के तप करिवेबारे एसेंह्र केवल सत्संगतें मोकों प्राप्त भये ॥७॥ ) इत्यादि वचनर्ते भगवान् कहेहे जो हे उद्भव! सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, व्रत, छंद, तीर्थ, नियम इत्यादि मोर्को वश नांही करतहें, ओर सत्संगकरि जीव मोकों वश करीलेतहे एसो सत्संग है। सत्संगके प्रतापर्ते दैत्य, राक्षस, खग, मृग, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, मनुष्य,सब कृतार्थ भये तार्ते सर्वसाधनको मूल सत्संग हे,

सत्संगतें तद्रूपभाव हृदयारूढ होय भावकी सिद्धि होय, तार्ते भगव-दीयको सत्संग अवश्यही करनो यह सिद्धांत भयो ॥ ६ ॥ इति श्रीहरिरायजीकृतम् एकादशं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ११ ॥

# शिक्षापत्र १२.

अब द्वादश शिक्षापत्रमें श्रीस्वामिनीजीके वाक्यनकी भावना अहर्निश करनी सो निरूपण करतहें—उपर कहे चतुष्टयप्रकार सिद्ध-भये पीछें कोनभांति अनुभव होय सो आगें शिक्षापत्रमें कहतहें—

मूलं-भावनीयं सदा चित्ते स्वामिनीजल्पितं मुद्धः। तापक्षेशेरयं मार्गः श्रीमदाचार्यरूपितः॥ १॥

शन्दार्थः —वारंवार चित्तमें श्रीस्वामिनीजीके वचन (विश्वयोगदशाके हा नाथ! हा प्रिय! हा रमण! कहां हो? हा महामुज! आपकी दीन दासी में हूं इनको दर्शन देहो इत्यादि) भावनीय हे, काहेतें जो यह मार्ग विरहतापके क्षेशसहित श्रीमदाचार्यजीनें निरूपण कीयो है।। १।। टीका—श्रीकृष्णके विश्वयोगमें श्रीस्वामिनीजी कोन प्रकार वारंवार जल्पना करतहे या भांति पुष्टिमार्गीय मगवदीय चित्तमें भावना करे सो प्रेमामृतमें कहतहे "एकदा कृष्णविरहाद्ध्यायंती प्रियसंगमम्। मनो-वाष्पनिरासाय जल्पतीदं मुहुर्मुहुः"।। (एक दिन श्रीकृष्णके विरहसों प्रियसंगमकों ध्यान करतें श्रीस्वामिनीजी हृदयके अश्रु निकासिवेकों वारंवार एसें शब्द करतहे) श्रीस्वामिनीजी श्रीकृष्णके मिलन अर्थ

विषयोगकरि वारंवार जल्पना करतहे यह भाव सर्वोपिर हे तेसंही यह पृष्टिमार्ग तापक्वेशरूप हे काहेतें जो श्रीस्वामिनीजीके तापक्वेशरूप हे स्वाहेतें जो श्रीस्वामिनीजीके तापक्वेशरूप हे त्यक श्रीमहात्रभुजी हे तातें इनने प्रकट कीयो पुष्टिमार्गह तापक्वेशरूप हे ताहीतें तापक्वेशकरिकें यह मार्गकी फलिसिंद्ध हे तातें विरहकरि श्रीस्वामिनीजी जा प्रकार मावसहित अनुभव करतहें सो भावकी भावना करनी. श्रीस्वामिनीजीकी भावनाको स्वरूप आगें कहतहे ॥ १ ॥ स्वरं दर्शनं देहि अगोपिशः गोकुलानंददायक ! ॥ माविदं ! गोपविनताः प्राणाधिप ! कृपानिध !॥ २ ॥ गोविदं ! गोपविनताः प्राणाधिप ! कृपानिध !॥ २ ॥

शब्दार्थः —हे गोपीजनके ईश ! हे गोछुछ ( धेनुकुछ अथवा भक्त-कुछ ) को आनंद देवेवारे ! हे गोविंद ! हे ब्रजमक्तनके प्राणपित ! हे कृपाके मंडार ! दर्शन देहो ॥ २ ॥ टीका—श्रीस्वामिनीजी कहतहे जो हे गोपीजनके ईश ! हमकों दर्शन देहो काहेतें जो तुम गोपिन् नके पति—ईश—राजा हो तातें राजा अपने प्रजाकों दुःस न देय सुखही देतहें यह मर्यादा हे, तेसेंही हे श्रीकृष्ण ! हम तुह्यारी प्रजा हे तातें हमकों दर्शन देहो, और तुम गायनके कुछकों आनंददाता हो सो गायेंहू तुह्यारे दर्शन विना व्याकुछ हे तातें गायनकों दर्शन द्यो, तथा वनमें गायनकों चराय आनंद दीये अब वेगि पधारि हमकों आनंद द्यो. काहेतें जो तुम गोविंद हो गायनके इंद्र हो, सो इंद्र अपने मोगमें आसक बहुतहें तेसें तुम ब्रजभक्तकों सुख देहो, काहेतें जो गोपविन् ताके प्राणके अधिपति हो तुह्यारे दर्शनके मिलेतें गोपविन्ता जीवतहे सो एसे श्रीकृष्ण कृपानिधि हमकों वेगिही दर्शन देहो. याभांति श्रीस्वा मिनीजी लीलासहित प्रभुके नाम लेय विलाप करतहे ॥ २ ॥

कि चार युथ है और दर एक युथमें सोरह शृंगारात्मक सोरह श्रीस्वामिनीजी है तिनके भावसं चोसठ नाम श्रीठाकुरजीके या शिक्षापत्रके अंतपर्वतमें आबे है, तिनके अंक नामपें लिखे गये है.

#### मूलं-गोपाल ! पालितव्रजं ! निजवजसुखांबुधे !॥ परमानंद ! नंदादिसचिरोत्संगलालिंत !॥ ३॥

शब्दार्थः —हे गोपाल (गायनके पालन करिनेवारे)! हे ब्रजभक्तनके पालनहार ! हे अपने ब्रज अथवा अपने भक्तनके समृहके सुस्तके समुद्र ! हे परम आनंदरूप ! हे श्रीनंदरायजी आदिके रुचिर गोदमें खेलिवेवारे ! (हमकों दर्शन देहो यह पूर्वश्लोकको संबंध पंद्रहमें श्लोक तांई चलेगो)॥ ३॥ टीका—हे गोपाल ! तुम गायनके पालनकर्ता हो ओर यह ब्रज तुझारो हे तिन सवनको पालन करी सगरे ब्रजके सुख-दाता हो तुम सुस्तके समुद्र हो यह ब्रज तुझारो हे तामें ब्रजभक्त पशु, पक्षि, गाय, गोपाल, जह, चेतन, सवकों सुखदाता हो एसे सुखके समुद्र!हमकों सुख देहो,तुम परमानंदरूप हो तुमकों नंदयशोदादि उत्संगमें लेके लालन पालन करतहे एसे श्रीकृष्ण ! हमकों दर्शन देहो ॥३॥

#### मृलं-सदानंदं ! निजानंदसमुदायप्रदायक ! ॥ दामोदंर ! दयाद्रार्द्र !दीनानाथ!दयाप्र ! ॥ ४ ॥

शब्दार्थः—हे सदा आनंदरूप ! हे निजमक्तनकों आनंदसमुदायकें देयवेवारे ! हे दामोदर ( भक्तवश्य ) ! हे दयाकरिकें जो आई हे विनकें उपर आई ! हे दीनताकों प्राप्त भक्तनके चारे ओरतें नाथ [ रक्षक ] ! हे द्यापर ! ॥ ४ ॥ टीका—हे श्रीकृष्ण ! तुम तो सदा आनंदरूप हो, अजमें समुदित जीवनमात्रके आनंददाता हो, ओर श्रीयशोदाजीनें दाम उदरसो बांधे हे एसे भक्तनके वश्य हो, दयाकरि तुह्यारो हृदय आई ( भीजी रह्यो ) हे ओर दीननाथ हो जो अतिदीन भक्त होय [ जिनकें कोंछ नांही ] तिनकें तुम हो ओर दयापर हो सर्वपर तुह्यारि दया हे सो हे श्रीकृष्ण ! दया करी हमकों दर्शन देहो ॥ ४ ॥

#### मूलं-पुरुषोत्तर्मं! सर्वागरुचिर्रं! प्रेमपूरितं!। अनंगरूपपंरम! प्रियं! गोपवधूपते!॥ ५॥

शन्दार्थः —हे पुरुषोत्तम! हे सर्व अंगमें सुंदर! हे प्रेमकरिकें पूरित! हे कामदेवके समस्तरूपतें उत्कृष्ट! हे प्रिय! अथवा हे गोपवधूके पति! । ५॥ टीका —हे पुरुषोत्तम! सबतें पर एसे सर्वोपर तुद्धारे सर्व अंग रुचिर हे जा अंगको दर्शन होतहे तहां नेन लागि रहतहे सो भगवदीय गायहे ॥ राग नट— "रूप देखि नेनां पलक लागे नहीं। श्रीगोवर्धनघरके अंगअंगपर निरिख नेन मन रहत तिहें" यामांति सर्वांगरुचिर हो ओर प्रेमकरि पूरित हो सर्वांगमें प्रेमरस भरिरह्यो हे आधिदांवक अनंगरूप परमसुंदर हो गोपीजनकों तुम परमप्रिय हो तुमको गोपीजन परमप्रिय हे गोपवधूके पति तुमही हो जेसें मूज्यो अन्न खेतमें डारे तो उपजे नांही तातें भूज्यो अन्न बीजके काम न आवे देखिवेको अन्न हे तेसेंही गोप हे तिनकी वधूनके पति तुमही हो एसे श्रीकृष्ण हमकों वेगि दर्शन देहो ॥ ५॥

मूलं-ब्रजावर्लंबसुकटे! लंबकेईं! क्लॉनिधे!। विरहार्तिर्हेर! स्वीयमनोहरणतत्परें!॥ ६॥

शब्दार्थः—हे ब्रजके आलंबन सुंदरकटिवारे! हे संबायमान केशवारे! हे कलाके निधिरूप! हे विरह्की आर्तिकों हरिवेवारे! हे स्वीय (अपने भक्तनके) मनकों हरिवेमें तत्पर!॥ ६॥ टीका—ब्रजके अवलंब तुमही हो सगरो ब्रज तुझारे आश्रय होय एक तुमहीकों जानत हे ओर तुझारे केश बड़े लंबे कुटिल (टेडे) हे सो मानो मधुपपंक्ति आय रही हे ओर कलानिधि हो सूर्यमें पोड्या कला हे तिनको इतनो प्रताप हे तो तुम तो कलाके निधि हो सो तुझारे प्रतापगुण कहांतांई बरने यामें काहूको सामर्थ्य नांही अपने स्वीय [ निज ] भक्तनकी आर्तिके

हरणहारे ओर अपनो सुंदर मुख श्रीअंग दिखाय तथा अनेक लीला-करि समस्त ब्रजभक्तनके मनकों हर**णकरिवेमें परायण एसे हे श्रीकृष्ण**! इमकों वेगि दर्शन देहो ॥ ६ ॥

मूलं-मनोविनोर्दं ! भावांव्धे ! भाववत्ह्रंदयस्थित ! । चंचलीकृतचित्त ! स्वभावांदोलितस्पधृक् ! ॥७॥

शब्दार्थः-हे मनके विनोदरूप! भावके समुद्र! ओर भाववारेके हृदयमें विराजिवेवारे ! तथा भक्तनको चंचल कीयो हे चित्त जिननें ओर अपने भक्तनके भावकरिकें आंदोलित रूपकों धारण करिवेवारे ! ॥७॥ टीका-ब्रजभक्तनके मनको विनोद जो आनंद ताके दाता तुमही हो तुमहीकरि व्रजभक्त आनंद पावत हे ओर भावके समुद्र हों जा भावमों भजे सोही सिद्ध होय, कोउ आपके भावको पार न पावे, जगतमें सगरे भाव हे सो तुद्धारी कणिकारूप हे तुम भावके समुद्र हो ओर भावहीकरि भक्तनके हृदयमें स्थित हो जा भक्तके हृदयमें जो भाव तहां ताही रीतिसों बिराजत हो ओर अपने भक्तनको चित्त चलायमान करो हो आप ही चंचल हो भक्त कोउ गृहके कामकाज करत होय तहांतें चित्तकों चलायकें अपनमें लगावत हो भावकरि सर्वांग भरेहे, अपने भक्तनको जो जो भाव-रस हे सो तुझारे स्वरूपमें भरिरह्यो हे एसे श्रीकृष्ण मोर्को दर्शन देहो ।७। मुलं–महामुग्धं ! सदादुग्धपाँनतत्परमानस ! । नवनीतालिप्तमुख ! पयोबिंदुर्युताधर ! ॥ ८ ॥

शब्दार्थः —हे महामुग्ध ! हे सदा दुग्धपानमें तत्पर मनवारे ! हे नव-नीतकरि चार्यों ओर लिप्त मुखबारे ! हे दुग्धबिंदुकरिकें युक्त अधर-बारे ! ॥ ८ ॥ टीका—अपने निजभक्तनमें महामुग्ध हो, आप कछ ज्ञान राखत नांही जो भक्त कहे सोई करो, सदा दुग्धपानमें तत्पर हो मनकरि क्षणक्षणमें श्रीयशोदाजीके स्तनके दुग्धपान करनमें तत्पर हो तथा त्रजभक्त दूध सवारिकें देत है ताके पानमें तत्पर हो, मनहू वाहीमें है, मुखमें नवनीत लिपट रह्यों हे ताकरि परम अद्भुत शोभा देतहें दुधकी बूंद अधरमें लगी है ताकरि अधर शोभायमान हे एसे श्रीकृष्ण हमकों दर्शन देहों ॥ ८ ॥

#### मूलं-अलंकाबृतवदन! मदनाधिकसुंर्दर!। कपोलविलसंद्राग! कस्तूरीतिलकांचित!॥९॥

शब्दार्थः —हे अलक्करिकें ब्याप्त वदनवारे ! हे कामदेवतें अधिक सुंदर ! हे कपोलमें शोभित रंगवारे ! हे कस्तूरीके तिलक्करिकें पूजित ! ॥ ९ ॥ टीका—सुंदर अलक्क्कि आवृत एसे वदनकमल शोभायमान हे ओर सगरो श्रीअंग कामसों अधिक सुंदर हे ॥ कोटि काम वारने यह सुंदरतापर करियें ॥ दोड कपोलनपर कमलपत्रमें लालकुंकुमादि रागसों सवारे हो ओर कस्तूरीको तिलक भालमें विरा-जमान हे एसे श्रीकृष्ण हमकों दर्शन देहो ॥ ९ ॥

#### मूलं-सिजन्नपुरशोभाद्य ! नखभूषणभूषित !। सघोषसक्ष्मसुकटिविलसःश्वद्रघंटिक !॥ १०॥

शब्दार्थः —हे शब्दायमान नृपुरकी शोभाकरिकें युक्त !हे नखके भूषणकरिकें शोभित !हे शब्दसहित सूक्ष्मकिटमें शोभित क्षुद्रघंटि-कावारे ॥ १० ॥ टीका—दोउ चरणकमलमें स्वर्णनृपुरसों शोभाकी आब्बता जो एसी शोभा त्रिलोकीमें नांही. दशो नखनपर नखभूषण-सहित नखाविल विराजित हे सो कोटिसूर्यचंद्रकी कांति लजावतहे और सूक्ष्म किटपर क्षुद्रघंटिका विलास करत हे तासों वारंवार सुंदर शब्द होत हे एसे श्रीकृष्ण हमकों दर्शन देहो ॥ १०॥

#### मुलं-राजदृदयवैयाघनस्वभूषणभूषितं !।

कंजलोचँनेलोलाक्ष! विशालाक्षविलक्षण!॥११॥

रान्दार्थः—हे शोभायमान वधनसाके भूषणसों भूषित! हे कमल-सारिसे चपलनेत्रवारे!हे विशाल नेत्रकरिकें विलक्षण!॥११॥ टीका-हृदयके उपर बाधको नस्न सुवर्णमें जिटत करी नखभूषण श्रीयशोदाजी पहिरायहे जो मेरे पुत्रकों काहूकी दृष्टि न लगे सो वक्षःस्थलमें नखभूषण शोभत हे, नेन कमलसमान अतिलोल चंचल हे जेसें कमल शीतल हे तापहारक हे तेसेंही श्रीठाकुरजीके नेत्रकमल सगरे भक्तनके हृदयके तापहारक हे जोर नेत्रनकरि अनेक भक्तनकों रसदान करत हे संकेत सूचनकरतहे ताकरि लोचन चंचल हे ओर नेत्र कमलवत् वहे विशाल हे घूर्णायमान आरक्त विलक्षण हे ताकी उपमा काहुसों कही न जाय अनिवेचनीय हे एसे श्रीकृष्ण हमकों अब कृपा करी दर्शन देहो।११।

### मूकं-दोनैकशॅरण ! स्वीयंसर्वसामर्थ्यसंयुत !।

व्रजराजैसुत ! स्वीयजननीकंठभूषण ! ॥ १२ ॥

शब्दार्थः —हे दीनके मुख्य आश्रयस्थान ! हे अपने सर्वसामर्थ्यकरिकें संयुक्त ! हे श्रीनंदरायजीके पुत्र ! हे अपनी माता श्रीयशोदाजीके
कंठके आभूषणरूप ! [कंठकों ग्रहणकरिके टेरिवेचारे ] ॥१२॥ टीकादीन जो निजमक्त तिनके शरण्य हो अपने स्वीय मक्त दीन होय शरण
रहेहे तिनकों सर्वमांति प्रभु रक्षा करतहे काहेतें जो श्रीकृष्ण सर्वसामध्ययुक्त हे सो श्रीभागवतनवमस्कंधमें मगवान दुर्वासा प्रति कहेहें "ये
दारागारपुत्राधान प्राणान वित्तमिमं परम्। हित्वा मां शरणं याताः कथं
तांस्त्यक्तुमुत्सहे ?" [ जो स्त्री, गृह, पुत्र, आस, प्राण, द्रव्य, यहलोक, ओर परलोककों छोडिकें मोकों शरण आये तिनकों छोडिवेकों
में केसें उत्साह करूं ! ] यह वाक्यते श्रीठाकुरजी कहे जो एसे मक्त

स्री, घर, पुत्र, वित्त, सर्व मोकों समर्पन करी एक मेरे शरण होय रहेह तिनकों छोडिवेंकी केसें इच्छा करूं ? में उनकी अष्टप्रहरही रक्षा करतहों! तातें दीन होय जो भक्त शरण हे तिनकी रक्षा प्रभु आपही करतहे श्रीकृष्ण सर्वसामर्थ्ययुक्त हे ब्रजराज जो श्रीनंद-रायजी तिनके पुत्र अपनी स्वीय जननी श्रीयशोदाजीके कंठके भूषण हो एसे श्रीकृष्ण हमक्तों दर्शन देहो ॥ १२ ॥

मूलं-हा क कृष्ण! हा सैदानंद! हा हुँदावनभूपण!। हा नंदराजतनय! हा यैशोदांकखेलन!॥ १३॥

शब्दार्थः – हा फलात्मक! हा सदा आनंदरूप! हा बृंदावनके भूषण! हा श्रीनंदरायजीके पुत्र! हा श्रीयशोदाजीके अंकमें खेलिवेवारे!॥१३॥ टीका – हा कृष्ण! श्रीकृष्णनाम फलात्मक हे सर्व वेदस्मृतिको सार सो ज्ञामक श्रीकृष्ण यह नामको स्मरण जप करतहे ताहीतें श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीह अष्टाक्षर – पंचाक्षरमें यहही सर्वोपिरे श्रीकृष्णहीको शरण बतायो हे विरहकरि हा कृष्ण! कहे. हा सदानंद! तुम तो सदा आनंदरूप एकरम हो सो हमकों आनंद देहो. हा बृंदावनभूषण श्रीकृष्ण! तुम तो श्रीबृंदावनतें एकक्षणह बाहिर नांही जात काहेतें जो वाके भूपणरूप हो, हा श्रीनंदरायजीके पुत्र! हा श्रीयशोदाजीके अंकमें खेलवेवारे एसे श्रीकृष्ण! हमकों दर्शन देहो।। १३।।

मूलं-हा गोपिकेंश ! हा नाथ ! हा गोकुलपुरंदेर !। हा हा बेजजनातिश ! हा हा निःसाधनाधिप !॥ १४॥

शब्दार्थः-हा गोपिकाके ईश ! हा नाथ ! हा गोकुलके इंद्र ! हा हा ब्रजनकी आर्तिकों हरिवेवारे ! हा हा निःसाधन जनकों अधिक रक्षा

<sup>\*</sup> इतने श्लोकर्ताई शुंगारस्वरूप करिकें संयोगरसकी भावना करिकें अब खेदात्मक संबोधनरें विप्रयोगात्मक भाव निरूपण करतहे.

करिवेवारे !॥ १४ ॥ टीका-हा गोपीजनके ईश राजा ! हा नाथ ! तुम तो हमारे नाथ हो तार्ते हमारी रक्षा वेगिही करो जेसे पंचाध्यायीमें विरहकरि भक्त कहतहे "हा नाथ!रमण!पेष्ठ!कासि? कासि? महा-भुज !। दास्यास्ते ऋषणाया मे सखे ! दर्शय सन्निधिम् " (हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रिय ! हा महावाहो ! कहां हो ? कहां हो ? आपकी दीन दासी में हूं ताकों समीप दर्शन द्यो ) तेर्सेही इहां कहे जो हा नाथ ! हे गोकुलके पुरंदर ! जेसें इंद्र एकक्षणहू भोग नांही छोडत तेसें तुम गोकुलके इंद्र होय क्यों वेठि रहेहो हमकों आनंद देहो. व्रजजनके आर्तिके हरणहार ! तुम अजभक्तनके दुःख कबहू नांही सहेही काहेतें जो इंद्रयज्ञ छोडि गिरि-राजको पूजनरूप यज्ञ कीये तब इंद्रनें सगरे ब्रज बोरिवेकों मेघ पठाये सो गोवर्धन उठाय सगरे व्रजकी रक्षा कीनी अब विरहसमुद्रमें हुबतह सो तुमही काढिवेमें समर्थ हो तातें वेगि यह आर्ति हरो ओर तुम केसे हो निःसाधन भक्तनके अधिपति हो सो हम विरहकरिके व्याकुल हें देह, इंद्रिय, मन सगरो शिथिल होयरह्यो हे साधनकरि रहित हों सो हमकों दर्शन देकें आर्ति हरो ॥ १४ ॥

मूलं–हा हा नंदादिसर्वस्व ! हा हाऽनंगनवांकुर !। हा निरालंबनालंब !हाहांऽधेलकुटिप्रिय !॥ १५॥

शब्दार्थः —हा हा श्रीनंदरायजी आदिनके सर्वस्व! हा हा कामदेवके नवीन अंकुररूप! हा आठंवन (आश्रय) रहितके आठंवनरूप! हा हा अंधके ठकुटियत प्रिय!॥ १५॥ टीका—नंदादि गोप, गोपी, सखा, गाय, सर्वके एक तुमही सर्वस्व हो तुम विना सगरो पदार्थ तुच्छ हे एक तुमही सर्वके जीवनप्राण हो ओर तुम अनंग जो कामदेव ताको नवांकुर हो अनंगरूप बृक्षमें नृतन अंकुररूप आप प्रकटे हो साक्षात मन्मथके मन्मथ हो कामदेवह तुमको देखि मोहित भयो तो हम सगरी मोहित होय यामें कहा कहेनो ? जाको कछहू अवलंब नांही हे तिनके तुमही

अवलंब हो यह किहें यह जताये जो सर्वठोरतें आश्रय छोडि एक श्रीकृष्णको आश्रय करे तब प्रभु आश्रय देहीं तातें निरालंबके अवलंब श्रीकृष्ण हे, ओर जेसें अंघकों लकुटि प्रिय हे वाही अवलंब हे तेसें हमारे तुम प्रिय हो अवलंब हो तुह्यारेही अर्थ सगरी क्रिया करतहें याभांति समस्त श्रीस्वामिनीजी विप्रयोग करतहें 11 १५ ॥

मृलं-एवांविधानि सत्तं जल्पितानि मुहुर्मुहुः।

अवगत्य च भावेन भावनीयान्यहर्निज्ञम्॥१६॥

शब्दार्थः -एसे श्रीस्वामिनीजी निरंतर जल्पना करत हे सो वारंवार भावसों जानिकें अहर्निश तिनकी भावना करनी ॥ १६ ॥ टीका-या प्रकार निरंतर श्रीस्वामिनीजी वारंवार जल्पना करतहे तब श्रीठाकुरजी पधारिकें समस्त श्रीस्वामिनीजीकों दर्शन देकें उनके मनोरथ पूर्ण करतहे सो यामें ६४ नाम कहेहें ताको आभिप्राय यह हे जो प्रमु चारिय्थ के पति हे सो एक एक यूथके श्रीस्वामिनीजी पोडश पोडश नाम पोडश शृंगारात्मक रसको अनुभव ठीठासहित करतहें तातें चोसठ नाम कहे. अब श्रीहरिरायजी कहत हे जो तुम याभांति श्रीस्वामिनीजीके विरह्भावकी भावना अहर्निश करो तुब श्रीस्वामिनीजीकी कृपातें हृदयमें भाव स्थित होयगो तुब प्रभु अपनो अनुभव करावेंगे यह सिद्धांत सर्वोपरि हे ॥ १६॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं द्वादशशिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतवजभाषाटीकासमेतं समाप्तम्॥१२॥

# ्रशिक्षापत्र १३. -

अब त्रयोदश शिक्षापत्रमें सर्वतें चित्तकों निवृत्त करी एक प्रभुच-रित्रमें निरुद्ध करी पूर्वशिक्षापत्रमें कह्यो हे ता रीतिसों भावना करनी यह निरूपण है. उपर कही आये या प्रकार विषयोग करे तो श्रीस्वामि-नीजीकी कृपातें भाव सिद्ध होय परंतु यह काल महाकठिन हे सत्संग नांही हे दुःसंग बोहोत हे सर्वकी बुद्धि अष्ट हे इत्यादि विषयोगके बाधक दोषकों विचारि विचारि दीनता करे तो प्रभु प्रसन्न होय सो उपाय कहतहे——

#### मृलं-कालः करालः समुपागतोऽयं मर्ति सतां द्रागहरत् समस्ताम् । श्रीवल्लभाचार्यसमाः-श्रितानां यः कालकालः श्रुणं स एव च ॥ १ ॥

शब्दार्थ:-यह काल महाकराल आयो हे सो समस्त सत्पुरुषनकी मतिकों शीव्र हरण करे हे तार्ते श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीको आश्रय करिवेवारेनकों कालके कालरूप प्रभु ही शरण है (तासों जो श्रीम-दाचार्यजीके शरण आये तिनकों काल प्रतिवंध नांही करी सकतह ) 🛮 १ 🔰 टीका-यह काल महाकराल कठिन हे सो सत्पुरुषकी मतिकों हरि लेतहे तो ओर जीवकी कहा गति हे? तार्ते यह कलियुगने अपने बलतें सर्वजीवकी बुद्धि हरि लीनी हे तहां कोई कहे जो कोईकों छोड्यो है ? एसी शंकाके समाधानमें श्रीहरिरायजी कहतहे जो श्रीआचार्यजी-महाप्रभुजीको आश्रय तन मन धनकरि करतहे तिनकों काल नांही बाधक हे प्रत्युत उनको सहायक हे सो थोरे दिनमें फल सिद्ध होयवेकी रीति एकादशस्कंधर्मे कही हे " कायेन वाचा मनसेंद्रियेर्वा बुद्धचारमना वानुसृतस्वभावात् । करोति यद्यत्सकरुं परस्मै नारायणायेति समर्पये त्तत्"[शरीरतें, वाणीतें, मनतें, वा इंद्रियनतें, बुद्धितें, आत्मातें अथवा अपने स्वभावतें जो जो करेहे सो नारायणके लिये अर्पण करे ] याभांति श्रीआचार्यजीद्वारा प्रभुकों समर्पकें पाछें निश्चित होय, श्रीआचार्यजी महाप्रभुकों आश्रयकरिकें रहे तिनकों काल नांही वाधक हे सो

द्वादशस्कंधमें श्रीशुकदेवजी कहेहें—"कलेदोंपनिधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः। कीर्त्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबंधः परं त्रजेत्" (हे परीक्षित्! दोषके निधिरूप कलियुगको एक बडी गुण हे जो श्रीकृष्णके कीर्त्त-नर्तेही बंधमुक्त होयकें परकों प्राप्त होय ) यद्यपि हे राजन्! कलियुग यह काल दोपको निधि हे परंतु एक यामें महागुण हे जो श्रीकृष्णके नामको कीर्त्तन करत हे सो सर्व दोपतें छाटिकें प्रभुकों पावत है. तातें श्रीआचार्यजीप्रकटित भाव जा वैष्णवकों भयो तिनकों यह कलि परम सुंदर हे ॥ १ ॥

### मूलं−न सेवा न कथा नैव भावनं नापि संश्रयः। नित्यमुद्दिग्नमनसा कथं कालः प्रयास्यति॥२॥

शब्दार्थः - जिनकों सेवा नांही, कथा नांही, भावनहू नांही ओर सम्यक्प्रकारसों आश्रय नांहीहे एसेनकों नित्य उद्विश्न मनकरिकें काल केमें व्यतीत होयगो ? ॥ २ ॥ टीका – मुख्य पुष्टिमार्गकी रीति जो भग-वत्सेवा सोहू नांही करत तथा श्रीआचार्यजीके ग्रंथादिककी कथा सुनतही भगवद्धमें हृदयमें आवे सो कथाहू नांही सुनत, कोउ अकेलो होय द्रव्यादिक सहाय नांही होय अंग रोगि होय तासूं भगवत्सेवा न वने ओर कोउ भगवदीयके पास कथा सुने सो भगवदीय न मिले तो मनहिकरि प्रभुके नाम अष्टाक्षर शरणमंत्रकी भावना मनमें विचारे, यह न बने तो लौकिक वैदिक सुखदुःख सर्व छोडि एक श्रीआचार्यजीकेही चरणकमलको आश्रय राखे, याभांति कबहू भगवद्धमें मन न लगावे ओर देहसंवंधी संसाराधिमें (सुखदुःसकरिके) जरे अष्टप्रहर सुखदुःखमें हाय हाय करे तिनकों यह काल बाधही करे. तहां कोई कहे जो कलिके दोष बोहोन हे सो सेवा ओर कथातें कहा होय ? तहां कहतहे जो नवम-स्कंधमें दुर्वासा प्रति भगवान आपु कहेहें " मत्सेवया प्रतीतं च सालो-

क्यादिचतुष्टयम् । नेच्छंति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम् " [ मेरी सेवाकरिकें साक्षात् प्राप्त भई एसी सालोक्यादिक चतुर्विध मुक्ति-कोंहू मेरे भक्त इच्छा नांही राखतहें काहेतें जो सेवार्ते पूर्ण हे सो काला-दिकर्ते नष्ट होय एर्से राज्यादिककी इच्छा तो केर्से करे ? ] यह वचनर्ते भ-गवान कहतहे जो जीवकों मेरी सेवार्ते प्रतीत प्राप्त जो सालोक्य १, सामीप्य २, सायुज्य ३, सारूप्य ४, चारों मुक्ति सोहू नांही इच्छित है एसे सेवाकरि पूर्ण हे तिनको काल कहा करी सके ? मेरेहू नांही चलतहे. ओर भगवानकी कथा केसी हे " तस्माद्गोविंदमाहात्म्यमानंदरससुंदरम् । शृणुयात् कीर्त्तयेत्रित्यं स कृतार्थों न संशयः "।। ( तासों आनंदरस-करिकें सुंदर गोविंदको माहात्म्य सुने ओर इनको कीर्त्तन करे सो कु-तार्थ होय वार्में संशय नांही ) ओर द्वितीयस्कंधर्मे राजा परिक्षित्को वाक्य हे '' प्रविष्टः कर्णरंश्रेन स्वानां भावसरोरुहम्। धुनोतु शमलं कृष्णः सिल्लिस्य यथा शरत्" ( कर्णरूपरंभ्रते अपने भक्तनके भावकलात्मक हृदय प्रति प्रविष्टश्रीकृष्ण मलकों मिटायदेतहें शरद ऋतु जेसें जलके मलकों मिटावे ) यह वाक्यतें जो श्रीठाक्करजीकी कथारूप सुंदर अमृ-तकों नित्य कर्णद्वारा पान करतहे सो कृतार्थ हे तिनके कर्णरंश्रद्वारा श्रीठाकुरजीकी कथारूप अमृत हृदयमें जातहे तिनके सगरे दोप हृदयतें दूरी होत हे. कथा कहे, सुने, अनुवाद करे यह तीनों जीव कृतार्थ होय जेसे गंगाजल ल्यावे सो ल्यायवेवारो तथा आसपासके सगरे पिवत्र होय तेसें कथा है तातें भगवद्धर्ममें मन होय ताकों यह काल वाधक नांही हे ओर सर्वको वाधक है ॥ २ ॥

मूलं-सत्संगो दुर्लभो दुष्टसंगः संचितनाहते। अनायासेन संसिद्धः का गतिमें भविष्यति ॥३॥ शब्दार्थः-सत्संग दुर्लभ हे ओर दुःसंग विनाविचारे श्रम विना आछी तरहसों सिद्ध होयहेसो मेरीकहा गति होयगी?॥३॥ टीका- सत्संग तो महादुर्लभ हे यह जीव तो स्वभावकरिकें दुष्ट हे तातें दुष्टसंग विनाचितितही आपतें विनाजतन दश दिशातें आवतहे सो जीवकों भगवद्धमेंमें लगन नाहीं देत हे, दुष्टसंगको गंधह बाधक होत हे तो दशोदिशातें दुःसंग होय सो बाधक होय यामें कहा कहेनो ? सो श्री गुसाईजी विज्ञप्तिमें कहेहें "अहं कुरंगीहर्ग्मांगसंगिनांगीकृतोऽस्मि यत्। अन्यसंबंधगंधोऽपि कंधरामेव बाधते" (जासों में हरिणीके दृष्टिकीसी चपलदृष्टिवारे ज्ञाभक्तनके संगी श्रीकृष्णको अंगीकृत हों तासों अन्य संबंधको गंधह मेरी कंधारकोंही दुःखदे हे) या भांति अन्य संबंधके गंधहूर्ते गरो कटे एसी श्रीप्रभुनकी आज्ञा हे ओर मेरे तो दशदिशातें दुष्टसंग विनाचिंतन आवत हे सो मेरी अब कहा गति होनहार हे सो मोकों जानि नाहीं परत है।। ३।।

#### मूलं—संग्राहियतुमिखलं तैः ऋडियितुमेव च। शकलीकर्त्तुमधुना प्रभोर्बालिचिकीर्षितम् ॥ ४॥

शब्दार्थः—समग्र चराचर वस्तुको संग्रह करवेकों ओर इनके संग कीडा करिवेकोंही तथा अब सबनकों भिन्न करिवेकों प्रभुकी बालकीडा करिवेकी इच्छा हे (सो कोन जाने ?)॥ ४॥ टीका—उपर कहेहे जो दुःसंगतें संसारी लोक अहंता ममता करि भरे हे तिनकों ग्रहण-करि पास राखि एसे खिलोनामें कीडतहूं संसारीतें अष्टप्रहर मिलाप हे सो मे कहा करूं? जगतमें एसेंही मनुष्य मोकों भिलत हे सो हे प्रभु! आधुनिक जीवकों तुमही नचावतहों काष्ट्रकी पुतरीवत दोरी तुझारे हाथ हे सगरे यंत्र हे तुम यंत्री हो जामांति बजावतहों तेसेंही बाजत हे ओर तुभ तो बालककी नाई कीडा करतहों सहजमें हम तथा सगरो जगत् यह मायाकरि अमत हे यामांति कही अब अपनी उपर कृपा करिवेको प्रार्थना दीनतासो करतहे ॥ ४॥ मूलं—हा नाथ!हा कृपानाथ!गोपीनाथ!दयानिधे!। व्रजनाथ!रमानाथ!निजनाथ!जगत्पते!॥५॥

शब्दार्थ:-हा नाथ ! हा ऋपानाथ ! गोपीजनके नाथ ! दयाके निधि ! बज़के नाथ ! लक्ष्मीके नाथ ! अपने भक्तनके नाथ ! ओर जगतके पति । ( हमारी उपर दया करो एसी प्रार्थना अष्टश्लोकर्मे हे तहांतांई समस्त संवोधनको संबंध हे ) ॥ ५ ॥ टीका-हा नाथ ! हमारे तुम नाथ हो स्वामी हो तार्ते तुम विना हम ओर कोनसों सुखदु:ख कर्हे ? अब यह संसारदुःस नांही सह्यो जातहे, तुम अपने जानि दया करो, हा कृपा-नाथ ! तुम आर्गे आर्गेर्ते अपने जीवनपर कृपा करत आयेही सो अव हमपर ऋपाद्दी करो काहेर्ते जो तुम गोपीजनके नाथ हो गोपीजन निःसाधन हे तिनपर सदा ऋपाकरि सगरे कार्य सिद्ध कीये तेसे हमहू निःसाधन हे हमपर कृपा करो ओर तुम ब्रजके नाथ हो कंससंबंधी अनेक दैत्य आये तिन सबनकों मारे अभितें, जलतें, कालीयतें, विपतें. सर्वप्रकार अपने ब्रजकी रक्षाही कीनी तेसें हमारी रक्षा करो, लक्ष्मीनाथ हो एसे प्रभु हमपर प्रसन्न हो, ओर अपने निजमक्तनके नाथ हो भक्त प्रसन्न रहे दुख पावे सोई करत हो सो श्रीभागवत नवम स्कंधमें दुर्वासा प्रति भगवान् कहेर्हे " अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज !। साधु-भिर्प्रस्तहृदयो भक्तेर्भक्तजनिषयः " ( हे वित्र ! परतंत्र होय तेसें में भक्तनके पराधीन हों ओर साधु मेरे भक्त हे तिननें मेरो हृदय अहण करी छीनो है तासों भक्तनहीं त्रिय है जिनकों एसो में हूं ) में भक्तनके पराधीन हों स्वतंत्र नांहीहों. हे विप्र ! भक्तजन मोंकों वोहोत प्रिय हे में भक्तनके हृदयमें सदा रहतहों या भांति तुम अपर्ने निजभक्तनके नाथ हो तार्ते दया करो ओर जगतके पति हो सगरे जगतमें तुमही करत हो सोई होत् हे तार्ते तुम ऋषा करोगे तब यह काल हमकों निश्रय दुःख नांही देयगो ॥ ५ ॥

मूलं-गोकुलाधीश ! गोपीश ! व्रजाधीश ! व्रजप्रिय ! । व्रजानंद ! निजानंद ! गोकुलानंद ! गोप्रिय !॥६॥

शब्दार्थ:—हे गोकुलके अधीश ! हे गोपिकाके ईश ! हे व्रजके अधीश ! हे व्रज हे त्रिय जिनकों एसे ! हे व्रजके आनंदरूप ! अथवा व्रजमें हे आनंद जिनकों एसे! हे अपने भक्तनके आनंदरूप! हे गायनके कुलकों अथवा समस्त इंद्रियनकों आनंदरूप ! हे गायें हे प्रिय जिनकों एसे ! [ दया करो ] ॥ ६ ॥ टीका-हे श्रीकृष्ण ! तुम गोकुलाधीश गोकुलके राजा हो सगरे गोकुलवासी तुमहीकरि शोभित हे गायनकें रक्षक तुमही हो गोपीजनके ईश तुमही हो ओर सगरे बजके राजा तुमही हो ब्रज तुमकों त्रिय हे तुम ब्रजकों त्रिय हो सो दशमस्कंधमें ब्रह्माजीनें कह्यो हे " अहो भाग्यमहो भाग्यं नंदगोपव्रजीकसाम्। यन्मित्रं परमानंदं पूर्ण त्रह्म सनातनम् "(श्रीनंदरायजीके व्रजमें रहन-हारे सगरनको अहो भाग्य देखो जिनके सदा आनंदरूप पूर्ण ब्रह्म मित्र हे ) यह वचनतें त्रजके जन नंदयशोदा गोपगोपीके परम भाग्य हे जिनके मित्र श्रीऋष्ण परमानंदरूप हे सगरे व्रजके आनंददाता हे ओर निजमक्तनकोह अपनो आनंददान करतहे. गायनके कुल निनकों आनंददाता हे काहेतें जो गाय आपकों वोहोत प्रिय हे सो भगवदीय गायेहे ' आर्मे गाय पाछें गाय इत गाय उत गाय गोविं-दाकों गायनमें रहिबोही भावेरी " एसी गाय त्रिय हे एसे श्रीकृष्ण हम उपर कृपा करे ॥ ६ ॥

मूलं हा कृष्ण ! हा दयासिंधो ! हा राधावर ! सुंदर !। दिनेषु सततं श्रीमन्निजाचार्याश्रितेषु च ॥ ७ ॥ दृष्टेषु दोषपृष्टेषु भाग्यसुष्टेषु मत्प्रभो !। निःसाधनेषुन्मतिषु दयां कुरु दयां कुरु ॥ ८॥

शब्दार्थ:-हा ऋष्ण ! हा दयाके समुद्र ! हा श्रीस्वामिनीजीके वर ! हा सुंदर ! दीन ओर श्रीनिजाचार्यके चरणके आश्रित, ॥ ७ ॥ दुष्ट दोषतें पृष्ट भये, भाग्यहीन ओर साधनरहित तथा ( आचार्यजीके आश्रयर्ते ) उत्कृष्ट मातिवारे भक्तनकी उपर हे हमारे प्रभु ! दया करो दया करो!॥८॥ टीका∽हा कुष्ण!तुम निःसाधन फलात्मक हो सो हमपर कृपा करो ओर तुम तो कृपा करोहींगे यह निश्चय हे परंतु हमकीं धीरज नांही रहतहे तातें विज्ञप्ति करतहे सो श्रीग्रसाँईजी विज्ञिप्तिमें कहेर्हें "अंबुदस्य स्वभावोऽयं समये वारि मुंचति । तथापि चातकः खिन्नो स्टत्येव न संशयः ' ( मेघको यह स्वभाव हे जो समय भये जल छोडे तोहू सेदयुक्त चातक हे सो रटन करचोही करतहे यामें संशय नांहीहे) मेघको स्वभाव हे स्वातिनक्षत्रमें वरसकें समय आये जलदान करतहे परंतु चातक अपनी रटना वर्षदिनलों रटिवोई करे तेसेंही श्रीऋष्ण अपने भक्तनपर निश्रय कृपा करेंगे परंतु भक्तनकों आर्तिही कर्तव्य है. हे द्यासिधो ! अब तुम वेगि ही द्या करो, काहेतें जो तुम दया करो तो सगरो अनुकूल होय माया बाधक न होय ओर तुम जहांताई दयामें ढील करतहो तहांतांई मायाकरि हम दुःख पावतहे सो श्रीगुसाईजी विद्यप्तिमें कहें "नाथेऽनुकूलतां याते सर्वे यांत्यनुकू-लताम । तस्मिस्ताडिपरीते तु सर्वमेव भवेत्तथा " (स्वामी अनुकूल होय तो सर्व अनुकूछ होय ओर यह विपरीत होय तब तो सब तेसेंही विपरीत होय ) हे नाथ ! तुह्यारे अनुकूलतें सर्व अनुकूल हे ओर तुझारे विपरीतर्ते सर्व जगतमें विपरीत भयो है तार्ते तुम वेशि दया करो. तुम श्रीस्वामिनीजीके वर हो, परमसुंदर हो ओर हम बोहोत दीन दुःखी हैं तातें कपा करो तो भळी है, मेरे दोप देखिकें ऋपामें ढील करतहो परंतु निरंतर अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कानिकरिकें ऋषा करो. यामांति दीनता करत करत अपने दोषकी

स्फ़्रितें होय प्रथम विरहकारे प्रमुके [ लीलासंबंधी ] नाम कहे ताकरि अति दीनता ओर अपने दोपकी स्फूर्ति होय॥ ७॥ में बडो दुष्ट हों अपार अनेक भांतिके काथिक मानसिक वाचनिक एसी अपार दुष्टता-करि दृष्ट हों, भाग्यमें भगवद्धर्भ नांही लिख्यो हे बुद्धि गई हे शून्य हों, हे मेरे प्रभ ! इतनो भरोंसो हे जो तुम मेरे प्रभु हो में निःसाधन हों मोतें साधन एकहू नांही बनतहे एसी जो में तिनपर वेगिही द्या करो मेरे दोष मित देखा. कोई कहे जो प्रमु हे दोप क्यों न देखे गुणदोप होय सो देखेचाहियें याभांति कहे तहां श्रीगुसाँईजीनें विज्ञिप्तिमें कह्यो हे "वलिष्ठा अपि मद्दोषास्त्वत्क्रपात्रेऽतिदुर्बलाः । तस्या ईश्वर धर्मत्वाद्दीपाणां जीवधर्मतः ॥ अपराधेऽपि गणना नेव कार्या बजा-धिप !। सहजेश्वर्यभावेन स्वस्य क्षद्रतया च नः "(मेरे दोष विलिष्ठ हे तोहू आपकी कृपाके पास अतिदुर्वल हे काहेतें जो कृपा हे सो ईश्वर को धर्म हे ओर दोपनकों जीवधर्मत्व हे. हमारी तुच्छतातें जो अपराध होय तामें आपके सहज ऐश्वर्यभावकरिकें हे ब्रजके अधिप ! गणना नांही कर्तव्य हे ) यद्यपि मेरे दोप बोहोत बलिष्ठ हे तोहू तुझारि कृपाके आगें दुर्वल हे तुझारि कृपा ईश्वरधर्मरूप हे ताकी पास दोष जीवधर्म हे सो कहांतांई रहेगो तातें कृपा करो ओर तुम त्रजके अधि-पति हो निःसाधन फलात्मक हो तार्ते हमारे अपराध हे तिनकी गणना करनी तुझारे उचित नांहीहे काहेतें जो सहजीमें तुझारो एसो ऐश्वर्य हे जो यह दोप महाक्षुद्र हे सो कहाहे ? पुत्रके भावतें अजामिलनें नारा-यण नाम लीयो सो कालके बंधनतें छूट्यो तुम तो श्रीकृष्ण द्यालु हो सो जीवके दोप देखतही नांही तातें हमपर कृपा करो ॥ ८ ॥

मूलं-निवर्त्य सर्वतश्चेतो निरुद्धय चरिते हरेः। हृदिकृत्य कृपावइयं स्थीयतां सज्जनेः सह ॥९॥

शब्दार्थः-चित्तकों सर्व (लोकिक) तें निवृत्त करिकें चरित्रमें निरुद्ध करिकें (प्रभुकी) कृषाके वश्य जो निरोध हैं ताकों हृदयमें स्थापित करिकें सब्बन (पुष्टिमार्गीय भक्त) के संग रहेनो ॥९॥टीका-हे श्रीकृष्ण ! यह संसारमें देहसंबंधी अहंता ममता करि मेरो चित्त फांस रह्यों हे ताकों यह संसारतें निवृत्त करों सर्व ओरर्तें निरोध करी अपनेमें लगावो जेसें व्रजभक्तनको चित्त दही, दूध, मांखन इत्यादि-.कर्में हतो ताकी चोरी करी अनेक लीला करी अपनेमें लगायो तेसेंही हमारे मनको निरोध करी अपनमें लगावो अपने हृदयमें विचारो जो यह हमारे हे एसें जानि अवश्य कृपा कर्तव्य हे अपने सज्जनके हृदयमें सदा स्थित हो सो हम पर कृपा करो ॥ ९ ॥

मूलं–अदृष्टुःखितमुखोऽननुभूतसुखेतरः।

स्वदुःखितातिकरुण-स कृष्ण- शर्णं मम्। ११०॥ शब्दार्थः-( उपर श्लोकर्मे कहे ता प्रकार चित्तकों निरुद्ध करिकें भक्तनके संग रहिकें शरणकी भावना करनी सो दोय श्लोकतें निरूपण करतर्हें ) जिननें दुःखयुक्त ( भक्तनको ) मुखनांही देख्यो हे, दुःखको अनुभव नांही कीयो है एसे ओर अपने दुःखितनकी उपर अति दया-युक्त एसे श्रीकृष्ण मेरो शरण (आश्रयस्थान) हे ॥ १०॥ टीका-हे श्रीकृष्ण ! तुम अपने भक्त जो दुःखक्केशकरि पीडित होय सो नांही देखि सकतहो भक्त प्रसन्न रहे सो तुमको भावत हे भक्त दुःखित होय म्लानुसुख होय सो तुम नांही देखि सकतहो काहेतें जो सर्व प्राणि-मात्रके तुम सुखदाना हो सो भक्तनको दुःख केसे देखोगे? यह विचा-रिकें हमकों वडी चिंता होयहे जो अब भक्तनको क्वेश सहन लागे, सो विज्ञप्तिमें श्रीगुसाँईजी कहतहे "जानामि मंदभाग्योऽहं यदथें गोकु-लेश्वरः । भक्तक्रेशासिहष्णुत्वस्वभावं कुरुतेऽन्यथा " (में मंदभाग्य १ यह वर्ष रत्नमहकी टीकाके अनुसार लिख्यो हे.

वारों हूं एसें जानुहूं जाके लिये गोकुलके ईश्वर (श्रीकृष्ण) मक्तकें क्रेशकों नांही सही सके एसे अपने स्वभावकों अन्यथा करतहे में यह जानतहों जो मेरे अब मंद भाग्य हे, हे गोकुलेश्वर ! तुम भक्तकेश कबहू नांही सहत सो स्वभाव मेरे लिये केरे अब सहतहो तो में कहा करूं? सर्व भूतपाणिमात्रके तुमही सुखदाता हो ओर अपने निजमक्तकों दुःखित देखिकें अत्यंत करुणाही करतहो एसे भक्तनके करुणा सिंधु श्रीकृष्ण मेरे शरण हो एसे शरणकी भावनाही करतहो ओर कहा करिसकों ॥ १०॥

#### मूलं-अमंदपरमानंदो निजानंदाश्रयस्थितः। स्वरूपानंददाता च स कृष्णः शुरुणं मम ॥३१॥

राज्यार्थः — अधिक उत्तम आनंदरूप, ओर अपने आनंदरे आश्रय-रूप शीमदाचार्यजी अथवा बज्ञमक्तादिक तिनमें स्थित, ओर (रसा-रमक) स्वरूपके आनंद देयवेवारे सो श्रीकृष्ण मेरो शरण ( आश्रय-स्थान) हे ॥११॥ टीका — हे श्रीकृष्ण ! तुम बोहोत आनंदकीर पूरित हो परमानंदरूपही हो तुम अपने निज्ञमक्तनके आनंददाता हो जो कोठ तुह्यारे आश्रयकरिके रहे हें तिनके आश्रयरूप आपही हो तिनकों स्वरूपानंदको दान करतहो. दशमस्कंधमें श्रीनंदरायजी उद्धवजी प्रति कहेहें 'मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादां बुजाश्रयाः। बाचोऽभिध्यायिनी-र्नाम्ना कायस्तत्प्रह्वणादिषु'(हमारे मनकी वृत्ति श्रीकृष्णके चरणारविंदको हे आश्रय जिनकों एसी होऊ ओर वाणी इनके नामकों उचार करिवे-वारी तथा शरीर इनकों दंडवत्प्रणामादिकमें होऊ) मन, वचन, काय करि श्रीकृष्णके पदां बुजको जो आश्रय हे तिनकों ओर कार्य कछ नांही कर्तव्य हे सब सिद्ध मयो तार्ते जा भक्तनें तुद्धारो आश्रय कीयो हे तिनकें स्वरूपानंदके दाता हो एसे जो श्रीकृष्ण सो मेरे शरण (आश्रयस्थान) होऊ सो नवरत्नमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "तस्मात्वर्वातमना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम " [तासों निरंतर सर्वात्मकरिकें श्रीकृष्ण मेरे शरण हे ] नित्य श्रीकृष्णकी शरणभावना कर्तव्य हे ओर भगवड़ी-तामें श्रीकृष्ण कहेहें " सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ज्ञज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः"(सर्वधर्मकों छोडिकें एक मोकों शरण हो में तोकों सर्वपापनतें छुडाउँगो शोक मति कर) इत्यादि अनेक वचन हे तातें हे श्रीकृष्ण ! मोतें कछुद्ध धर्म नांही वनि आवत एक तुझारी शरणकी भावना कियेतें फलासिद्धि होय एसें जानि सोही करतहों ॥ ११ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं त्रयोदशं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥१३॥

## ्शिक्षापत्र १४.

अब चतुर्दश शिक्षापत्रमें प्रभुके चरणारविंदमें चित्तकों स्थापन करनो, अन्याश्रय ओर दुःसंग नांही करनो, निवंदनमंत्रको अनुसं-धान करनो, ओर अपने आचार्यके चरणारविंदको दृढ आश्रय रा-खनो, येही वैष्णवको लक्षण हे यह निरूपण है। उपर कहे जो शरणकी भावना कियेतें सर्व फलसिद्धि होय सो भावना सिद्ध होय एसो उपाय कहतहे।

मूलं--श्रीमत्प्रभुपदयुगले स्थाप्यं चेतश्चमत्कारि। तदनुग्रहणादेव हि भवति तदीयस्य सर्वतः सकलम् १

शब्दार्थः-श्रीठाकुरजी तथा श्रीगुसाँईजीके चरणारविंदमें चम-त्कारयुक्त चित्तकों स्थापन करनो काहेतें जो इनके अनुग्रहतेंही तदीय-

कों सर्वप्रकारकरिकें सर्व सिद्ध होय ॥ १ ॥ टीका-श्रीसहित एसे मेरे प्रभु जो श्रीगुसाँईजी तिनके दोउ चरणारविंदमें अपनो चित्त स्थापन करनो सो दोउ चरणकमल चित्तको परम नमत्कारि भक्तिरसको अनुभव करावतहे तामें वामचरणके आश्रयतें पुष्टि-रसको अनुभव होतहे ओर दक्षिणचरणके आश्रयतें मर्यादाभक्ति-रसको अनुभव होतहे सो श्रीगुसाँईजी ललितत्रिभंग ग्रंथमें कहेहें ''पुष्टि-भक्तिं स्थिरीऋत्य मर्यादां च तदाश्रिताम्। ऋत्वा बृंदावनक्षोणीमयथा-पूर्वसंस्थितः " ( पुष्टिमक्तिकों स्थिर करिकें मर्यादाकों पुष्टिकी आश्रित करिकें श्रीवृंदावनभूमि प्रति पूर्व नहीं भये तेसें स्थित है; इत्यादि वचनतें श्रीवृंदावनमें ललितत्रिमंगी होय प्रभु वेणुनाद करतहे तहां पुष्टिरूप वामचरणपें स्थिति हे ताके आश्रित मर्यादाभक्तिरूप दक्षिण-चरण टेडो हे एसे प्रभुके दोउ चरणके आश्रय करी मन लगाईये ताकरि इनके अनुप्रहर्ने तदीयके सर्वकल्याण सब ठोर सिद्ध होतहे यह कहिकें यह जताये जो दोउ श्रीकृष्णके चरणकमलमें चित्त लगावे तिनको कल्याण होय सो नवमस्कंधमें भगवान् दुर्वासा प्रति कहेहें "ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् । हित्वा मां श्रणं याताः कथं तांस्त्यक्तमुन्सहे" ( जो स्त्री, घर, पुत्र, लौकिक, हितैषी, प्राण, धन, यह लोक ओर परलेकिकों छोडिके मोकों शरण आये तिनकों त्यागकरिवेमें में केसें उत्साह करूं ?) श्रीकृष्णकों घर, स्त्री, पुत्रपा-णादि सर्व समर्पण करी शरण रहे तिनकों प्रभु कवहू नांही छोडत सो श्रीकृष्णाश्रयमें श्रीआचार्यजी कहेहें "शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विद्याप-याग्यहम् " ( शरण आये तिनको उद्धार करिवेवारे श्रीकृष्णकों में विनति करूंहूं )यह वाक्यतें शरणस्थ जीवको निश्रय उद्धारही है ॥ १ ॥ मूलं-अन्याश्रयस्तद्यिकपदाश्रयविरोधकृत्। प्रमोरुदासीनतायाः कारणं त्यज्यतां द्रुतम् ॥ २॥

शब्दार्थः-तदीयके चरणकी आश्रयवारेनको विरोध करिवेवारो अन्याश्रय हे अथवा तदीयको स्थानक जो बज ताको आश्रय जो निवास ताको विरोध करिवेवारो हे ओर प्रभु (श्रीठाकुरजी तथा श्रीगुसाँईजी ) की उदासीनताको कारण हे सो शीव्र त्याग करनो ॥ ll २ ll टीका-उपर कहे जो श्रीकृष्णके **चरणमें मन** लगावे तो सर्व सिद्ध होय तहां अन्याश्रय महा वाधक हे सो एसो वाधक हे जो भगवदीयकों हू चरणकमलके आश्रयमें विरोधही करे तो ओर जीव कहा वस्तु ? तेसो तो गिरेहीं तासों अन्य देव मनुष्य राजा इनको आश्रय न करे तहां कहतहें "भगवत्पदपद्मपरागजुषो नहि युक्ततरं मरणेऽपितराम्। इतराश्रयणं गजराजधृतो न हि रासभमप्युररीकुरुते " (भगवानके चरणारविंदकी रजकों सेविवेवारेकों मरणरें आधिक दुःख-मेंहू ओरको आश्रय युक्त नहीं जो हाथी उपर बेठो होय सो रासभ (गधा) कों नांही कबुल करे ) भगवानके चरणकमलकों छोडि अन्यदेवको आश्रय एसो हे जेसें हाथीकी अस्वारी छोडि गधार्पे चढे। हारितस्पृ-तिमें कहेहें ' नान्यं देवं नमस्क्रयात्रान्यं देवं निरीक्षयेत् । नान्यप्रसा-दमद्याच नान्यदायतनं ब्रजेत् ॥ अनन्यशरणा ये तु तथैवानन्यसा-धनाः । अनन्यभोगभोग्या ये ते तु सर्वेऽधिकारिणः" (अन्य देवको नम-स्कार नांही करे, अन्यदेवकों देखे नांही, अन्यप्रसादकों खाय नांही, अन्यदेवके मंदिरमें जाय नांही, अनन्य हे शरण जिनको तेसेंही अन-न्य हे साधन जिनको, ओर ओरनके भोग्यको भोग नहि करिवेवारे जो हे सो सर्व अधिकारी है ) इत्यादि वचनतें ओर देवकों नमस्कार न करे. अन्य देवको प्रसाद न लेय, अनन्य प्रभुकी शरण रहे, एक श्री-कृष्णकी साधन सेवा स्मरण करे तब प्रभु प्रसन्न होय । अन्याश्रय करे ताके उपर प्रभु उदासीन होय जाय जो में कहा देवेमें समर्थ नांहीहूं जो अन्याश्रय करतहे ? जेसें दामोदरदास संभलवारेकी स्निनें रंचक अन्याश्रय कीयो तातें पुत्र म्लेच्छ भयो, बोहोत खेद पाये तातें वैष्णव भगवदीय अन्याश्रयकों निश्रयही शीघ त्याग करे ॥ २ ॥ मूलं—असत्संगस्य च त्यागो भावबाधकता यतः । यथा व्याघो बाधकः स्याच्छरीरादेः श्रीरिणः॥३॥

शन्दार्थः —असत्के संगको त्याग करनों काहेतें जो असत्संगततें भगक्द्रावको नाश होय जेसें शरीरी जो जीव हे तिनके शरीरादिकको वाधक वाध हे सो शरीरको नाश करतहे (तासों जीव वाधतें दूर रहतहे तेसेंही असत्संगको जानिकें तातें दूर रहेनों)॥३॥ टीका—अन्याश्रय छोडे काहेतें जो मगवद्रावमें असत्संग बाधक हे ताको छौकिक दृष्टांत कहतहे जेसें वाध (नाहर) के आगें मनुष्य जाय तो वाके शरीरको विश्वही होय ताकरि देहको नाश होय तेसेंही असत्संग होय तो मगवद्रावको निश्रय नाश होय असत्संगतें जडमरतकों तीन जन्म छेने परे द्विविद वानरकों नरकासुरके संगतें श्रीवछदेवजीसों छरनो पर्यो तातें असत्संग महावाधक जानि तत्काछ छोडनो ॥ ३॥ मृतं असत्संग स्तथा प्रोक्तः श्रीमदाचार्यपंदितेः।

पूर्व अस्यासः स्वशासादौ तदीयत्वप्रकारतः ॥ ४ ॥

शब्दार्थः -श्रीमदाचार्यजी जो महापंडित हे तिनने अपने शरीरादि॰ कमें तदीयपनांके प्रकारमों जो अध्यास ताक असत्संग कह्यो हे अथवा शरीरादिकमें [ अहंताममतात्मक ] अध्यासक असत्संग कह्यो है और यह देह तदीय (भगवत्संबंधी) हे यह प्रकारतें जाने सो सत्संग है ॥ ४ ॥ टीका-असत्संग महादुःखरूप हे सो हमारे श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी महापंडितनें वेद, शास्त्र, पुराण, श्रीभागवत, सर्वमिषक श्रीसुवोधिनीजी आदि ग्रंथ प्रकट कीये हें तामें अन्याश्रय ओर असत्संग

महाबाधक ठोरठोर निरूपण कीयो है तार्ते भगवदीयके संग रहे उनके संगर्ते सगरो असत्संग छुटि जाय एसें अन्याश्रयतेंहू बचे ॥ ४ ॥

मूलं−विधाय सर्वथा भीति विधेयेतस्योगतः। सत्संगेन स्वमार्गैकनिष्ठत्वेन च सर्वथा॥ ५॥ समर्पणानुसंधानं विधेयं मिलितैः सदा। इदमेबाऽस्मदाचार्यमार्गे साधनमुत्तमम्॥ ६॥

शब्दार्थ:-कर्त्तव्य ओर अकर्त्तव्यके योगमां सत्संगकरिके ओर सर्वथा पुष्टिमार्गेमेही एकनिष्ठपना करिकें असत्संग प्रति निश्चय भय-करिकें मिले एसे भगवदीयनके संग निवेदनमंत्रको अनुसंधान सदा करनों यहही अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके पुष्टिमार्गमें उत्तम साधन है ॥ ५ ॥ ६ ॥ टीका-याभांति असत्संगर्सो महा भय राखे यह निश्रय सिद्धांत मनर्मे जानियें जो जीवकों यह योग्य हे, यह कर्त्तस्य हे, एसें जानि जितनो भगवद्धर्म बने तितनो करे परंतु असत्संग न करे, सत्संग करे, जो भगवदीयकी पुष्टिमार्गमें निष्टा होय ताहीकों संग करे ओरको न करे काहेतें जो एतन्मार्गीय भगवदीयके संगतें अपने पुष्टिमार्गकी सगरी रीति जाने मार्गमें पूर्ण निष्ठा होय जब भाव बढे ओर सब सिद्ध होय ॥ ५॥ श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीद्वारा .श्रीठाकुरजीको सर्व समर्पण कीयो हे एसो भगवदीयसाँ मिलिकें सदा विचारे जो में कहा समर्पण कीयो ? अब में कहा किया करतहों ? कितनी वस्तु प्रभुमें अंगीकार होत हे ? कोनसी इंद्रिय वहिर्मुख हे ? तथा कितने दिनतें प्रभुतें बिछुरचो हों सो अब श्रीआचार्यजी महा-प्रभुजीनें ऋपाकरिकें मिलाय दियो हे सो में कोन प्रकार सेवा स्मरण करुं ? इत्यादि भाव भगवदीयसों मिलिकें विचारे भगवदीयसों दैन्य राखे जो वे कृपा करिकें वतावे येही श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके यह पुष्टिमार्गमें उत्तम साधन है. भगवदीयके संग निवेदनको स्मरण करे ताहीतें नवरत्नग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें " निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा ताहरीं जैनेः " (निश्रय ताहरा जनके संग निवेदनको स्मरण करे ) भगवदीयको संग सर्वथा करनो तथा सर्वदा करनो उनसों नित्य निवेदनको प्रकार सुनिकें अपने मनमें भाव राखनो यह सत्संगही श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके मार्गमें उत्तमतें उत्तम साधन हे सोई करे यातें विरुद्ध साधन न करे ॥ ६ ॥ मूलं-स्वाचार्यचरणहन्द्दहाश्रयणमाहतेः ॥

विधेयं तेन सकलमास्मिन् मार्गे भाविष्यति॥ ७॥

शब्दार्थः—अपने आचार्यजीके दोन चरणको दृढ आश्रय आद्र रयुक्त होयकें करनो, ताकरिकें यह पुष्टिमार्गमें सर्व सिद्ध होयगो ॥ ७ ॥ टीका—अपने श्रीवल्लभाचार्यनीके दोन चरणारविंदको दृढ आश्रय जो कोई पुष्टिमार्गीय जीव आदरपूर्वक करे तिनकों यह सर्वोपिर पुष्टिमार्गको सिद्धांत हृदयारूढ होय ताते देवी जीवनकों श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीके चरणकमलको दृढ आश्रय निश्चयही कर्तव्य हे ताहीकरिकें सकल कार्य सिद्ध होयगो ॥ ७ ॥ इति श्रीहरिरायजीकृतं चतुर्दशिक्षापत्रं श्रीगोपेश्व-रजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ १४ ॥

# शिक्षापत्र १५.

अब पंचदश शिक्षापत्रमें भगवानकी छीलाके अनुसंधानपूर्वक भगवत्समरण करनो यह निरूपण है. उपर कहे जो भगवदीय संग करे अपने श्रीआचार्यजीके दोउ चरणारविंदको आश्रय करे तो यह पुष्टिमार्गको फल सिद्ध होय सो श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलको आश्रय कोनभांति होय सो यह शिक्षापत्रमें कहत हे—

मृलं-यदंगीकृतजीवानां न दुःखं लेशतोऽपि हि। सद्दानंदः संदानंदत्तस्मृतिः क्रियतां सदा ॥ १॥

शब्दार्थः-जिनको प्रभुने अंगीकृत कीये एसे जीवनकों रंचकह दुःस्व नांद्दीहे सदानंद एसे प्रभुसो सदा आनंदरूप हे तिनकों स्मरण सदा करनो ॥ १ ॥ टीका-अपनो अंगीकृत जो जीव यह पृष्टिः मार्गमें शरण आयो हे तिनकों रंचकह दुःख होय सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु नांद्दी सही सकत अपने जीवनको सकल दुःख दूरी करी सदा आनंदको दान करत है ॥ १ ॥

मूलं-यो निजानतिसंतप्तान्स्वकृते वीक्ष्य विस्मितः। प्रादुर्भवत्यचिरतस्तत्स्मृतिः क्रियतां सदा॥२॥

शब्दार्थः—जो प्रभु अपने छिये अति (विषयोगामितें ) तम अपने
भक्तनकों देखिकें विस्मित होय शीध [आधार्यक्य] प्रकट होयहे तिनकी
स्मृति सदा करनी ॥ २ ॥ टीका—यह जीव जा दिनतें भगवानतें
विद्युत्यो ता दिनतें चौराशी छक्ष योनिमं समतहे जन्ममरणके अनेक
प्रकार दुःख पावतहे संसाराभिमं महासंतप्त हे यद्यपि देवी जीव हे तोह
अपनी दासपनो ओर प्रभुको स्वरूप भूछि गयो ताकरि संसारमें महाहुःखी हे याभांति अपनी कृतिकरिकें दुःखी होतहे सो श्रीठाकुरजी
देखिकें विस्मित भये ओर मनमें खेद पाय कहे जो हमारे देवी जीव बोहोत दुःखी हे तव करुणाकरि श्रीकृष्ण आपही श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी-

१ सदानंदा एसो पाठ है ताके अनुसार अर्थ-सदा आनंद्रहर होयकें सदा आनंदरूप इनकी स्तुति करनी.

स्वरूप अमितें बादुर्भूत होय अपने दैवी जीवनके अनेक चिरकालके सगरे दुःख दूरी कीने एसे श्रीआचार्यजी महाप्रभु भक्तवत्सल प्रमद-याल हे तिनको स्मरण सदाही कर्त्तव्य हे ॥ २ ॥

मूलं-यः स्वतः सेवकानां हि प्राश्रयनिवारकः। कृपासरित्पतिः कृष्णस्तत्स्मृतिः क्रियतांसदा ॥३॥

शब्दार्थ:-जो आपर्ते अपने सेवनकों अन्याश्रयनिवारण करिवेवारे श्रीऋष्ण दयाके सागर हे सदा तिनकी स्मृति करनी ॥ ३ ॥ टीका--जेसें श्रीऋष्ण सगरे व्रजभक्तनकों अन्याश्रय छुडाये गिरिराजद्वारा आपु अरोगे अंविकापूजनमें श्रीनंदरायजीकों दंड देयकें छुडाये तेसें श्रीआचार्यजी महाप्रभु अपने सेवकनकों पराश्रय [ अन्य देवको भजन ] छोडाय एक श्रीकृष्णहीको भजन बताये. सर्व ओरने निवृत्त करी एक श्रीकृष्णहीकी रारण कीये सो श्रीकृष्ण कृपाके समुद्र हे जाको अंगी-कार करतहे ताकों फेरि कवहू छोडत नांही मक्तपर कुपाही करत है सो नवमस्कंधमें दुर्वामा प्रति भगवान् कहेहें " अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव डिज़ ! । साधिभर्यस्तहदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः " ( हे द्विज ! में परतंत्रकी नांई भक्तके पराधीन हों ओर साधुभक्तननें मेरो हृदय प्रस्यो हे तासोंही भक्तजन मोक् प्रिय है) भगवान कहेहे. हे द्विज दुर्वासा ! में तो भक्तके वश पराधीन हों स्वतंत्र नांही हों मौकों अपने हृदयमें धरि लीनो हे मोको भक्तजन बोहोत प्रिय हे एसे कुपालु श्रीकृ-ष्ण हे तिनकी प्राप्ति अपने भक्तजीवनकों कराये एसे श्रीआचार्यजीके चरणकमलको स्मरण सेवकनकों अहार्निश कर्त्तन्य हे ॥ ३ ॥

मूलं-हृदयस्थः समस्तानां धनोति विषयादरम्। दयादामोदरः श्रीमांस्तत्स्मृतिः क्रियतां सदा॥४॥ शब्दार्थः -समस्त मक्तनके हृद्यमें रह्ये एसे दयाकरिकें दामोदर भये एसे श्रीमान विषयमें ( भक्तनको ) आदर मिटावे एसे हे तिनकी स्मृति सदा करनी ॥ ४॥ टीका-श्रीकृष्ण सर्व प्राणिमात्रके हृदयमें स्थित हें सो भक्तनके हृदयमें होय यामें कहा कहनो ? परंतु जीव ( विषयादि, खान, पान, देहसंबंधी संसारसुखमें आदर करी मनको लगावे हे ताकरि) हृद्यमें प्रमु हे तिनकों भूि गयो हे अनेक विषयके लिये अमत हे और प्रमु दामोदर हे श्रीयशोदाजी उपर दया करी आपु बंधाये एसे शोभायमान श्रीकृष्ण तथा श्रीआचार्यजी एकक्ष्प जानि तिनके समरण वैष्णवकों सदा कर्त्तव्य हे ॥ ४ ॥

#### मूलं–यः प्राणप्रेष्ठगोपीनां संगं गोपयति स्वतः। निलायनादिलीलाभिस्तत्स्मृतिः क्रियतां सदा ॥५॥

शब्दार्थः — जो प्रभु प्राणिप्रय गोपीजन गोपांतरस्थित होय तिनके संगमकों निलायनादि [ छुपि छुपिकें खेळनरूप ] कीडाकरिकें आपतें गोप्य करतहे तिनकी स्मृति सदा करनी ॥ ५॥ टीका — स्वामिके संग गोपीजनकों रसात्मकताकों गोप्य करतहे जामें श्रीनंदरायजी, श्रीयकारे जोर अनेक गोप जाने नांही याभांति व्रजमक्तकों रसदान करतहे सो गोपीजन श्रीठाकुरजीके प्राणिप्रय हे सो उद्धवजीमों भगवान दशमस्कंधमें कहे हें "ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः । ये त्यक्तलेकघर्माश्च मदर्थे तान विमर्यहम् " (यह गोपी मेरेमें हे मन जिनको मेरेमें हे प्राण जिनको अथवा में हूं प्राण जिनको, ओर मेरे अर्थ सर्व देहिक धर्म जिननें त्याग कीये हे एसी हे तो जो मेरे अर्थ लोकधर्मको त्याग करिवेवारे हे तिनकों में पोषण करूं हूं) तन, मन, प्राण, देह प्रभु-अर्थ अर्पण कीयो हे ओर प्रभुके अर्थ लोक, वेद, धर्म त्याग कीयो हे तानें श्रीकृष्णकों प्राणसमान प्रिय हे. प्रभुकेसे दयाल हे सो तृतीयस्कंधमें तानें श्रीकृष्णकों प्राणसमान प्रिय हे. प्रभुकेसे दयाल हे सो तृतीयस्कंधमें

उद्धवजी कहे हे "अहो बकीयं स्तनकालकृटं जिघांसयाऽपाययदप्य-साधी। लेमे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम " (अहो दुष्टपूतनानें मारिवेके लियेह स्तनको विष जिनकों प्यायो सो पूतनाह माताके योग्य गतिकों प्राप्त भई तासों अन्य एसो कोन दयालु होय जिनके शरण जईये) पूतना अपने स्तनमें कालकृट (विष) लगाय प्यावन लागी एसी राक्षसीकों श्रीकृष्ण माताकी गति दीनी तब जो मक्त दूध आदि नानाप्रकारकी सामग्री अरोगावतहे एसे व्रजमक्तनके वन्य भगवान होय यामें कहा कहेनो? एसे श्रीकृष्ण प्राण-प्रेष्ठ गोपीकों सबतें छिपायकें रसदान करत हे नित्य रासादिलीला करतहे एसे रसात्मक श्रीकृष्णको स्मरण सदाही कर्तव्य हे ॥ ५॥

#### मूलं–य उद्धवेन भक्तेन स्वस्वरूपमबोधयत्। गोपिकानां हृदंतस्थस्तत्स्मृतिः क्रियतां सद्गु॥६॥

शब्दार्थः—जो प्रमु अपने मक्त उद्धवकों स्वरूपको बोध करत मये ओर गोपिकाके हृदयकी मीतर रहेहे अथवा गोपिकाके हृदयमें रह्ये एसे स्वरूपको उद्धवजीद्वारा गोपीजनकों जिननें बोध कीयो तिनकी स्मृति सदा करनी ॥ ६ ॥ टीका—श्रीकृष्ण उद्धवजीकों निजमक्त जाने तब विचारे जो उद्धवजीनें वोहोत्त सेवा करी अब व्रजलीलाके अनुभव होय तो आक्रो सो अनुभव तो श्रीस्वामिनीजीके हाथ है, भावात्मक स्वरूप तो श्रीस्वामिनीजीके ओर व्रजमक्तनके हृदयमें स्थित हे तार्ते योगको मिषकरिकें उद्धवजीकों अपने निजस्वरूपके बोधार्थ मगवाननें व्रजमें पठाये तब गोपीजननें मगवानके सखा जानि अपनी सगरी लीला उद्धवजीको दिसाई तब उद्धवजीकों अनुभव मयो तब

१ यह स्होक मापाकी टीकावारे प्रस्तकमें ७ मो लिख्यो हे परंतु रत्नमङ्की टीकाके अनुसार यहाँ लिख्यो हे तथा संगतिह एसी दीखेहे.

अपने योगकों भूलिगये, वंदन करन लागे " नायं श्रियोंऽग. उ ! नितांतरतेः प्रसादः स्वयोपितां निलनगंधरुचां कुतोऽन्याः । रासोत्स-वेऽस्य भुजदंडगृहीतकंठलञ्धाशिषां य उदगाद् व्रजवक्षवीनाम् ॥ १ ॥ आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां दृदावने किमपि गुल्मलतौपधीनाम् । या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंदपदवीं श्रुतिभिविध-ग्याम् ॥ २ ॥ वंदे नंदन्नजस्नीणां पादरेषुमभीक्ष्णशः । यासां हरि-कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ॥ ३ ॥ " (रासोत्सवमें भगवानके श्रीहस्त-करिकें ग्रहण कींयो एसो जो कंठ ताकीर प्राप्त भये हे सर्व मनोरथ जिनके एसे जो व्रजभक्त तिनकों जो प्रसाद भयो है सो निरंतर प्रीतिवारी लक्ष्मीजीकों नांही भयो, कमलसरिखो है गंध तथा कांति जिनकी एसी अप्सरानकों हूं नांही भयो तो दुसरेनकों कहांसो होय ? ॥ १ ॥ जो व्रजभक्त पति पुत्र संबंधि सगरो कुटुंब तथा वेदमर्यादा छोडिके श्रुतिनर्ते विमृग्य ( दुंढिवे योग्य ) श्रीकृष्णकी पदवीको प्राप्त भये काहेर्ते आप श्रुतिरूपा हैं तिनकी चरणरेणुको सेवन करतहे एसे जो बुंदावनके प्राणी होवेमें तो योग्यता नांहीहे तासों गुल्म लता औषधिनमें कछुहू में होउं अर्थात् सात्त्विक, राजस, तामस, जो स्थावर हे तिनमें कछुहू में होडँ ॥ २ ॥ जिनकी हरिकथाको स्वतंत्र निकस्यो एसो रटन तीन लोककों पवित्र करतहे एसे जो व्रजभक्त निनके चरणकमलकी रजकों क्षण प्रति दंडवत् करतहूं ॥ ३ ॥ ) यह दशा उद्ध-वजीकी भई सो गोपीजनके चरणकमलकी रजकी आशाकरिकें गुल्म लता औषधीकी मार्थना करी सो भावात्मक भगवान् ब्रजभक्तनके हृदयमें स्थित है तो भावरूप श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी हैं तिनके चरणकमलको समरण सदा करे ॥ ६ ॥

मूलं–यः स्वमाहात्म्यबोधाय प्रादुर्भावितवान्स्वयम्। प्रभुः श्रीवस्रभाचायास्तत्स्मृतिः क्रियतां सद्। ॥७॥ शब्दार्थः—जो प्रमु (अपनें भक्तनकों) अपनो माहात्म्य जतावयेके िलये आप श्रीवछभाचार्यजीकों प्रकट करतमये तिनकी स्मृति सदा करनी ॥ ७ ॥ टीका—श्रीकृष्ण उद्धवजीकों अपनें निजमक्त जानि (अपने स्वरूपकों आपु नांही जताये ) गोपीजनके पास पटाये तहां यह जताये जो भगवान कृपा करे ताहुतें अधिक भगवदीयद्वारा स्वरूपको वोघ होय सो सर्वोपिर हे तेसेंही देवी जीव संसारमें प्रभुकों भूलि गये तब श्रीआचार्यजी अपने स्वरूपमाहात्म्यबोधार्थ श्रीआचार्यजीकों पठाये तब श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी पृथ्वी पर प्रादुर्भूत (प्रकट ) भये भूमि उपर स्थित होय देवी जीवनकों स्वरूपनंदको अनुभव कराये एसे श्रीकृष्ण सर्व सामर्थ्ययुक्त हें तिनके चरणकमलको स्मरण सदा कर्त्तव्य हे ॥ ७ ॥

मूलं-यस्य स्मरणमात्रेण सकलार्तिविनाशनम्। तत्क्षणादेव भवति तत्स्मृतिः ऋियतां सदा ॥ ८॥

शब्दार्थः - जिनके स्मरणमात्रतें ही सबनकी सर्व आर्तिको नाश तत्क्षणतें हो यहे तिनकी स्मृति सदा कर्त्तव्य हे ॥ ८ ॥ टीका - एसे श्री कृष्णरूप भावात्मक श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणारविंदको स्मरणकरतमात्रही सकल आर्ति, संसारके दुःख सर्वदोषको नाश होय जाय ओर तत्काल श्रीवल्लभदेव श्रीकृष्णदेव वा जीवके उपर प्रसन्न होय तार्ते यह पृष्टिमार्गीय वैष्णवनको यह धर्म निश्चय हे जो एसे श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलको स्मरण मन लगायके अहर्निश करनो जेसे ब्रजभक्त रात्रिदिवस स्मरण करतहें तेसेंही करनो ॥ ८ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं पंचढशं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥१५॥

# शिक्षापत्र १६.

अव षोडश शिक्षापत्रमें, अहर्निश भगवरसेवन, स्मरण, कीर्तन करे तिनकों भगवान निरोध करतहे तथा ऐहिक पारलौकिक स्वतः सिद्ध करतहें तासों भक्त कछ चिंता न करे यह निरूपण है। उपर कहे ताभांति महाप्रभुजीको स्मरण करे तो प्रभु प्रसन्न होय तब प्रभुके स्वरूपको ज्ञान होय ओर अपनो दोष स्फुरे सो प्रकार कहतहें-

मूलं-सदा स्वभक्तहृदयावासः स्वाचार्यभावितः। यशोदातिप्रियः श्रीमान् नंदसूनुर्वजेश्वरः॥ १॥

स्मरणीयो यथाशक्ति सेवनीयस्तथा पुनः। तादृशैः सह संगेन कथनीयश्च सर्वथा॥ २॥

शब्दार्थः—सदा अपने भक्तनके हृदयमें विराजिवेवारे, अपने श्रीआचार्यजीके मावसों मावित. श्रीयशोदाजीकों अति प्रिय, शोमा-युक्त, श्रीनंदरायजीके पुत्र, व्रजके इश्वर ॥ १ ॥ स्मरण करिवेयोग्य तथा अपनी शक्ति अनुसार सेवा करिवेयोग्य हे फेरि ताहशीनके साथ संगकरिकें निश्चय (इनकी छीछाकी) कथा कर्तव्य हे ॥ २ ॥ टीका—सदा श्रीठाकुरजी अपने भक्तनके हृदयमें वसतहे सो केसेनके हृदयमें वसतहे ? तहां कहतहें जो श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीकों भावकरि प्रसन्न कीयेहे श्रीआचार्यजीके भक्त हे एसे पृष्टिमार्गीय भगवदीयनके हृदयमें प्रमु सदा बिराजतहे, सो प्रमु केसेहें ? श्रीयशोदोत्संगछाछित श्रीयशोदोजीकों अति प्राणिप्य, श्री ( शोभा ) सहित, नंदसूनु नंदरायजीके पुत्र सो दशमस्कंधमें नंदमहोत्सवमें शुकदेवजी कहेहें " नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः" ( श्रीनंदरायजी अपने

आत्मज (आत्मार्ते अथवा देहर्ते उरपन्न भये एसे पुत्र ) उत्पन्न भये तब आह्रादयुक्त ओर बडे मनवारे भये ) नंदरायजीके आत्मार्ते उत्पन्न भये एसे श्रीकृष्ण व्रजके राजा है सो सदा व्रजहीमें भक्तनके संग विहार करत हे एसे श्रीकृष्ण पुष्टिमार्गमें सेव्य हे सो एतन्मार्गीय भगवदीय [ श्रीआचार्यजीके कृपापात्र ] हें तिनके हृदयमें वसतहे नथा श्रीठा-कुरजीके हृदयमें भक्त वसतहे सो श्रीभागवतनवमस्कंधमें भगवान् दुर्वासा प्रति कहेर्हे "साधवो हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम्। मद-न्यसे न जानंति नाहं तेभ्यो मनागिष" (साधु हे सो मेरो हृदय हे ओर में साधनको हृदय हों मोतें अन्य यह भक्त नांही जानतहे ओर में इनसों क खुह अन्य नांही जानतहों ) भगवान् कहे भक्तनके हृदयमें में हो मेरे हृदयमें भक्त हे भक्त मोर्ते अन्य जानत नांही ओर भक्ततें ओरकों में जानतही नांही एसे श्रीऋष्ण हे। एसे ब्रजमें सदा विहारकर्ता नंद-यशोदाजीके पुत्र हे तिनहीको स्मरण करनो काहेर्ते जो एसे भावास्मक प्रभु अजभक्तनके बश्य हे तार्ते अजभक्तनसहित स्मरण करनो ओर सेवाहू एसेंही भक्तनके भावसहित करनी तथा ताहशीय भगवदीयसौं मिलिके श्रीकृष्णकी कथा हू सर्वथा नित्य नियमसों सुननी ॥१–२॥

मूलं-अहर्निशं ब्रजाधीशः प्रपंचास्मृतिसाधकः । स्वकीयपक्षपातीच निजसक्या विरोधकृत् ॥३॥ स्मरणीयः कृपापारावारो विदितरूपवान् । स एवास्मत्सर्वकर्त्ता चिंताणुरपि नो हृदि ॥४॥

शब्दार्थः - अहर्निश प्रपंचकी विस्मृतिके साधक. अपने मक्तनके पक्षपाती, ओर अपनी आसक्ति करायकें निरोध करिवेवारे श्रीव्रजा-धीश ॥३॥ कृपाके समुद्र ओर वेणुगीतमें " बहापीडं " यह श्लोकमें नटवर रूप जतायों है सो रूपवारे स्मरणीय हे सोही अपनों सर्व सिद्ध

करिवेबारे हें तासों हृदयमें अणुमात्र चिंता नांही कर्त्तव्य हे ॥ ४ " टीका-स्मरण, सेवा, कथा, वार्त्ता, अहार्निश एक वजाधीशकी करे तो यह प्रपंच देह संबंधी लौकिक बैदिक सबकी विस्मृति होय येही (स्मरण, सेवा, कथा, वार्ताही, प्रपंचविस्मृतिको साधन तथा पुष्टि-मार्गीय भगवद्धर्म हे ओर नांही सो अजाधीश अपने भक्तनके पश्चपाती हे अपने सामर्थ्यकरि भक्तनको सब ठोरतें निरोध सिद्ध करत हे ओर जो 'जप, तप, यज्ञ, होम, तीर्थ, ब्रतादिक मर्यादामार्गके साधन हें तामें अनेक कालादि दोष प्रतिवंधक होतहे तामें प्रभु रक्षा नांही करतहे ओर भगवद्धर्ममें प्रभु रक्षा करतहें जेसे प्रह्लादके अर्थ प्रभु स्तंभतें प्रकटे भक्तकी रक्षा कीनी तार्ते श्रीकृष्णको सारण सेवादिक मन लगायकें करनो तहाँ कालादिक कछ बाधक न होयगो अपने भक्तनके पश्चपाती भगवान् हे सो अपनी आसक्तिको सामर्थ्य भक्तनमें धरि सब ठोरतें निरोध करतहे ॥ ३ ॥ एसे श्रीकृष्णको स्मरण सदाही कर्त्तव्य हे सो श्रीकृष्ण परमकृपाल हे सो वेद, शास्त्र, श्रीभागवतर्मे प्रसिद्ध हे। षष्ट-स्कंधर्में कहेहे " सांकेत्यं पारिहास्यं च स्तोभं हेरूनमेव वा। वैकुठनाम-अहणमशेषाघहरं विदुः ॥ १ ॥ अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । संकीत्तितमयं पुसां दहेदेघो यथाऽनलः ॥ २॥ "( संकेतयुक्त, हास्ययुक्त, मशकरिमें कह्यो, अपराधर्ते लियो, एसोह वैकुंठ ( भगवान् ) के नामको बहुण हे सो सर्व पापकों इरिवेबारो हे एसे ऋषि जानतह ॥ १ ॥ अज्ञानतें अथवा ज्ञानतें उत्तम यशवारे भगवान्के नामको कीर्त्तन हे सो अभि जेसे काष्ठकों जरावतहे तेसे सर्वपापकों जराय देतहे ll २ ll ) यह वचनर्ते ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभु नवरत्नप्रथमें कहेहें "अज्ञानादथवा झानात्कृतमात्मनिवेदनम् । यैः कृष्णसात्कृतपाणैस्तेषां का परिदेवना " [ अज्ञानसों अथवा ज्ञानसों प्रभुके आधीन प्राणवारे जिन मक्तनर्ने आत्मनिवेदन कीयो है तिनकों लौकिक वैदिककी

[ विधिनिषेधादिककी ] चिंता कहाहे ? कछ नांही ) इत्यादि-वचनसों जाननों जो सेवा स्मरणादिक भगवद्धमं जानिकें करे अथवा अनजाने करे तो हु प्रभु कृपा करे सो श्रीमहाप्रभुजीके चोराशी वैष्णवकी वार्चामें कहेहें जो गदाधरदासनें शाककी कही सो माधव-दाम ले आयो ताकरि माधवदासकों भक्ति भई याभांति प्रभु सेवा मानिलेतहे याभांति प्रभुकी कृपा शास्त्रमें प्रसिद्ध हे तार्ते प्रभुही हमकों अपने जानि सर्वकार्य सिद्ध करेंगे तार्ते भगवदीयकों लोकिक वैदि-ककी चिंता तथा अपने उद्धारकी चिंता नांही कर्तव्य हे ॥ २ ॥ मूलं-सतामप्यसतां वाऽपि स्वकीयानां कृपानिधिः । करिष्यति स्वतः सर्वमतिश्चेता न काऽपि हि॥५॥

शब्दार्थः—सत् [ सात्विक ] असत् [ तामस ] अथवा सत् व्रजभक्त असत् अपनहू उनके शरण जाय उनके भये तिनके सर्व मनोरथ
कृपाके निधिरूप प्रभु आपुही करेंगे तासों निश्चय कछुहू चिंता नांही
हे ॥ ५ ॥ टीका—प्रभुकी यह प्रतिज्ञा हे जो भक्तनके उपर सदा
कृपाही करतहे सो प्रतिज्ञा सत्य हे मन, वचन, किया. तीनो करि
अपने स्वकीय भक्तनपर कृपाही हे कृपानिधि एसो प्रभुको नाम हे सो
विविधनामाविछमें नाम कहेहें "भक्तजनकल्पवृक्षाय नमः", "भक्ताधीनाय नमः " इत्यादि बोहोत नाम हे सो प्रभु स्वतः आपुही सर्व
सिद्ध करेंगे ताते अपने कछुही चिंता नांही कर्त्तव्य हे ॥ ५ ॥
भूलं—सत्संगाऽभावतो नित्यमस्त्संगस्वभावतः ।

वर्तते विषयाऽऽवेशेश्वकाऽऽरूदेव मन्मतिः॥६॥

राज्दार्थः-[ अब श्रीहरिरायजी वैष्णवनकों दीनताभाव शिखाय-वेके लिये पांच श्लोंकम अपनी व्यवस्था लिखतहे ] सत्संगके अभा-वसों ओर नित्य दुःसंगके स्वभावसों विषयके आवेशकरिकें मेरी मति चक्रमें आरूढ होय तेसें भ्रमित हे ॥ ६ ॥ टीका-अब श्रीहरि- रायजी कहतहे उपर कहे जो चिंता नांही कर्तव्य हे प्रभु सर्वप्रकार रक्षा करेंगे तोह भगवदीयनके संगको अभाव हे जो सत्संग होय तो दुःसंग बाधा न करे सो सत्संग तो यह कालमें दुर्लभ हे ओर असत्संग यत्न विना यह कलिकालके स्वभावतें सिद्ध हे सो हृद्यमें विष्णावश करावत हे, यद्यपि भगवद्धमादिक करतहों तोह विषयको आवेश हृदयमें रहतहे सो आवेश जहांतांई होय तहांतांई प्रभुको आवेश होप नही सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु संन्यासनिर्णयमें कहेहें "विषयाकांतदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः " [विषयाकांत देहवारेनके हृदयमें निरंतर अथवा निश्रय हरिको आवेश होय नही ] इत्यादि वचनतें असत्संगर्ते विषयको आवेश होय नही ] इत्यादि वचनतें असत्संगर्ते विषयको आवेश होतहे ताकरिकें मेरी बुद्धि चक्रारूढकी नांई दशो दिशा फिरे हे प्रभुमें विश्वास नांही होतहे चिंतातें अनेक संसारको दुःखही आय लगतहे ताकरि बुद्धि मलीन हे ॥ ६ ॥ मूलं नैतिस्मिन समये कोऽपि सहायो मम वर्तते ।

रूप गतारमध् रामय पराजाप सहाया मम पतात । विना श्रीब्छभाचार्यचरणांबुस्हाश्रयात् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः न्यह समयमें श्रीवक्षभाचार्यजीके चरणाविंदके आश्रय विना मोकों काहू सहाय नांहीहे ॥ ७ ॥ टीका-दुःसंगकरि विषया-वेशतें मन भ्रमतहे में अनेक दुःख पावतहों भगवदीय कोड मिलत नांही तातें यह कराल कालमें मेरी सहाय कोन करनहारो हे ? एक श्रीवक्षभाचार्यजीके चरणकमलको में आश्रय कीयो हे सोई मेरे सहाय हे और कोड सहाय करिवेमें नांही समर्थ हे यहकरिके श्रीहरिरायजी यह जताये जो यह कलिकालमें श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय कीये हे तिनकों तो सर्व फलकी सिद्धि होयगी और जिनके

१ सर्वे फलप्राप्तिषे कालदोष, संगदोष, तथा अनदोष वाधक हे सो श्रीआचार्य-बीको आश्रय जिनकों दृढ होय तिनकी सर्व किया इन श्रीमहाप्रसुनकी आञ्चानुसार विवेक, धैर्य, और आश्रयकों अनुसरीकें होय तातें यह उपर कहे दोष बायक न होय.

श्रीआचार्यजिके चरणकमलको आश्रय नांहीहे सो कोटानकोटि साधन करो परंतु संगदोष कालदोषतें विषयावेशकरि चकारूढकी नांह भ्रमेगो उनकों कञ्ज फलिसिद्ध नांहीहे तातें यह पुष्टिमार्गीय वैष्णवनकों श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलको दढ आश्रय निश्चयही कर्त्तव्य हे ॥ ७ ॥

मुलं-तत्तर्च्युता मृतिः कालबलात् केवललौकिके । नित्यं स्थिता ततो भीतिर्भूयसी जायते हृदि॥८॥

राज्यार्थः -कालबलसों आश्रयतें मित निकस गई है और केवल लोकिकमें नित्य रही है ताकरिकें हृदयमें बोहोत बड़ो भय है ॥ ८॥ टीका - में अपने श्रवणसों कालको दुःख सुन्यो हे जो जन्ममृत्युसमान ओर कोई दुःख नांहीहे यह अनेक बार बड़ेनके मुखतें सुन्यो हे ओर मनहूमें कालदुःख आवतहे तोहू यह काल एसो कठिन हे जो बलातकार किर सगरो ज्ञान धरचो रहतहे केवल लोकिकही कार्य बनि आवत हे यामांति नित्यही लोकिक कार्यमें स्थिति हे ताकरि अपने हृदयमें बोहोत भय वार्यार पावतहों जेसें परीक्षित राजाकों कालको भय भयो तब प्रमुकी कृपातें शुकदेवजी भगवदीय आय उह कालभय निवृत्त कीयो तेसें अब मेरे मनमें बोहोत भय भयो हे सो श्रीआचार्यजीके कृपापात्र गगवदीयके संगतें दूरी होय सो मोकों दुर्लभ हे तातें भयकरि वारंवार हृदय कंपायमान हे ॥ ८॥

मूलं-किंवा को वेद भगवान् करुणात्मा चिकीर्षति । न जाने तेन मे चेतः खिन्नं भवाति सर्वथा ॥ ९

शब्दार्थः—करुणात्मा भगवान् कहा करिवेकी इच्छा करत हे सो कोन जाने ? में नांही जानतहों ताकरिकें मेरो चित्त निश्चय खेद्युक्त होय है ॥ ९ ॥ टीका—करुणात्मा भगवानके अभिप्रायकों कोन जाने ? काइसों नांही जान्यो जातहे कोटानकोटि साधन करे परंतु भगवानके हृदयके अभिप्रायको ज्ञान न होय काहेतें जो भगवानकी करुणा होय तो सर्व जान्यो जाय मन वचन करि भगवद्धर्म सेवा स्मरण विन आवे सा प्रभुकरुणा विना कहूं हृढ विश्वास नांही होत हे तातें में अपने चित्तमें निश्चयही खेद पावतहों जहांतांई प्रभुकी कृपा नांही तहांतांई सर्वथा सर्वकार्यमें दुःखही है ॥ ९ ॥

मूलं-विशेषः प्रेमजित्पत्राद्वोधव्यः सकलोऽपि हि । अनेनैव वयं किचित्स्वास्थ्यं मन्यामहे हृदः॥१ ०॥

शब्दार्थः -विशेष सकलह समाचार प्रेमजिरूप पत्रसों (अर्थात् प्रेमजी वैष्णवके मुखसों) अथवा प्रेमजीके पत्रसों जानने यह प्रेमजीतेंही हमारे हृदयके कछ स्वास्थ्यकों हम मानतहें ॥१०॥ टीका-ओर विशेष समाचार प्रेमजी वैष्णवके पत्रमें लिखि पटाये हे सो यह पत्रतें वोध न होय तो वामें देखिकें मन लगायकें वांचि जाननें तातें करणात्मा प्रभुकेही हम हे यह जानि हृदयमें किंचित्स्वास्थ्य (धीरज) हे जो प्रमु कृपाहू करेंगे काहेतें जो भगवद्धमें जानिकें करियें अथवा अनजाने कछ विन जाय तोहू प्रमु कृपा करें सो नवरत्नप्रंथमें कहेहें "अञ्चानाद्यवा ज्ञानात्कृतमात्मिनिवेदनम्। येः कृष्णसात्कृतप्राणेस्तेषां का परिदेवना " (अज्ञानसों अथवा ज्ञानसों प्रभुके आधीन प्राणकरिकें जिननें आत्मिनिवेदन कीयो हे तिनकों कहा लोकिक कर्तव्यकी चिंता हे ?) सो निवेदन तो कोई प्रकार भयो हे तातें मनमें स्वास्थ्य हे जो प्रमु कृपा करेंगे॥ १०॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं पोड्शं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाक्षम् ॥१६॥

# क्षापत्र १७.

सप्तदश शिक्षापत्रमें त्यागके द्वैविध्य निरूपणपूर्वक अत्यागको निरूपण तथा जीवके स्वरूपनिरूपणतें मार्गस्थितिकी दृढ अज्ञान्यता हे तासों अपने आचार्यजीके चरणारिवंदको दृढ आश्रयकरिके दुःसंग तथा अविश्वासके अभावकरिकें मर्व फलकी प्राप्ति होय सो निरूपण है। उपर कहे जो भगवानके अभिप्रायकों कोन जाने तातें मनमें खेद हे ताहु प्रभु करुणात्मा हे ताकरि कछ मनमें धीरज हे सो प्रभु करुणा करे तब उत्तम मध्यम भगवद्धमं बनि आवे, तहां कोड कहे जो भगवद्धमं तो एकसो हे उत्तम मध्यम कहा ? तहां कहतहे—

# मूलं-यदुक्तमस्मदाचार्यैगौणमुख्यविभेदतः।

त्यागो गृहधनादीनामथवा कृष्णयोजनम्॥ १॥

शब्दार्थः - जो अपने आचार्यजी श्रीमहाप्रभुजीने गौण ओर मुख्य भेदसों त्याग दोय प्रकारको संन्यासनिर्णयादि ग्रंथमें कहा। है नाम गृहधनादिकको त्याग हे सो गौण त्याग हे अथवा गृहधनादिक-नको श्रीकृष्णमें विनियोग करनो सो मुख्य त्याग हे ॥ १ ॥ टीका-श्रीआचार्यजी महाप्रभु भक्तिवर्द्धिनी आदि ग्रंथमें उत्तम, मध्यम, प्रकार कहेहें " अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं पूज्या श्रवणादिमिः । व्यावृ-तोऽपि हरो चित्तं श्रवणादी यतेत् सदा" (अव्यावृत्त होय पूजा तथा श्रवणादिकरिकें श्रीकृष्णकों भज्ञे ओर व्यावृत्त होय तोह्न हरिनि-मित्त जो श्रवणादिक ताम सदा यत्न करे ) यह वचनतें श्रीकृष्णकी कथा, सेवा, स्मरण, अव्यावृत्त होयकें करे यह मुख्य, ओर व्यावृत्तिह करे परंतु मन हरिमें राखे यह गोण सो श्रीहरिरायजी कहतहे जा घर, धन, लोकिक, वैदिक, सब त्याग करी प्रभुको भजन करे जेसे गदाधरदास अन्यावृत्त रहे जलकी लोटि भरी पद्मनाभदास छोला धरे यह मुख्य प्रकार, यह न बने तो सब श्रीकृष्णके अर्थ लगावे राजसेवा करे तामें सगरो धन गृह लगावे तोहू प्रभु कृपा करे॥ १॥

# मूलं-वैराग्यपरितोषादेरत्यागोऽपि निरूपितः। तथा विषयभोगस्य त्यागोऽपि विनिबोधितः॥२॥

शब्दार्थः-वैराग्य ओर परितोषादिकनको अत्यागहू निरूपण कीयों हे ओर विषयभोगको त्यागहू विशेषकरिकें निरंतर वतायों हे 11 रे 11 टीका-वैराग्य ओर संलोषको त्याग न करे काहेतें जो बैराग्य होय तो यह संसारमें लौकिक देहसंबंधी सुख दुःख हदयमें बाधा न करे भगवद्धर्म बन्यो जाय ओर संतोष होय तो सहजमें आय प्राप्त होय ताहीकरि आनंद रहे लोभ करी पाप आचरण न करे काहेतें जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी श्रीसुवोधिनीजी निवं-धादि ग्रंथमें कहेहें "अचौर्याणामपापानां " (चोरी करिवेवारे न होय तथा पापी न होय तिनके द्रव्यको प्रभु अंगीकार करे ) चोरी करी पाप करी कछ ल्यावे ता द्रव्य (अञ्च ) प्रभु केसें अरोगे ? तातें वैराग्य संतोषादिक धर्म न छोडनो ओर विषयभोगको त्याग करनो काहेतें जो विषय बहुत कीयेतें हृदयमें विषयको ध्यान होय जाय पार्छे विष-यावेश सगरे देहमें होय तो प्रभुको आवेश न होय सो संन्यासनि-र्णयमें श्रीआचार्यजी कहेहें ''विषयाक्रांतदेहानां नावेशः सर्वदा ( सर्वथा ) हरेः " ( विषयकरिकें आक्रांत देहवारेनकों निरंतर [अथवा निश्चय ] हरिको आवेश न होय ) तार्ते विषयभोगकोहू अवश्य त्यागं करनो ॥ २ ॥

### मूलं-तथा सत्संगमात्यागः सर्वत्रेव विशेषतः । अन्याश्रयपरित्याग उक्तो बाधकरूपतः ॥ ३ ॥

शब्दार्थ:-तेसेंही सर्वजग्गेहू विशेषकरिकें संत्संगको अत्याग हे ओर बाधकरूपसों अन्याश्रयको चार्यो ओरसों त्याग कह्यो हे ॥ ३॥ टीका-भगवदीयको संग न त्यागे यह सत्संग बोहोत वडो हे सर्वोपरि कत्तेव्य हे सो श्रीभागवतप्रथमस्कंधमें शीनकको वाक्य हे " तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् । भगवत्संगिसंगस्य मत्थीनां किमुता-शिषः " ( भगवद्भक्तके संगके एक लव बरोबर नांही स्वर्गको के नांही मोक्षकों हम तुलेहें तहां मनुष्यनके आशिषनकी तुलना तो केसें करे ? ) सत्संगके सुखसमान स्वर्गलोक, अपवर्ग, (मोक्षद्व) नांही हे तार्ते भगवदीयको संग छोडनो नांही जहां भगवदीय होय तहां आपू जायकें सर्वथाही संग करे ओर अन्याश्रयकों शीव्रही त्याग करे काहेर्ते जो यह (अन्याश्रय)भावर्मे त्राधक है. श्रीनंदरायजी अविका-पूजनकों गये सो सर्पनें यसे श्रीगुसाँईजीकी सेवकनी डोकरीने हाक-मको कही तुम मोको जीवाई इतनो कहत प्रभु अंतर्धान भये दामो-दरदासकी स्त्रीनें अन्याश्रय कीयो सो पुत्र म्लेच्छ भयो तातें अन्या-श्रयको मर्दथा त्याग करनो सो अन्याश्रय बडो बाधक है ॥ ३ ॥ मूलं-एवं निरूपितौ त्यागाऽत्यागौ सर्वत्र सर्वशः। न जीवाः स्वबलारिकचित्कर्त्तुं शक्तुवते स्वतः॥४॥

शब्दार्थः-ऐसें सर्वप्रकारसों सर्वत्र त्याग ओर अत्याग निरूपण कीये हे सो जीव अपने बलसों कछु करिवेमें समर्थ नांहीहे ॥ ४॥ टीका-याभांति निरूपण श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी सुबोधिनीजी आदि श्रंथमें कीये हे सो विचारकरित्याग करनो होय ताको त्याग करनो। अत्याग करनो होय ताको अत्याग करनो। भगवद्धर्ममें साधक होय ताको अत्याग यह विचार राखे परंतु जीवको बल नांहीहे न त्यागी सके न राखि सके। ब्रह्मादिक, शिवादिक, नारदादिक, बडे त्यागी हे तिनकों हू त्याग कछ वस्यमें नांही तो तुच्छ जीवको कहा सामर्थ्य ? वाको कीयो कछ नांही होत हे जीव तो मायाके वस्य स्वभावकरि दुष्ट होय रह्यो हे ! ॥ ४ ॥

मूलं-अतः कथं भवेन्मार्गास्थतिजीवेषु सर्वथा।

फलाशाऽपिकथं कार्या जनस्तत्रास्थितो प्रनः॥५॥

शब्दार्थः—तासों जीवके विषे मार्गिस्थित सर्वथा केसें होय ओर मार्गमें स्थिति विना फिर मनुष्य फलकी आशाह केसें करे ? ॥ ५ ॥ टीका-एसे दुष्ट किया करिवेवारे दुष्ट जीव हे तिनकी यह सर्वोषिर पुष्टिमार्गमें स्थिति सर्वथा न होय अष्ट प्रहर लौकिक विषयादिकमें पड़्यों है सो पुष्टिमार्गमें कोन भांति स्थिति होय ? सर्वथा न होय तो यह जीव पुष्टिमार्गीय फलकी आशा केसें करे ? यह स्थिति नांही नो फल कहांते सिद्ध होयगो जीव तो तुच्छ अरु दुष्ट हे तिनकोंह जा प्रकार लौकिकतें छुटिवेकी सिद्धि होय सो उपाय कहत है ॥ ५ ॥

मूलं-तथाऽपि श्रीमदाचार्यचरणाश्रयणादिपि।

अश्वयमिप यच्छक्यं तद्भवेत्सर्वथेव हि॥६॥

शब्दार्थः—तोहू श्रीमदाचार्यजीके चरणारविंदके आश्रयसों जो अशक्य हे सोह सर्वथाही शक्य होय ॥ ६ ॥ टीका—यद्यपि जीव अनेक दोषसों भन्यो हे या जीवसों दोष नांही छूटत एसे हू जा जीवनें श्रीआचार्यजी महाप्रभुके चरणकमलको हढ आश्रय कीयो हे तिनकों दोषको स्याग अशक्य हे तोहू शक्य होय ओर पृष्टिमार्गीय फलसिद्धि होय सो श्रीगुसाँईजी कहेहें " चित्तेन दुष्टो वचसार्थि दुष्टः कायेन दुष्टः कियया च दुष्टः। झानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो ममापराधः कतिधा

विचार्यः ॥ १ ॥ संसारसागरे मझजीवोद्धारपरायणम्। आश्रये त्वतपदांभोजं पुरुषोत्तम ! सद्गुरो ! ॥ २ ॥ " (चित्तकरिके दुष्ट, वचनकरिकें
दू दुष्ट, कायाकरिकें दुष्ट, कियाकरिकें दुष्ट, ज्ञानकरिकें दुष्ट ओर भजनकरिकें दुष्ट हों सो मेरो अपराध कितनें प्रकारको विचारिवे योग्य हे ?
॥ १ ॥ संसाररूप समुद्रमें मझ जीवके उद्धार करिवेमें तत्पर एसे तुद्धारे
चरणारविंदकों हे श्रीपुरुषोत्तम ! हे सद्गुरो ! में आश्रय करूं हूं ॥ २ ॥ )
श्रीमहाप्रभुजी कहें हें "शरणस्थसभुद्धारम्" [शरणमें रहे तिनके उद्धार
करिवेवारे ] "अश्वत्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः " [अशक्यमें
तथा सुशक्यमें निश्चय हरि शरण हे ] यामांति निःसाधन होय
श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलको हट आश्रय करे तिनकों यह
पुष्टिमार्गको फल निश्चय होयगो ॥ ६ ॥

मूलं−यदि दुःसंगदोषेण न भवेच्छिथिलं मन'। यदि वा कालदोषेणाऽविश्वासोऽपि भवेन्न हि॥७॥

शब्दार्थः—(उपर श्लोकमें कह्यो जो श्रीमदाचार्यजीके चरणार-विंदके आश्रयसों अशक्यह शक्य होय तामें वाधक हे सो वाधक न होय तव अशक्यह शक्य होय सो कहतहे ) जो दुःसंगके दोष करिकें जब मन शिथिल न होय और कालदोषकरिकें जब अविश्वास न होय तब अशक्यह शक्य होय ॥ ७ ॥ टीका—उपर कहे जो आश्र-यतें निश्चय फलसिद्धि होय तामें जो दोष महाबाधक हे तिनसों वचे तो फलसिद्धि होय एक तो दुःसंग होय तो ता दोषतें भाव घटि जाय मन शिथिल होय जाय तातें आश्रय जात रहे, भरतकों मृगके दुःसंगतें तीन जन्म भये द्विविद बानर रामभक्त हतो सो नरका-सुरके संगतें श्रीवलदेवजीसों लच्यो एसें ओर बोहोत जीव दुःसंगतें गिरे हें तथा कालदोषतें विश्वास न रह्यो, जहां अविश्वास भयो तहां आश्रय छूट्यो तब यह जीव निश्चय गिन्यो ॥ ७ ॥ मूलं-''अविश्वासो न कर्त्तव्य " इत्युक्तेः स तु बाधकः । अयमेवाऽस्य मार्गस्य मूलमाश्रयसाधकः॥ ८॥

शब्दार्थ:-अविश्वास नहीं करनों काहेतें जो बाधक हे एसें श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजीनें विवेकधैर्याश्रयमें कह्यो हे तासों यह वाधक हे, काहेर्ते प्रष्टिमार्गको आश्रय सिद्ध करिवेवारे यह विश्वास हे सोही मूल हे ॥ बुक्षको मूल स्थित होय तो समग्र बुक्ष स्थित रहे तेसेंही विश्वास दढ होय तो प्रष्टिमार्गीय धर्म-आश्रय दढ रहे ॥ ८ ॥ टीका-अविश्वास न करनों सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी विवेकधैर्याश्रय ग्रंथमें कहेहें "अविश्वासो न कर्त्तव्यः सर्वथा वाधकस्तु सः। ब्रह्मास्त्रचातको भाज्यो प्राप्तं सेवेत निर्ममः " ( अविश्वास नांही करना यह निश्रय वाधक हे ब्रह्मास्त्र ओर चातकपक्षीकी भावना करनी ) जो ब्रह्मास्त्रमें अविश्वासर्ते हनूमान लोहकी सांकलमें वांध्ये न रहे ओर चातककों विश्वास हे तो मेघ जल देतहें तेसें विचार ओर ममतारहित होय प्राप्तको सेवन करनो यह वचनतें अविश्वास सर्वथा न करे, रावणको अविश्वास भयो तव ब्रह्मास्र छुटीगयो, हनूमाननें लंका जराई, चातककों विश्वास हे तो मेघही मनोरथ पूर्ण करतहे तातें अविश्वास आसुर धर्म हे सो सर्वथा न करे यह श्रीआचार्यजी महाप्रभुके पुष्टिमार्गमें मूल हे सर्वोपरि आश्र-यको साधक विश्वास ही है ॥ ८ ॥

मूलं-आश्रयेणैव सकलं सिद्धिमेति न संशयः॥ पृथक्शरणमार्गोक्तिरत एव प्रभोरपि॥९॥ शरणस्थसमुद्धारकृतिविज्ञापनादपि॥ विवेकधैर्यभक्त्यादिसाधनाभाववादतः॥१०॥

शब्दार्थः-आश्रय करिकेंही सर्व सिद्धि होय यामें संशय नांही तासोंही ''पृथक्शरणमार्गोपदेष्टा "एसे नाम श्रीगुसाँईजीने कहेहे॥९॥

ओर विवेक, धैर्य, भक्त्यादिक साधनके अभाववादर्ते शरणमें रह्ये एसे जीवनको उद्धारकरिवेकी विज्ञप्तिकरि तासोंही आश्रयतें सकल सिद्ध होयंगे ॥ १० ॥ टाका-जा जीवको प्रभुमें हढ आश्रय भयो तिनको सकल कार्य निश्चय सिद्ध भयो यार्मे संशय नांही, श्रीकृष्ण फलात्मक पुष्टिपुरुषोत्तमकी शरणको यह पुष्टिमार्ग, अपने देवी जीवनके अर्थ श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीनें न्यारो प्रकटकीयो है ॥ ९ ॥ श्रीआचार्यजी: महाष्यु कृष्णाश्रयत्रंथमें कहेर्हे 'शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् ' ( शरणमें रह्ये एसे जीवको उद्धार करिवेवारे (अथवा उद्धार करिवे-निमित्त ) श्रीकृष्णकों में विज्ञप्ति करूं हूं ) या भांति श्रीमहाप्रभुजीनें श्रीकृष्णसों कहि अपनें पुष्टिमार्गीय सेवकनकों शरण सिद्ध कीये ओर विवेकधेर्याश्रयमें कह साधनको जीवनमें अभाव हे विवेकधेर्यभक्त्यादि-रहित है तिनहुकों शरण कीये है ओर विवेकधैर्याश्रयमें कहेहें "अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः"(अशक्यमें तथा सुशक्यमें निश्चय हरि शरण हे)या भांति पुष्टिमार्गीय शरण, विनसाधनके जीवनकों सिद्ध कीये ओर मर्यादामार्गर्मे भगवद्गीतामें भगवाननें शरणमार्ग कह्यो है " सर्वधर्मान परित्यज्य भागेकं शरणं व्रज । अहं खां सर्वपापेभ्यो मोक्ष-थिष्यामि मा शुचः" (सर्वधर्मकों छोडिकें एक मोकों शरण हो, में तोकुं सर्वपापर्ते मुक्त करूंगो शोक मति करे ) भगवान् कहे हे अर्जुन ! तूं सर्वधर्म छोडिकें भेरि शरण आव में सगरे पापनकों दूरीकरिकें मोक्ष करूंगो. यह मर्यादाकी रीति हे जो पाप दूरी करिकें फल देय ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीनें तो अपने जीव यद्यपि दोषसहित विवेक. धैर्य, आश्रय रहित है तोहू तिनकों शरण सिद्ध कीये है ॥ १० ॥

मुलं—सन्मार्गविद्धिः सततं कृतप्रभुपदाश्रये । तुत्तुक्तवाक्यभावार्थविभावनपरायणैः ॥ ११ ॥ ्रेशब्दार्थः—सन्मार्गकों जानिवेबारे तथा निरंतर कीयो हे प्रमु (श्रीकृष्ण तथा श्रीगुसाँईजी) के चरणारविंदको आश्रय जिनने एसे ओर इनने कहो वाक्य [गीताजी तथा विज्ञिष्ठ आदि]को जो भावार्थ ताकी विशेष भावनामें तत्पर एसे [भगवदीयन] के संग सदा रहेनो यह संबंध तीसरे श्लोकमें मिलेगो ॥ ११॥ टीका—पृष्टिमार्गमें जो जीव श्रीआचार्यजीद्वारा शरण आये हें तिनकों श्रीआचार्यजी निश्चय प्रमुके पदको आश्रय आपुही सिद्ध करेंगे अपने जीवनके अर्थ तो यह शरण-मार्ग पकट कीयो हे तात श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके वाक्यकी भावना अष्टपहर करे जो मेरेलिये श्रीमहाप्रभुजी प्रतिज्ञा करी शरण सिद्ध कीये हे या भांति वचनके भावमें अष्टप्रहर परायण रहे, दढ विश्वास राखे, श्रीकृष्णके सन्मुख कृष्णाश्रय ग्रंथको पाठ करे, तो सकल कार्य सिद्ध होय ॥ ११ ॥

## मृलं-यथाशक्तिस्वमार्गीयप्रभुसेवापरेरपि । विरुद्धंकृतिसंदेहदाहनोद्योगतत्परः ॥ १२ ॥

शब्दार्थः -यथाशक्ति अपने (श्रीमहाप्रभुजीके प्रकटित ) मार्गमें सेन्य प्रभुकी सेवामें तत्पर एसेह् विरुद्ध कृतिमें जो संदेह ताको अथवा विरुद्ध कृति तथा संदेहके दाहनको जो उद्योग तामें तत्पर एसेनके संग रहेनो ॥ १२ ॥ टीका -यथाशक्ति पृष्टिमार्गीय भगवत्सेवा जितनी बने तितनी करे, "अकाले वा सुकाले वा विकालेवा" (समय विना, आले समयमें, अथवा विपरीत समयमें ) या भांति तीनो वचन श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें. श्रीभागवत अष्टमस्कंघमें ब्रह्माजी कहेहें "यथा हि स्कंघशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् । एवमाराधनं विष्णोः

१ यह उत्तरार्द्ध भाषाकी टीकाबारे पुस्तकमें त्रयोदश स्त्रोकमें हे. और यहा त्रयोदश स्त्रोकमें पूर्वार्द्ध हे परंतु रन्नभटकी टीकाके अनुसार इहां लिख्यो हे.

सर्वेषामात्मनश्च हि "( जेसे वृक्षके मूलकों ( जलको ) सिंचन हे सो वही शासा छोटी शासा पत्र तांई प्राप्त होयहे, ओर पत्रशासामें सिंचन करे तो कल्ल फल न होय उलटो विगार होय तेसे विष्णुको आराधन हे सो सर्वदेवनको तथा आत्माकोही आराधन होयहे ओर अन्य देवको आराधन हे सो वह देवकों तथा प्रभुकोंहू प्राप्त नांही होय ) भगवानकी सेवा करी सो वृक्षके मूलमें जल दीयो तातें शासा पत्र सर्व हर्यो होय तेसें ओर देवनकी सेवा पत्रशासावत हे तातें प्रभुकी सेवा करनी सो पृष्टिमार्गीय भगवदीयको मुख्य धर्म हे ओर पृष्टिमार्गीमें जितनो विरुद्ध हे ताकों अभिवत जाननो जो यातें जरूंगो पामांति भय मानि छोडिवेको उद्यम राखे जो एतन्मार्गविरुद्ध कृतिको त्यागही करनों ॥ १२ ॥

### मूलं-निरंतरं स्वमार्गीयसतां संगसमन्वितैः। स्थेयं संसारविमुखेः स्वग्रहं प्रणतेरपि ॥ १३ ॥

शब्दार्थः-निरंतर स्वमार्गीय सत्पुरुषके मंगकरिकें युक्त तथा अहंताममतारूप संसारतें विमुख ओर अपने गुरु श्रीमदाचार्यजीकों अत्यंत नम्रीभूत (नमनपूर्वक श्रीआचार्यजीकी आझामें रहिवेबारे) एसे भगवदीयके संग रहेनो ॥ १३॥ टीका-पृष्टिमार्गीय भगवदीयकों संग निरंतर करे सो भक्तिबद्धिनीमें श्रीआचार्यजी महाप्रमु कहेहें "सेवायां वा कथायां वा यस्यासिक्टिंदा भवेत्" (सेवामें अथवा कथामें जिनकी आसिक हढ होय) सेवासों पोहोचिकें भगवदीयके मुखतें सुननो काहेतें जो निरोधलक्षणमें कहेहें "महतां कृपया यहत्कीर्तनं सुखदं स्मृतम्। न तथा लोकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत् " (महत्तुरुषकी कृपातें कीर्तन जेसो सुख देयवेबारो सुन्यो हे तेसो लोकिककें संगतें नांहीहे महत्संग हे सो खिन्ध (धृतयुक्त) भोजन वरोबरी हे

ओर लोकिक संग हे सो रूक्ष ( घृत विना रूखे ) भोजन बरोबरी हे ) भगवदीयके संग कथा हे सो सुंदर क्षिण्ध हे महाप्रसादभोजन हे तार्ते सर्वदोष जाय ओर ह्यैकिक जनके मुखकी वार्त्ता हे सो रूखो आसुरी भोजन हे तार्ते स्वमार्गीय वैष्णवनको संग कर्त्तव्य हे ओर यह स्रौकिक संसारतें विमुख रहे अपने गुरुके शरण रही दीन होय प्रणिपित्तमें रहे "त्रायस्व भो जगन्नाथ ! गुरो ! संसारवह्निना । दग्धं मां कालदष्टं च त्वर्दीयशरणागतम् "[हे जगतके नाथ ! गुरो ! संसाररूप अमितें जरयो ओर कालरूप सर्पनें डस्यो एसो आपके शरण में आयो हों ताको रक्षण करो ) या भावकरिकें गुरुकी शरणागत रहे काहेर्ते जो गुरुकी कृपा होय तो प्रभु कृपा करे ओर गुरु अप्रमन्न होय तो प्रभुह अभसन्न होय '' हरों रुष्टे गुरुस्नाता गुरौ रुष्टे न कश्चन " (प्रभु अपसन्न होय तो गुरु रक्षा करे ओर गुरु अपसन्न होय तो कोई रक्षा न करे ) तातें गुरुतें प्रणिपात्तयुक्त रहे या भांति वैष्णव रहे ताकों श्रीआचार्यजी महा-प्रभुजीकी कृपार्ते पुष्टिमार्गीय सिद्धांतके फलको अनुभव होय ॥ १३॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं सप्तदशं शिक्षापत्रं श्रीगोपे-श्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम्॥ १७॥

# शिक्षापत्र १८.

अष्टादश शिक्षापत्रमें भगवदीयनकों केवल उदरभरणाथें कार्य करनो उचित नांही किंतु विरहकरिकें सर्वत्र भगवत्स्फूर्तितें लीलाति-रिक्तं सृष्टिमें आनंदरहित जानि जो कछु उपायकरिकें प्रपंचको विस्म-रण करी श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापन करें ओर श्रीमदाचार्यजी तथा श्रीगुसाँईजी ओर श्रीस्वामिनीजी आदिसों अन्यमें भगवतुल्य बुद्धिन करनी यह निरूपण है। उपर शरणको ओर सेवाको प्रकार कहे तामें यह काल बाधक हे सो जीव नांही जानत तिनको जा भांति झान होय सो निरूपण करतहें—

### मूलं−कालः स्वकार्यं कुरुते न जानाति जनो यतः। प्रमाद्यति हरेः कार्यं स्वात्मकार्येऽतिविह्नलः॥ १ ॥

शब्दार्थः -काल [ सर्वको आयुष्य हरिवेरूप ] अपनो कार्य करतहे सो जीव नांही जानतहे जासों प्रभुके कार्य सेवादिकमें प्रमाद करतहे ओर अपने कार्यमें बोहोत विह्वल है ॥ १ ॥ टीका - यह काल अपनो कार्य कीये जातहे क्षण क्षणमें जीवकी आयुष्यकों हरतहे ओर जीव नांही जानत जो मेरी आयुष्य दिनदिन घटतहे काल नित्य लिये जातहे यह ज्ञान जीवकों नांही होतहे तासों अपने कार्यमें प्रमादी होय रह्यों हे. लेकिक, वैदिक, संसारको काम, देह इंद्रियनको पोषण, विषयादिक, अनेक कार्यकी चिंता करिकें श्रीत हे तातें प्रमादी हे ताकरि ज्ञान नांही होत जो काल सगरी आयुष्यकों मक्षण करतहे मेरी कहा गति होयगी ? मोको कहा कर्तव्य हे ? यह ज्ञान नांही होत हे अनेक कार्यमें प्रमादी हे ओर अपने कार्यमें विह्वल हे देहसंबंधि संसारको कार्य हे तामें तत्पर हे आत्मसंबंधी मगबद्धमें, सेवा, स्मरण, कीर्तन, वार्ता, कथा इत्यादि कार्यमें विह्वल नांही होतहे ॥ १ ॥

### मूलं-केवलौटरिकत्वं तु तदीयानां न चोचितम् । न पूरयेत् किमुदरं सेवकानां कृपानिधिः ॥२॥

शब्दार्थः-तदीयनकों केवल उदरभरणसंबंधी ब्यापार करनो उचित नोही काहेतें जो कृपाके निधि प्रभु अपने सेवकनके उदरकों कहा नांही पुरे ? पुरेहींगे॥ २॥ टीका-उपर कहे जो छोकिक कार्यमें विद्वल हे सो केवल उदरभरणके कार्यमें तत्पर हे सो यह पुष्टिमार्गीय वैष्णवनकों उचित नांही काहेतें सो श्रीकृष्ण तो छपाके निधि हे सगरे जगतके भरणपोषणकर्ता हे सो कहा अपने सेवकनको पालन नांही करेंगे ? सेवकनके उपर तो सदा छपा करतही आये हे या भांति विष्णव श्रीठाकुरजीको विश्वास मनमें राखि सर्वदा भगवद्धर्म आचरण करे तथा व्यवहार विना न चले तो अनवसरमें प्रहर एक तथा घडी चार व्यवहारहू करे ओर मनमें यह जाने जो जितनो मिलनहार होयगो सो प्रहर एक तथा घडी चारमें सब मिलि रहेगो यह विचार वैष्णव मनमें राखे भगवानको माहात्म्य विचारे जो प्रभु सर्वसामर्थ्य खुक्त हे सब सिद्ध करेंगे॥ २॥

मूलं-चिंता कापि न कार्येति प्रभुवाक्यं विचित्यताम्। अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्यात् समता कृतौ॥३॥ तदा तु साधनाभावात् कि वृत्तं ज्ञानतः फलम्।

शब्दार्थः—नवरत्नग्रंथमें श्रीमहाप्रभुजी कहेहें जो चिंता कछ नांही करनी ताकी उपर विवरणमें श्रीगुसाँईजी कहेहें जो ठोंकिक चिंता तो भगवदीयकों होय नांही परंतु भगवदर्थ हू चिंता न करनी एसो प्रभुको वाक्य हे सो विचारनो ओर जब अज्ञानी ओर ज्ञानीनकी कृतिमें तुल्यंता निरूपण करी हे तासों साधनको अभाव होय तब तो साधनके अभावसों ज्ञानतें कहा फल भयों ? ॥३॥ टीका-मनमें चिंता न करे सो नवरत्नमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें "चिंता कािप न कार्या

१ नवरत्नमें कहा है जो अज्ञानसों अथवा ज्ञानसों जिननें निवेदन कीयो है तिनकों कछ चिंता नांही करनी तामें ज्ञानी ओर अज्ञानी तुल्य गिने है तामें ज्ञानीनको फल होय सो आगे स्होक देढकरिके निरूपण कीयो है.

निवेदितात्मभिः कदाऽपि । भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यानि छौकिकीं च गतिष् " ( निवेदन कीयो हे आत्मा (आत्मसंबंधी सर्व ) जिननें एसे वैष्णवनकों कछूहू चिंता नांही कर्त्तब्य हे काहेतें जो जिनकों निवेदित भयो है एसे भगवानह पुष्टिस्थ है सो लौकिक गति नांही करेंगे) इत्यादि वचनको चिंतन अहर्निश मनमें करे **यह न जाने जो में तो कछ्र जानत** नांही प्रभु केसें ऋपा करेंगे ? यह विचारनो जो प्रभुकों ज्ञानी भक्त और अज्ञानी भक्त दोउ बराबर हे सो नवरत्नमें श्रीआचार्यजी कहेहें "अज्ञा-नादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् " ( अज्ञानसों अथवा ज्ञानसों जिननें आत्मनिवेदन कीयों हे तिनकों कहा चिंता हे ? ) यह निवेदन श्रीआचार्यजीद्वारा ज्ञानकीर कीयो अथवा अज्ञानतें काहुकी देखादेखि कीयो तोहू चिंता नांही कर्त्तव्य हे काहेतें जो अमिको यह स्वभाव हे जो अनजाने हाथ घरे अथवा जानिके हाथ घरे सो भस्म होय यह लौकिक अभिमें इतनो सामर्थ्य हे तो यह तो श्रीआचार्यजीद्वारा निवे-दन कीयो ताकों लौकिक गति कवहू न होय. श्रीभागवतषष्ठस्कंधमें कहेहें " अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । संकीर्तितमघं पुंसां दहेदेघो यथाऽनलः " ( अज्ञानसीं अथवा ज्ञानसीं ग्रहण कीयो एसो जो उत्तम यशवारे भगवानको नाम हे सो अभि काष्ठकों जरादेहें तेसें पापकों जारिदेतहे ) अज्ञानतें ओर ज्ञानतें भगवन्नाम हे तो सकछ दोष भस्म होयजाय इत्यादि वचनकी भावना मनमें राखि चिंता रंचकहू नांही करनी एक प्रभुको आश्रय मनमें राखि तहां जीव**बुद्धितें** यह चिंता होय जो साधन कछ नांही तब ज्ञानतें कहा फल सिद्ध होय ? सोहू चिंता नांही कर्त्तेव्य हे जो साधन नांही बने तोड श्रीआचार्यजीके अंगीकारतें निवेदनकी फुलसिद्धि हे ओर ज्ञानवारे भक्तनकों जो विरहभावना होय सो आगे स्लोकमें कहतहे ॥ ३ ॥ मूलं-विरहेण हरिस्फूत्यी सर्वत्र क्वेशभावनात् ॥ ४ ॥ लीलातिरिक्तसृष्टौ हि निरानंदत्वनिश्वयात् । यथाकथंचिद्विस्मृत्य प्रपंचं हृदये न्यसेत् ॥ ५ ॥

श्बदार्थः-जो ज्ञानवारे हें तिनकों लीलाब्यतिरिक्त पदार्थमें आनंद-रहितको निश्चय होयवेसुं सर्वत्र क्वेशकी भावना होय तासौं विरहकरिकें इरिकी स्फूर्ति होय ताहिसों जेसेंतेसें प्रपंचको विस्मरणकरिकें श्रीकृ-ष्णकों हृदयमें स्थापन करे॥४॥५॥टीका-जब श्रीआचार्यजी महाप्रसु जीवकों विप्रयोगदान दे तब विरह हृदयमें होय, क्रेशकी भावना होय, हरि सर्व दुःखहर्त्ताको विरह सब ठोर होय, श्रीठाकुरजीके संबंध विना ओर कञ्ज न सुहाय, क्षणक्षणमें वित्रयोगकी भावना होय या भांति जाकी विप्रयोग अग्नि हृदयमें प्रकट होय तिनहीकों ये पुष्टिमार्गीय फलको अनु-भव होय लीलासंबंधरहित जो प्रवाही सृष्टि हे सो निरानंद हे उनकीं प्रभु अपने आनंदको दान कबहू नांही करतहे वे चंर्षणीकी नांई सदा संसा रमें अमतहे उनकों यह संसारही फल हे उनकों भगवछीलासंबंधको आनंद नांहीहे आनंदकरि रहित हे यह निश्चय जाननों ओर भगवछीला-संबंधी दैवी सृष्टि हे सो श्रीमहाप्रभुजीद्वारा शरण आय सत्संगकरि एकही वार जिनकों यह प्रपंच नांही छुटत सो थोरो थोरो क्रमकमतें छोडतहें अहर्निश अपने मनमें विचार करी प्रभुको स्मरण करतहें, यह ज्ञान हृदयमें होतहे जो हम तो प्रभुके दास हे अज्ञानकरि प्रभुकों भूलि गर्वेहें हमारो तो धर्म यहही हे जो प्रभुकी सेवा स्मरण करने या भांति दैवी जीवकों ज्ञान होतहे आसुरी जीवनकों नांही होतहे ॥ ४ ॥ ५ ॥

१ पुष्टिमार्गीय और मर्यादामार्गीयके संबंधवारे और अंगीकाररहित होय सो धर्माचरण करे परंतु उनकी रुचि स्थिर न होयवेसुं जो भ्रमतहे सो चर्षणी जानने.

#### मूलं−कृष्णं गूढं सदानंदं तथा लीलायुतं सदा ॥ रसंस्वसमनामानं भक्तभावात्मकं पुनः ॥ ६॥

शब्दार्थ:-(पूर्वश्लोकमें श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापन करे ऐसे कह्यो सो श्रीकृष्ण केर्सेहे ? सो आगें निरूपण करतहें )गुढ़, सदा आनंदरूप, तथा लीलायुक्त, सदा रसरूप, अपनो नाम जो सचिदानंदात्मक ( कृष्ण ) हें तिन बरोबर नामवारे (ब्रह्मरूप) ओर फिर भक्तनके भावात्मक एसे कृष्णकों हृदयमें स्थापन करे ॥ ६ ॥ टीका-श्रीकृष्ण केसे हें ? महागृढ़ सर्वोपरि हें जिनकों वेद आदि पार नांही पावतहे 'नेति नेति ' कहतहे, बुद्धिवानीर्ते अगोचर हे ओर सुदा आनंदरूप हे, एक्रसरूप हे जिनके आनंदकी एककाणिकामें सगरे जगतको आनंद हे सो श्रीकृष्णा-श्रयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेर्हें " प्राकृताः सकला देवा गणि-तानंदकं बृहत्। पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम " ( सर्वदेव पाकृत हे ( इनके आनंदकी गिनती होतहे जो मनुष्यनके शत आनंद होय जब मनुष्यगंधर्वको एक आनंद होय एसें गिनत गिनत ) अक्षर-ब्रह्महु आनंदकी गणनावारे हे ओर श्रीकृष्ण पूर्णानंद हें सो मेरी गति होउ ) ओर देवता तो प्राकृत हे तिनको आनंदहू प्राकृत हे अक्षरानंदहू सगरे आनंदकी गणनामें हे अपार नांहीहे ओर श्रीऋष्ण पूर्णानंद हैं जाके आनंदको पार नांही श्रीकृष्ण सदा आनंदरूप हें ओर सदा व्रजभक्तनके हित रसरूप छीलामें मन हैं भक्तनके संग मानादिक लीलानमें रसवृद्धि करतहें आपु रसरूप अपने भक्तनसों मान छोडेहें दीन होय मनावतहे सो गीतगोविंदमें कहेहें-स्मरगरळखंडनं मम शिरिस मंडनं धेहि पदपछव्मुदारम् " या भांति प्रार्थना करतहें जो अपनो चरणारविंद मेरे मस्तक उपर धरो तुझारो पदपछभ मेरे मस्तक को शुंगार हे या भांति अनेक दैन्य करतहें ब्रजभक्तनके भावात्मक हें श्रीकृष्णको रस व्रजभक्त भावकरिकें अनुभव करतहे ॥ ६ ॥

#### मूलं-यशोदोत्संगललितं मुग्धभावसमावृतम्॥ प्रपंचवैरिणं बाधहेतुलोकिकनाशनम्॥ ७॥

शब्दार्थः-श्रीयशोदाजीके उत्संगमें शोभित, मुग्धभावतें अति-सुंदर, प्रपंचके वैरी ओर सेवामें बाधरूप लौकिक हेतुनको नाज्ञ करिवेवारे ( श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापन करे )॥ ७ ॥ टीका-श्रीकृष्ण केसे हें ? श्रीयशोदाजी अपने उत्संगमें हेय खिहावत हे सो परम शोभा देतहें, मुग्ध बालककी नांई श्रीयशोदाजीके कंठमें वेष्टित हे, प्रपंच जो यह देहसंबंधी स्त्री, पुत्र, पति, घर, छौकिक बैदिक कार्य ताके वैरी हें श्रीयशोदाजी रंचकहू भूमिपें प्रभुकों घरिकें दूध उफनत हतो सो ,सह्मारन गई सो श्रीठाकुरजी ( जाने मोर्ते दुग्ध विशेष प्रिय हे यह) न सिंह सके दिधके माट फोरि डारे ओर वामें मांखन भयो हतो सो वंदरनकों खवायदियो यह कहिकें यह जतायो जो मोकों छोडिकें गृह-कार्य करेंगे ताको गृहकार्य छौकिक, बैदिक कर्छ न सिद्ध होयगो. जो जो भक्तनें प्रभुको आश्रय कीयो तिन सबनको प्रपंच नष्ट भयो काहेतें जो प्रपंचमें आसाक्त बाधक हे तासों छोकिक, काम. कोघ, मद, मत्सर, अहंता, ममता, मायाकृत स्त्रीकिक सबनके नाशकर्ता हे ओर अपनेमें आसाक्तिवारे भक्तनको ठौकिक सब दुरीकरतहे ॥ ७ ॥

### मृलं-स्वप्रवेशाय कामादिसर्वदोषनिवारकम् ॥

स्वार्थत्यकाखिलस्वीयपरमार्तिमहोत्सवम् ॥ ८॥

शब्दार्थः-अपने प्रवेशके अर्थ (हृदयमेंतें कामादिदोष निकसे तब प्रभुको आविर्भाव होय ताके छिये ) कामादिक सर्व दोषनकों निवृत्त

यहां 'स्वार्थं त्यक्त्वा ' एसो हू पाठ काहू पुस्तकमें दिखे हे. ताको अर्थ अपने स्वार्थ [ रमण ] कुं छोडिके हू अंतर्हित होय सब भक्तनकूं आर्तिदान देयवेतें परम उत्सववारे श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापन करने.

करिवेवारे ओर अपने लिये त्यक्त कीये हे अखिल ( लौकिक वैदिक ) जिननें एसे स्वीय-भगवदीयनकी विप्रयोगकी आर्तिकरिकें हे बडो उत्सव जिनकों (एसे श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापन करे ) ॥ ८ ॥ टीका– एसे श्रीकृष्ण जब भक्तनके हृदयमें प्रवेश करनको विचार करतहें ताही समय उह भक्तके हृदयके काम, कोघ, मद, मत्सर, आदि सकल दोष दूरी करतहें यह कहिकें यह जताये जो जहांतांई भक्तके हृदयमें कामादि दोष भरेहे तहांतांई श्रीकृष्ण हृदयमें नांही पधारें जब दोष दूरी होय तब जानियें जो प्रभु हृदयमें निश्चयही पधारें, श्रीकृष्ण भक्तके हृदयमें पधारिकें ( लौकिक वैदिक कार्य छोडिकें अपने दर्शनकी आर्तिवारे भक्तनको विरह होतहे सो ) परम आर्ति (दुःख) देतहें सो महा उत्सव-रूप जानतहें सो व्रजभक्तनकों सिद्ध हे, जिनके हृदयमें भावात्मक श्रीकृष्ण विराजतहें तातें गृहकार्य नांही बनि आवत सगरो दिन वेणु-गीत युगलगीतादिको गान करिकें वीतावत हें ओर रासपंचाध्यायीमें प्रभु अंतर्धान भये पार्छे ब्रजभक्तनकों महा विरह भयो तब फेरी प्रभु प्रकटे रसदान कीये सो विरह न होतो तो प्रभु केर्से प्रकटतें ? तातें श्रीकृष्णमें जितनी विरह आर्ति अधिक होय सो महोत्सवरूप हे ॥८॥

#### मृलं-श्रीमदाचार्यहृदयशेषपर्यंकशायिनम् । अनंतभावरूपात्मगोपीरमणतत्परम् ॥ ९ ॥

शब्दार्थः -श्रीमदाचार्यजीके हृदयरूप शेषशय्यामें पोढिवेवारे ओर अनंत भावरूप हे स्वरूप जिनको एसे ब्रजभक्तनके संग रमण करिवेमें तत्पर (श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापे)॥ ९॥ टीका-एसे भावात्मक श्रीकृष्ण श्रीआचार्यजीके हृदयमें भक्तनसहित लीला करतहें जेसे क्षीर-सागरमें शेषशय्या हे तेसेंही श्रीआचार्यजीको हृदय शय्यारूप हे तहां शेषशय्या पर नारायण पोढेहें यहां श्रीकृष्ण भावात्मक रसात्मक पोढेहें वहां एक लक्ष्मी संग हे यहां अनेक भावात्मक कोटानकोट वजमक्तनके संग रमणमें तत्पर हें सो श्रीआचार्यजी अपने हृद्यको भाव जतायके दशमस्कंधके श्रीस्वाधिनीजीमें कहेहें "नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरा-विधशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्" (हृदय-रूप शेषमें लीलारूप क्षीरसागरमें पोढिवेवारे ओर अनेक लक्ष्मीकी लीलाकरिकें सेव्यमान कलाके निधिरूप श्रीकृष्णकों मे प्रणाम करूं हूं) या भांति अपने श्रीआचार्यजीके हृदयमें प्रमु लीला करतहें तिनकों (मंग्लाचरणमें ) नमस्कार करी श्रीस्वाधिनीजी प्रकट कीये हे या भांति श्रीआचार्यजी महाप्रमु अपने निजमक्तनकों अपने हृदयकी लीला प्रकट करी दिखावतहें सो भक्त या भांति लीलासहित श्रीआ-चार्यजी महाप्रमुजीको स्मरण करे तो अनुभव होय ।। ९ ।।

#### मूलं-मधुपालिजवोद्यक्तरोमालिसुविराजितम्। प्रसन्नथदनांभोजं करुणारसवद्दशम्॥ १०॥

शब्दार्थः - अमरपंक्तिके वेगयुक्त रोमपंक्तिकरिकें विशेष शोभित और प्रसन्न हे मुखारविंद जिनके एसे और करुणा [दया ] रसवारी हे हृष्टि जिनकी (एसे श्रीकृष्णकों हृदयमें स्थापन करें) ॥१०॥ टीका-श्रीकृष्ण केसे हें? नाभिकमल पास रोमाविल हे सो अमरकी पंक्तिकी नाई शोभा देतहे मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न हे ज्ञजभक्तनके संग अनेक लीला करतहें ताकों आनंद मयो हे ताकरि वदनकमल अति प्रफुक्तित हे करुणारससंयुक्त हे भक्तनके उपर करुणारसयुक्त हे भक्तनके उपर करुणादृष्टि करी रसपान करावतहें॥ १०॥

मूलं-बर्हिपिच्छिशिरोभूषं शृंगाररसरूपिणम् । एवंविधानंतराणं विधाय हृदये सदा ॥ ११॥

#### तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्ञीवं स्वधर्मतः । न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये ॥ १२॥

शब्दार्थ:-मयूरके पिच्छको हे मुकुट जिनको एसे और शृंगाररस-रूप एसे अनंतगुणवारे श्रीकृष्णकों सदा हृदयमें स्थापन करिकें॥११॥ स्वधर्मसों जीवे तहांतांई इनकी सेवा करे फलके अर्थ, भोगके अर्थ, ओर प्रतिष्ठाकी सिद्धिके अर्थ नांही करे।। १२ ॥ टीका-वर्हि जो मोरके पिच्छ ताको मुकुट सवारिकें मस्तकर्पे धरे हे सोई शुंगाररसरूप है, मोर जब रसदान करतहे तब नृत्य करतहे तेसेंही श्रीठाकुरजी मोरके मुकुटको शंगार करी भक्तनकों रसदान करतहें ताते मोरमुकु-टको सिंगार हे सो शंगार रसरूप हे, या भांति रासादिक लीलामें अनेक जलस्थल लीलासंयुक्त श्रीकृष्णकों अपने हृद्यमें ध्यानकरि ' स्मरणकरि, दर्शनकरि इदयमें सदाहि नित्य नियमकरि धारण करे ॥ ११ ॥ उपर कहे एसे शृंगाररसरूप श्रीकृष्णको सदा हृदयमें मानसी सेवासों ध्यान करे सो प्रथम तनुजा वित्तजा सेवा मन लगायकें करे तब मानसी सिद्ध होय सो सिद्धांतमुक्ताबलि श्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें " कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता " [ कृष्णसेवा सदा करनी सो मानसी उत्तम हे ] श्री-कृष्णकी सेवा सदा करे तिनकों मानसी सेवा सिद्ध होय यह पुष्टि-मार्गीय वैष्णवनको धर्म हे जो श्रीऋष्णकी सेवा सिद्ध करे, जेसे ब्राह्मण गायत्री न जपे तो ब्राह्मणपनो जाय तेसें वैष्णव होयकें भगवरसेवा न करे तो वैष्णवता जाय तातें श्रीकृष्णकी सेवा अपनो स्वधर्म जानिकें करे. कछ लौकिक, वैदिक, मोक्ष, आदि फलकी आशा राखिकें सेवा न करे में सेवा करूंगो तो मोकों वैष्णव जानिकें कोड कछ दे जाय यह लोभ मनमें न राखे ओर प्रतिष्ठाके अर्थहू

सेवा न करे, में सेवा करूंगो तो मेरी बडाई होयगी छोक मछो वैष्णव जानेंगे या मांति अपनकों प्रसिद्ध करिवेके छिये सेवा न करे सो श्रीमागवतनवमस्कंधमें भगवान दुर्वासा प्रति कहेहें "मत्सेवया प्रतीतं च साछोक्यादिचलुष्टयम्। नेच्छंति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत् काछिब्खतम् " (मेरी सेवाकरिकें प्राप्त भये एसे साछोक्यादि चारे मोक्ष तिनकों नांही चाहतहें काहेतें जो सेवाकरिकें पूर्ण हें सो काछमें इवे एसे राज्यादिककों केसें चाहे?] इत्यादि वचनसों श्रीमगवान् कहतहें जो भक्त मेरी सेवा करी पूर्ण हे ताकिर प्रतीत चारों प्रकारकी मुक्ति [साछोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य) में देतहों सो नांही छेतहें एसे पूर्ण निष्काम हें तिनकों काछबाधित पदार्थ कहा हे ?या भांति मनपूर्वक सेवा करे सो वैष्णवको स्वधर्म हे ॥ १२ ॥

### मुलं-श्रीमदाचार्यमार्गेण नान्येनापि कदाचन । न कल्पितप्रकारेण न दुर्भावसमन्वयात् ॥१३॥

शब्दार्थः -श्रीमदाचार्यजीनं सर्वनिर्णयमें सेवाप्रकार निरूपण कीयो है ता रीतिसों सेवा करे अन्यमार्गतें कबहूं न करे, कल्पित प्रकारसों [ ग्रीष्मऋतुमें आभरण धरनें इत्यदिकसों ] न करे ओर दुर्भाव आय जाय [ जेसें थोरी समृद्धिमें आभरण बस्नादि उत्तम न मिलें तासों दुर्भाव आवे ] तेसें न करे ॥ १३॥ टीका-वैष्णव सेवा करे सो श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीके पुष्टिमार्गकी रीति हे ता अनुसार करे. कदाचित भृलिकेंह अन्यमार्गकी रीतिसों न करे ओर अपने मनतें कल्पित प्रकारमोह न करे जो प्रकार न जाने सो पुष्टिमार्गीय भगव-दीयसों पुछि लेय मनकल्पित सर्वथा न करे दुर्भावसों न करे जो जेसें लेकिक कार्य हे तेसें सेवाहू हे एसें अश्रद्धासों न करे प्रीतिपूर्वक सर्वों-पिर परम फलरूप जानिकें सेवा करे ॥ १३॥

मुलं-तत्त्वं विदित्वा परमं यशोदोत्संगलालितम् । श्रीमदाचार्यतत्पुत्रान् हित्वाऽस्मत्स्वामिनीरिष॥१४॥

तत्तुल्यबुद्ध्या नाशः स्यात्सर्वथेति विनिश्चयः। एतावती सती शिक्षा संक्षिप्ता ध्रियतां हृद्धि॥ १५॥

शब्दार्थः-श्रीयशोदाजीके उत्संगमें लालित श्रीऋष्णकों परम तत्व जानिकें शीमदाचार्यजी. इनके पुत्र. ओर श्रीव्रजभक्तनकों छोडिकें इनके तुल्य बुद्धितें सर्वथा नाश होय यह निश्चय हे इतनी सत्य संक्षेप शिक्षा हृदयमें धारण करनी ॥ १९ ॥ १५ ॥ टीका-वैष्णव भगवत्सेवा करे ओर यह चारों पदार्थकों परम तत्त्व जाने-श्रीयशोदोत्संगलालित प्रथ-मतत्त्व, सो श्रीगुसाँईजी कहेंहें " जानीत परमं तत्त्वं यशोदोत्संगला-छितम । तदन्यदिति **ये प्राहुरासुरांस्तान**हो **बुधाः "** (श्रीयशोदोत्संग-लालित श्रीकृष्णकों परम तत्व जानें तातें अन्य अथवा मो अन्य एसें जो कहे तिनकों आसुर जानने)या भांति प्रथम तस्व श्रीयशोदोत्संग-लालित, श्रीआचार्यजी महाप्रभु दूसरो तत्व, श्रीगुसाँईजी (श्रीविङ्कर-नाथजी ) तृतीय तत्त्व, अस्मत्त्वामिनीजी (व्रजभक्त ) चृतुर्थ तत्त्व, यह परम तत्व अपने मनमें जाने ॥ १८ ॥ उपर कहे चारों तत्त्व श्रीकृष्ण. श्रीआचार्यजी, श्रीगुसाँईजी, श्रीम्वामिनीजी समान लेकिकमें काहुकों जाने इनको शीष्रही नाश होय वाकों असुर जाननो सो वार्तामें कहेहे जो मीरांबाईके घर रामदासजीनें श्रीआचार्यजीके पद गाये तब बाईनें कही जो कछ श्रीठाकुरजीके पद गाओ यह सुनतिह रामदासनें कहीं जो दारी रांड यह पद कहा तेरे खसमको हे?आज पीछें तेरी मुख न देखुंगो, पीळें भीरांबाई वोहोत मनुहार करी राखन लागी परंतु न रहे उह गाम छोडि दियो ओर छीतस्वामी वीरबलके इहां बरसोंदी लेन गये हते तहां गायो " छीतस्वामी गिरिधरन श्रीविद्वल येही तेही तेही येही कछ न संदेह " यह सुनिकें बीरबलनें कही देशाधिपति पूछेगो तो कहा जवाब द्योगे ? यह सुनतही छीतस्वामी कहे जो मेरे भाये तो तुही म्लेछ हे आज पीछें तेरो मुख न देखूंगो एसें कहिकें बरसोंदी छोडिकें चले आये एसी टेक बैंडणव राखे, तातें यह चारो तत्वकों लौकिकमें कोई ईनसमान जाने ताको निश्चय नाश होय. अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो या प्रकार पत्रमें शिक्षा लिखें हे सो तुम विचारिकें हृदयमें अवश्यही धारण करियो ॥ १५॥

#### मृलं–अन्येऽपि चोपदेष्टव्या यदि स्युरिवकारिणः। मिलंति स्वेच्छयाश्रद्धायुताः पृच्छाति चेत्तदा॥१६॥

शब्दार्थः—जो अन्यहू अधिकारी मिले ओर श्रद्धायुक्त होय अपनी इच्छातें पूछे तो इनकोंहू उपदेश करनो ॥ १६ ॥ टीका—यह ऊपर शिक्षा कही हे सो ओरकें आगें मित कहियो कोई शिक्षाकें अधिकारलायक होय ताकेही आगें किहयो सो भगवदिच्छातें आपुही आयकें प्रार्थना करी श्रद्धायुक्त होय पूछे, चित्तलगायकें सुने, तासों किहयो अपनी इच्छातें बुलायके मित किहयो यह सर्वोपिर सिद्धांत हे, तातें अधिकारी पात्र विना रस नांही ठहरे यह जानिकें ओरके आगें मित किहयो ॥ १६ ॥

#### मूलं-जीवतत्परतासिद्धौ ऋपालुस्तेषु तुष्यति ॥ यथा विषयिणां तोषो दृतिकासु तथा हरेः॥ १७॥

शब्दार्थः — जीवकी भगवत्परताकी सिद्धि होय तब कृपाछ प्रभु भगवद्वार्तादिक करिवेवारे उपर प्रसन्न होय जेसे कामी पुरुषनको संतोष दृतीके उपर होयहे तेसे हिरको संतोष भगवद्वार्ता करिवेवारे भक्तनकी उपर होयहे! ॥ १७ ॥ टीका—उपर कहे ताप्रकार यह जीव भगवद्वभमें तत्पर होय तब यह पुष्टिमार्गीय फल सिद्ध होय जेसे प्रह्णा- दकों हिरण्यकशिपुनें बोहोत दुःख दियो परंतु प्रहादर्जीनें अपनी तत्परिता भगवद्धम भगवानको आश्रय न छोड्यो तब श्रीनृसिंहजी प्रकट होय प्रतिवंध दूरी कीये फल सिद्ध भये तेसेंही पुष्टिमार्गीय वैष्णव पुष्टिमार्गीय वैष्णव पुष्टिमार्गीय वैष्णव पुष्टिमार्गीय वैष्णव पुष्टिमार्गीय वैष्णव पुष्टिमार्गी तत्पर होय तो फल सिद्ध होय. प्रभु कृपालु हे सो एसे भक्तनके उपर संतोष पावे प्रसन्न होय जेसें विषयीकों दृतीमें संतोष होय तेसेंही श्रीभगवान अपने भक्तकी अनन्यता देखिकें ताकी उपर बोहोत प्रसन्न होतहे प्रसन्न होय अपने दासके सगरे कार्य पूर्ण करतहें सदा कृपा करतहें प्रतिबंध दूरी करिकें फल देतहें यह निश्चय सिद्धांत हे।।१७॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमष्टादशं शिक्षापत्रं श्रीगी-पेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ १८॥

### शिक्षापत्र १९.

एकोनविंशितितम शिक्षापत्रमें यह कराल कलिकालमें कुसंगतें सत्पुरुषनकीह बुद्धि नाश पावतहें तहां सत्संग तो अत्यंत दुर्लभ हे तासों निरंतर अष्टाक्षरमंत्रको उचार करिकें मन श्रीमदाचार्यकशरण करनो सो निरूपण हे. उपर कहे ता प्रकार वैष्णव तत्पर रहे तो फल सिद्ध होय तामें यह कलिकाल महावाधक हे यासो बचे तो फल सिद्ध होय सो आगे कहतहे—

मृलं-इदानीं वर्त्तते कालः करालः कलिरीहशः। यस्मिन् विनञ्यति मतिः सतामिष कुसंगतः॥१॥ शब्दार्थः-अब एसो कराल कलिकाल हे जामें सत्पुरुषकीहू मति कुसंगतें नष्ट होयजाय है ॥ १ ॥ टीका-यह अब जो काल वर्तमान हे सो महाकराल है प्रसिद्ध याको प्रवाह देखियत है काहेतें जो सत्पुरुपकी मतिहू कुसंगतितें अष्ट भई हे तो अज्ञानीकी बुद्धि अष्ट होय यामें कहा केहेनो ? एसो कठिन काल आयो है तहां कोई कहे जो सत्पुरुपकी बुद्धि क्यों अष्ट भई ? तहां कहतहें ॥ १ ॥

मुलं-सत्संगो दुर्लभो यत्र सततं सत्प्रसंगतः। कथाः कृष्णचरित्रकयुता नित्यं भवंति हि॥२॥

राज्यार्थः —सत्संग दुर्लभ हे जा सत्संगमें सत्पुरुषके प्रसंगसों श्रीकृष्णके चित्रकरिकें युक्त एसी कथा नित्य होतह ॥२॥ टीका-सत्संग तो बोहोत दुर्लभ हे मिलत नांही निरंतर दुःसंगतें सत्पाणीकी बुद्धि नाहा भई हे एकक्षण हू भगवदीयको प्रसंग दुर्लभ भयो हे तो सदा कहांतें होय ? जब निरंतर भगवदीयको संग होय कृष्णकी कथा कृष्णकी लीला प्रीतिसों सुने नित्य श्रीकृष्णकी सेवा करे, सो जो भगवदीय आपहु भगवत्सेवा करत होय कथा लीला सुनत होय एसो भगवदीय होय आपहु करे ओरकों बतावे ताकों संग करे जेसें भींज्यो कपरा होय सो सुके कपराकों भींजावे तेसेंही आपु भगवद्धमें तत्पर होय ओरहुकों तत्पर करे ॥ २ ॥

मूलं-निजाचार्यपदांभोजसेविनस्तु सुदुर्लभाः ।

अदंभिनः ऋष्णसेवाकथाचितनतत्पराः ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—अपने श्रीआचार्यजीके चरणारिवंदकों सेवन करिवेवारे ओर दंभरहित तथा श्रीकृष्णकी सेवा कथाके चिंतन करिवेमें तत्पर एसे भगवदीय तो दुर्लभ हैं ॥३॥ टीका—ओर भगवदीय केसें होय ? जो अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलकी सेवामें अहर्निश जाको मन होय एसे अनन्य पुष्टिमार्गीय भगवदीय बोहोत दुर्लभ हे अदंभी होय, पाखंडी न होय, श्रीकृष्णकी सेवामें तत्पर होय, श्रीकृष्णकी छीलाचिंतनमें तत्पर होय, काहुके दिखायवेके लिये सेवा न करत होय, मनसॉ खुद्ध होय, एमे भगवदीय तो या कालमें बोहोत दुर्लभ हें।। ३ ॥

#### मुलं-अहं तु सर्वथा नित्यं तथा सत्संगवर्जितः ॥

क्किश्यामि मनसा नृतं निरानंदेन नित्यशः ॥४॥

शब्दार्थः -अब श्रीहरिरायजी अपनकों सत्संगके अभावको निरूपण करतहें जो में तो सर्वथा नित्य एसे सत्संगकरिकें वर्जित हों (तासों) आनंदरहित मनकरिकें नित्य हेश पावतहों ॥ ४ ॥ टीका-ओर में केसो हूं जो सर्वथा नित्य सत्संगकरिकें वर्जित हों मोको तो सत्संग मिलत नांही तातें में मनमें बोहोत हेश पावतहों जो मोको भगव-दीयको संग न भयो जो भगवदीयको संग होय तो श्रीकृष्ण सदा आनंदरूप हे तिनके आनंदको अनुभव होय भगवदीय विना आनंदकीर नित्य रहित हों ॥ ४ ॥

#### मूलं-बाष्पिनिःसरणोपायं न पश्यामि महीतले॥ को वा मदीयहृदयदुःखं दूरीकरिष्यति॥ ५॥

शन्दार्थः—अश्रुके निकसवेको उपाय (भक्तकों) पृथिवीके तलमें में नांद्दी देखतहों तासों मेरे हृदयकों जो दुःख है तिनकों कोन दूर करेगो ? ॥ ५ ॥ टीका—अब श्रीहरिरायजी दीनताके आवेशमें कहतहें जो में यह महीतल (पृथिवीमें) वास कीयो सो काहेतें कीयो जब हरिशरणको उपाय न विन आयो, काहेतें जो पृथिवी उपर आय हरिशरण न करे ताको जन्म वृथा है सो प्रहादजी श्रीभागवतसप्तमस्कंधमें कहेहें—"कोमार आचरेत्प्राङ्गो धर्मान् भागव-तानिह। दुर्लभं मानुषं जन्म तद्यशुवमर्थदम् " (कुमार अवस्थामें

बुद्धिमान यह संसारमें भगवद्धर्मकों आचरण करे काहेतें जो मानुष-जन्म दुर्छभ हे फेरि निश्चल नांहीहे तोहू अर्थ देवेवारो हे)ओर एकादश-स्कंधमें जनकविदेह कहेहें-" दुर्लभो मानुपो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। तत्रापि दुर्रुभं मन्ये वैकुंठिपयदर्शनम् " (देही जीवकों यह मनुष्यको देह दुर्छम हे ओर क्षणभंगुर हे तामेंहू भगवद्भक्तको दर्शन दुर्छम मानूहूं) यह वाक्यतें यह मनुष्यदेह महाउत्तम हे कौमार अवस्थामें प्रभुही शरण करी भगवद्धर्भ करनों उचित हे काहेतें जो क्षणमें भंग होय-जाय तो अंतकालसमय कछ नांही बनि आवेगो फेरि यह देह मिलनों दुर्लभ हे तार्ते भगवद्धर्भ भगवानको दर्शन दुर्लभ हे यह देहसों बने सो अवस्य कर्त्तव्य हे सो मोर्सो तो कछु न भयो ताते यह देहको महाहोक हे, जेसे चिंतामणि पायकें कोडिके पलटे देई फेर चिंतामणिके गुण सुने तब अनेक दुःख पावे तेसें यह देह पायके छौकिकमें छगावे हरिशरण नांही करे ताको जन्म वृथा हे तातें में हरिशरणको उपाय नांही कीयो सो हृदयमें महादुःख हे यह मेरे हृदयको दुःख दूरी करे एसो कोन है ? ॥ ५ ॥

#### मृलं-ब्रजवासस्तथा श्रीमद्यमुनादर्शनं गतम्॥ द्वरे गोवर्धनदृशिर्द्दरे तन्नाथदर्शनम् ॥६॥

शब्दार्थः-व्रजमें वास तथा श्रीमद्यमुनाजीको दर्शन तथा यमुना-जीके स्वरूपको ज्ञान तथा श्रीगिरिराजके स्वरूपको ज्ञान ओर श्रीगो-वर्धननाथजीको दर्शन सर्व द्री गये॥ ६॥ टीका-हरिशरणको साधन कञ्ज न विन आयो ब्रजवासहू न भयो ब्रजदेश हे सो महाउत्तम हे प्रभु-शरण करिवेको स्थल हे तहां परे रहियें तो प्रभु अपनो जानिकें कृपा करे सोह मोकों न भयो ओर श्रीयमुनाजीको दर्शन नांहीहे सो श्रीयमुनाजी केसे हे जो दुष्ट प्राणी अनजाने एकवारह् जलपान करे तो उह जीवकों यमयातना न होय एसी प्रताप हे. जा जीव श्रीयमुनाजीको आश्रय करे तिनकों श्रीयमुनाजी श्रीठाकुरजीकी लीलाको अनुभव करावे सर्व कार्य सिद्धी करी अलौकिक देह सिद्ध करे एसे श्रीयमुनाजीको दर्शनहू नांहीहे ओर श्रीगिरिराजहू मोतें दूरी हे मो श्रीगिरिराज केसे हे जो इनके संगतें भीलनीकोंहू भक्ति भई एसे श्रीगिरिराजह मोतें दूरी हे और श्रीगोवर्द्धननाथजीको दर्शनहू मोकों दुर्लभ भयो हे या भांति में परदे-शमें हों अब में कहा करूं तहां कोई कहे जो मनमें भाव करि जा वस्तुको स्मरण करे सो पासही हे तातें मनसों भाव करि जल, श्रीयमुनाजी, श्रीगिरिराज, श्रीगोवर्द्धननाथजी, इन सबनके दर्शन करी लेल इतनो सेद क्यों पावतहो ? या भांति कोई कहे तहां कहतहे ॥ ६ ॥ मूलं-विषयाक्रांतितो दूरे भगवद्भावसंत्तिः।

देशांतरस्थितस्याद्य दूरे संगः सतामपि ॥ ७ ॥

शब्दार्थः-विषयाकांतिसों भगवद्भावको विस्तार दूर रह्यो ओर अब देशांतरमें रह्यो एसो जो में ताकों सत्पुरुषको संगहू दूर रह्यो ॥ ७ ॥ टीका-विषयाकांतिसों देह भिर रह्यो होय तिनकों भगवद्भाव बोहोत दूरी हे जिनको हृदय शुद्ध होय अष्टप्रहर ठौकिक नांही स्पूरे मनमें भगवत्स्मरण रहे तिनकों भावनासों सगरी वस्तु सिद्ध हे ओर मोकों विषयावेश करी भगवद्भाव दूरी हे अनेकदेशांतरमें स्थित हों तासों अनेक प्रकारके ठौकिक प्रवाही सृष्टिको संग हे भगवदीयनको संग मोतें दूरी हे भगवदीय मिले तब उनसों मिलिकें भगवद्भाव विचारे सो मोतें दूरी हे तातें मनमें खेद बोहोत होतहे ॥ ७ ॥

मूलं-तदभावात् कथा दूरे ततो विमुखता हृदः। एवंविधस्य सततं श्रीकृष्णः श्रगं मम्॥८॥

शब्दार्थ:-सत्संगके अभावसों भगवत्कथा दुरी हे तासों हृदयकी विमुखता ( बहिर्मुखता ) होयहे एसे प्रकारको जो में ताकों निरंतर श्रीकृष्ण आश्रय हो ॥ ८ ॥ टीका—जो भगवदीय होय तो श्रीसुवो• **धिनीजी आदि भावात्मक कथा क**हे सो सुनिकें हृदयमें भाव उत्पन्न होय सो भगवदीय मोतें दूरी है तातें भावात्मक कथाह मोतें दूरी है तार्ते हृदयमें विभुखता छाय रही है सो या भांति सर्वसाधनकरि रहित हो यह देशांतरमें स्थित हों एसो जो में ताकों श्रीकृष्णही शरण होउ जब ओर कछु न वने तब शरणकी भावना करतहों ओर में कहा करू सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु श्रीकृष्णाश्रयमें कहेहें " विवेकधैर्यभक्तया दिरहितस्य विशेषतः। पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम " ( विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसों रहित, विशेषकरिकें पापमें आसक्त ओर दीन एसी जो में तिनकों गति (आश्रयस्थान ) श्रीकृष्णही है ) विवेक, घैर्य, मिक आदि सर्व धर्म करि रहित होय, पापासक्त होय अति दीन होय सोड श्रीकृष्णकूं शरण करें तातें में सर्वसाधनकरि रहित हों तासों निरंतर श्रीऋष्णही शरण कीये हे ॥ ८ ॥

#### मूलं को वेद कृष्णः किं कर्त्तान जानेऽहं कृपानिधिः। तथापि श्रीमदाचार्यशरणं करवे मनः॥९॥

राब्दार्थः न्योन जानें कृपाके निधि श्रीकृष्ण कहा करेंगे? सो में नांही जानतहों तोहु मनकों श्रीमदाचार्यजीरूप एकशरण करू ॥ ९ ॥ टीका नसो यह में नांही जानत जो श्रीकृष्ण कहा करिनेवारे हे भेरी कहा गति करेंगें सो जानी नांही जात हे परंतु इतनो श्रीआचार्यजी-महाप्रश्जीकी कृपातें जानतहों जो श्रीकृष्ण दयानिधि हैं अपने निजमक्तन पर निश्रय कृपा करतहें तातें में एक श्रीआचार्यजीके परणकमळकी शरण अपने मनतें करी रह्यो हूं ताकरि श्री-

कृष्णहू कृपा करेंगे ओर सगरो कार्यहू सिद्ध होयगो यह कहिकें यह जताये जो श्रीआचार्यजीकी शरण जीव आयो हे तिनके सगरे कार्य सिद्ध होयंगे, ब्रज,श्रीयमुनाजी, श्रीगिरिराजजी, श्रीजीकी सगरी छीछा इनके अनुभव होयगो ओर जो श्रीआचार्यजीकी शरण नांही आयो तिनकों कछ फलिखि नांही हे तातें में श्रीवहुभाचार्यजीकी शरण मन कीयो हे या आश्रयकरि अपने मनकों समुजाय राखेहे!॥९॥ मूलं-विशेषः प्रेमजित्पत्र[होद्धब्यः सर्ववृत्तयुक्॥

अनेन केवलेनेव किंचित्स्वस्थं मनो मम् ॥ १०॥ शब्दार्थः - सर्ववृत्तांतसहित विशेष (समाचार) प्रेमजीनामके पत्रसों जाननो यह केवल बोधकरिकेंही मेरो मन कछ स्वस्थ हे ॥ १०॥ टीका - अव श्रीहरिरायजी लिखतहे जो विशेष समाचार प्रेम-जीके पत्रतें जानोंगे श्रीमहाप्रभुजीकी शरण करिकें किंचित मनमें स्वास्थ्य हे जो महाप्रभुजी कृषा करी अपनी और देखेंगे॥ १०॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमेकोनविंशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजभापा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ १९ ॥

### शिक्षापत्र २०.

विंशतितम शिक्षापत्रमें शरणागितसों प्रथम भये दोषकी चिंता न करनी, ओर शरणागित पीछें तो सावधानतासों रहेनो, निवेदनको अनु-संधान करनो, भगवत्सेवा गुणगानादिक करने, थोरे जानिवेवारेके वच-नतें पुष्टिमागीतें बुद्धि चिळत न करनी, सर्वदा सत्संगसों रहेनो, अपने

र यद्यपि बोहोत पढ़े भये होय परंतु पुष्टिमार्गीय ग्रंथ जानते न होय अक जानते होय तो वामें श्रद्धा न होय सो थोरे जानिवेदारे समजने.

श्रीआचार्यजीकेही वाक्यतें निष्ठा राखनी, पुष्टिमार्गीय भगवदीयसीं मिलिकें रहेनो यह मार्गतें विरुद्ध होय तिनके संगरहित होयकें रहेनो यह निरूपण हे.

#### मूलं-समाचारावगत्यैव संतोषो जनितो महान्। सदोषेऽपि हरिर्जीवेऽनुग्रहं कुरुते स्वतः॥ १॥

शब्दार्थः—समाचारकों जानिकेंही वडो संतोष भयो काहेतें जो दोषसिहत जीव उपरह हिर भगवान आपतेंही अनुप्रह करतहे।। १।। टीका—अव श्रीहरिरायजी कहतहें जो तुह्यारो पत्र आयो सो वांचिकें मनमें संतोष भयो काहेतें जो यद्यपि गृंहभंगको बडो दुःख हतो सो तुह्यारो दुःख निवृत्त भयो, तुह्यारे हृदयमें संतोष भयो ताकिर हमह मनमें संतोष पाये आगें जो शिक्षा हे सो मनमें घारण करियो. हिर जो भगवान सो केसें हे यद्यपि जीवके दोपकों जानतहे तोह अपनी ओरतें जीवपर अनुप्रह करतहे जीवकी ओर नांही देखतहे. शिशुपाल शिक्टणकी निंदाही करतो एसो दुष्ट हतो ताहुकों गित दीनी, इंद्रने जलवृष्टि करी देष कीयो तोहू वार्षे प्रसन्न भये, एसे श्रीकृष्ण हे सदा कृपाही करत हे अपने प्रमेयवलतें यह जीवपर अनुप्रह करत हे तातें श्रीकृष्णहीको भजन. स्मरण, आश्रय सदा कर्त्तव्य हे।। १।।

#### मृलं-प्रमेयबलमासाद्य किमसाध्यं तदा भवेत्॥ अतः प्रथमदोषाणां चिंता नेव विधीयताम्॥२॥

मुलक्षोकमें गृहमंगकी बात नांहीहे ओर टीकामें गोपेश्वरजीनें लिखी हे तासों यह अनुमान होयहे जो छट्टे शिक्षापत्रके प्रथमक्षोकके टिप्पणमें लिख्यो है ता प्रमाण नवम शिक्षापत्रमें प्रेम, आसक्ति, और व्यसनकी निरूपण वाचिके तथा दशमपत्रमें आर्तिके कारण वांचिके चित्तको समाधान भयो ताके समाचार उन्नीसमे पत्रके जवाबमें लिखे सो वांचिके शिहरिरायजीनें यह श्लोक लिख्यो ताको आभिन्नाय श्रीगीपेश्वरजी जानिके टीकामें यह श्लांत लिख्यो है.

शब्दार्थः-प्रमेयबलकों प्राप्त होय तब असाध्य कहा होयहे तासों प्रथमकें दोषनकी चिंता नांही कर्तव्य हे ॥ २ ॥ टीका-यह पृष्टिमार्गमें तो प्रमेयबलहीतें सर्वकार्य सिद्ध होयहे जीवके साधनतें कल्ल कार्य सिद्ध होत नांही ओर जीव कहांतांई साधन करेगो याके साधनतें दोष दूरीह नांही होय सकत तातें बृथा चिंता क्यों करनी? सो श्रीमहाप्रभुजी कहेंहें "जीवाः स्वभावतो दुष्टाः" (जीव स्वभावसों दुष्ट हे) जीव तो स्वभावतें दुष्ट हे परंतु अपने अज्ञानकरि उत्तम मानतहे तासों जीवके साधनतें कल्ल नांही सिद्ध होय प्रभु प्रमेयवलतें सिद्ध करेंगे एसें विचारि चिंता नांही करनी ॥ २ ॥

### मूलं-संजातभगवद्भावमपथ्यमिव सद्ग्रुणम् ॥ लोकनिंदाभवं दुःखं न धर्त्तव्यं हि मानसे ॥ ३॥

शब्दार्थः—आछे गुणवारे औषधकों अपथ्य जेसे तेसे भगवद्भाव उत्पन्न भयो तामें लोककी निंदासों दुःख होय सो मनमें नांही धरनों ॥ ३ ॥ टीका—लोकिक चिंतातें भगवद्भावको नाश होय ताको दृष्टांत कहतहें जेसें सुंदर ओषद खाय ताके उपर अपथ्य करे (खारो खाय) तो विनापथ्य ओपदको गुण जाय ओर रोग बढे तेसें मनमें भगवद्भाव होय स्मरण भजन करे सो सुंदर ओषदकी नांई हे सो लोकिक चिंतादि कुपथ्य करे तो भगवद्भाव उलटो जाय ताहीतें श्रीआचार्यजी महाप्रमु नवरत्न श्रंथमें चिंतानिवृत्ति करिवेकें लिये कहेहें "चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मिक्तः कदापि " (निवेदन कीये हें आत्मसंबंधी जिननें एसे वैष्णव कछु चिंता कोय दिनहू नांही करें ) जा जीवने निवेदन कीयो हे तिनकों तो निश्चयही चिंता नांही कर्त्तब्य हे ओर जो लोकिकवारे निंदा करतहें सोहू महादुःखरूष हे सो अपने मनमें नांही धरनी काहेतें जो लोकिकमें अनेक मांतिके जीव हे तिनकों कहाी न

करियें तो निंदा करे ताकों सहनही उचितहे जैसें श्रीभागवतमें निरूपण है जो गोपीजनमें लोकवेद छोडिकें प्रभुको भजन कीयो है तब गोपनें ओर मातापितानें निंदा करी सो धारण न करी तब श्रीकृष्ण प्रसन्न होयकें रासलीलामें फलदान कीयो तातें भगवदीयकों लौकिक निंदा सहन करनी ॥ ३ ॥

### मूलं-अग्रे तु सावधानत्वं विधेयं सर्वथा पुनः॥ दुःसंगादिमहादोषा नाश्यंत्येव तत्क्षणात्॥४॥

शब्दार्थः—आर्गे निश्चय केरि सावधानपनो करनो काहेतें जो दुःसंगादि बडे दोप हे सो जब मिले ताही क्षण भगवद्भावको नाश करे ॥ ४॥ टीका—आर्गे सर्वथा सावधान रहियो काहेतें जो दुःसंगदोप महाबाधक हे सो जन्मजन्मतें भगवद्भाव जोरिकें एकठोर कीयो होय सो एक क्षणमें ही तत्काल दुःसंगतें सगरे भावको नाश होय-श्रीभागवतादि पुराणमें कहेहे जो बडे बडे भगवदीय दुःसंगतें गिरेहें तातें तुम दुःसंगतें निश्चय क्षणश्चणमें सावधान रहियो॥ ४॥

### मूलं-असजनकृता निंदा ब्रष्ट्ये सत्त्वविनिश्चयात्॥ यतस्तेषां न रोचंते संत एव हि सर्वथा॥ ५॥

राज्यार्थः - असत् पुरुषने करी एसी जो निंदा सो धेर्यके विशेष निश्चयके कारणसों संतोषार्थ हे काहेतें जो जासों असत् पुरुषनकों निश्चय सत्पुरुष प्रिय नांही छागत हे तथा सत्पुरुष असत्पुरुपकी बाणीमें पीति नांही राखत हे ॥ ५ ॥ टीका-असज्जन (अवेष्णव तथा अन्यमार्गीय तथा बहिर्मुख निंदा करे सो सुनिकें मनमें दुःख मति पाईयो मनमें प्रसन्न (संतुष्ट) रहियो जो यह सत्य ही कहतहे में तो निश्चय ही दोषवान्ही हों या भांति मनमें ज्ञान करी विचारि निंदाकों सहन करनी सो यात जो संतजन है उन दुष्टनकी वाणीमें मर्वथा रुचि राखत नांही जेसें प्रहादजीकों हिरण्यकशिपुनें केसी दुःख दियो ओर निंदा करी सो प्रहादजीनें सही लियो तामें प्रहादजीको कल्ल विगयों नांही हिरण्यकशिपुकों प्रभुनें मार्यों तातें जो संत हे सो दुष्टनकी वाणीमें मन सर्वथा राखत नांही ॥ ५ ॥ मूलं-मार्गविश्वासरहिताः पूर्वदोषेकदृष्ट्यः । प्राप्ति नामेव हि हरेः सर्वदोषनिवर्त्तकम् ॥ दे ॥

शब्दार्थः-जासों [ असव्वन ] पुष्टिमार्गमें विश्वासरहित हे ओर पूर्वतेंही दोपदृष्टिवारे हे तासों इनकी वाणीमें रुचि न राखे तथा इनकों सत्पुरुप न रुचे ओर हरिको नाम हे सोही सर्वदोपकी निवृत्ति करिवे-वारो हे ॥ ६ ॥ टीका-वह दुष्ट केसें हें जो यह पुष्टिमार्गमें विश्वास रहित हे सो काहेतें जो पूर्वजन्मतें दोषही देखतहे पुष्टिमार्गको प्रकार सगरे जगतमें प्रसिद्ध हे सो देखियत नांही नासों मार्गमें ञरण आये हें तोहू प्रथमकी दुष्टता हे तातें दोषही देखतहें अपनी कुटिलता नांही छोडतहें काहेतें जो वह असुर हें तातें मार्गमें विश्वास नाहीहे सदा दुष्ट हैं तातें दुष्टता प्रकट करतहें एसे जाननो ओर भगवा-नको नाम साधारणमें हूं एसो हे जाको नाम छेतमात्र सर्व दोष दूरी होतहें सो पष्टस्कंधश्रीभागवतमें कहेहें " अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम-श्लींकनाम यत्। संकीर्त्तितमघं पुंसां दहेदेघो यथा नलः ॥ १ ॥ सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुंठनामग्रहणमञ्चापायहरं विदुः ॥ २ ॥ नामोचारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । अजामिलोऽपि ये-नैव मृत्युपाशादमुच्यत ॥ ३ ॥ " (अज्ञानसों अथवा ज्ञानसों उत्तमश्येक (भगवान्) के नामको कीर्तन अभि काष्ठकों जेसें जारें तेसें पुरुषके पापकों जारेहे ॥ १ ॥ संकेतमें छियो, परिहासमें छियो, गीताळापप्रणार्थ ओर

अवज्ञासूं लियो एसो जो भगवन्नामको ग्रहण सो समग्र पापकों हरेहे एसें ऋषिलोक जानेहें ॥ २ ॥ हे पुत्र [दृत ] ! हरिके नामको माहातम्य देखो जाकरिकेंही अजामिलहू मृत्युके पारासों छुटि गयो।। ३॥) ओर अष्टमस्कंधमें वाक्य हे "मंत्रतस्तंत्रतिश्छद्रं देशकाळाईवस्तुतः। सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्त्तनं तव "[ शुक्राचार्य श्रीवामनजीकों कहेहें-मंत्रसों, तंत्रसों, देशकालयोग्यवस्तुसों जो न्यून होय सो सर्व आपके नामकीर्त्तनही पूर्ण करतहे ] ओर " ते सुभाग्या मनुष्येषु कृतार्था चप निश्चितम् । स्मरंति स्मारयंतीह हरेर्नाम करो युगे " ( जो यह कलियुगमें हरिके नामकों समरण करेंहे तथा स्मरण करावेंहे सो हे राजन ! मनुष्यनमें भाग्यसहित हैं तथा कृतार्थ हैं यह निश्चय है ) द्वादशस्कंधमें शुकदेवीजीको वाक्य हे "कलेदोंषनिधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः । कीर्त्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवंधः परं व्रजेत् " ﴿ दोषके निधिरूप कलियुगको एक वडो गुण हे जो श्रीकृष्णके कीर्त्त-नसोंही मुक्त होय गये हे बंध जिनके एसे मनुष्य परकों प्राप्त होय ) षष्ठस्कंधमें विष्णुदृतको वाक्य हे " ब्रह्महा पितृहा गोन्नो मातृहाचार्य-हाघवान् । श्वादः पुल्कसको वापि शुद्धचेरन् यस्य कीर्त्तनात् " ( ब्रह्म-हत्या करिवेवारो. पितृहत्या करिवेवारो, गोहत्या करिवेवारो, मातृहत्या करिवेवारो, आचार्य (वेदोक्त यज्ञ करिवेवारो)अथवा आर्य ( अपनेसें बड़े ) की हत्या करिवेवारो, ) पापी होय, चंडाल होय, नीचजातिमें उत्पन्न भयो होय सोह जिनके कीर्त्तनसों शुद्ध होय) इत्यादिक ठोर ठोर नामको माहात्म्य हे तातें सहजहुमें मुखमें भगव-न्नाम अनजाने निकसि जाय तोहु वह नाम सर्वदोष दूरीकरत है।। ६।।

मूलं-तदपि श्रीमदाचार्यवदनांबुजनिःसृतम् । तत्प्रकाशितमार्गस्य सर्वसंपादनक्षमम् ॥ ७ ॥ शब्दार्थः -सो भगवान्नामह् श्रीमदाचार्यजीके मुखारविंदसों निकस्यो [अष्टाक्षरमंत्र हे सो ] श्रीआचार्यजीनें प्रकाश कीयो एसो जो मिक्तमार्ग हे तिनकों सर्व संपादन करिवेमें योग्यता वारो हे ॥ ७ ॥ टिका-यद्यपि सर्व भगवन्नाम सर्वगुणदाता हे संसारदुःखनें छुडावेहे तोह् तामें यह अष्टाक्षरमंत्र [ श्रीकृष्णः शरणं मम ] रूप नाम श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके वदनकमलतें निकस्यो हे सो पुष्टिमार्गमें स्थिति करावतहे काहेतें जो यह पुष्टिमार्गह् श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीनें प्रकट कीयो हे तासों जा जीवकों श्रीआचार्यजी झाप्रभुजीनें प्रकट कीयो हे तासों जा जीवकों श्रीआचार्यजी झाप्तम भाष्त भयो हे तिनकों सर्व सिद्धि होयगी सो श्रीगुसाईजी विद्यप्तिमें कहेहें "यदुक्तं तातचरणेः 'श्रीकृष्णः शरणं मम '। तत एवास्ति नैश्चित्य-मोहके पारलौकके " [ जो तातचरण श्रीमहाप्रभुजीनें " श्रीकृष्णः शरणं मम " यह अष्टाक्षरमंत्र कह्यो हे तासोंही यह लोक ओर परलोकसंविध सर्वमें निश्चितता हे ] इत्यादि वचनके भावकों अष्टाक्ष-रमंत्रको जप वैष्णव करे यह सर्व करिवेमें समर्थ हे ॥ ७॥

### मृलं-ततोऽपि ब्रह्मसंबंधः सर्वदोषनिवर्त्तकः । निर्दोषानंद सेवापि दोषाभावप्रसाधिका ॥ ८ ॥

दाव्दार्थः -तासोंही [ भगवात्रामसोही] ब्रह्मसंबंध हे सो सर्वदोषके निवृत्त करिवेबारों हे ओर निदोंष आनंदरूप भगवानकी सेवाहू निदोंष आनंदरूप हे ओर दोषके अभावसों साधिवेबारी हे ॥८॥शिका-उपर कहें जो नामतें सर्वदोषको नाहा होतह तो जा जीवकों ब्रह्मसंबंध होय तिनके सर्वदोषको नाहा होय यह तो उचितही हे काहेतें जो सर्व दोष निवृत्त करणार्थ तो प्रभुनें ब्रह्मसंबंधकी आज्ञा दिनी हे सो सिद्धांत-रहस्यमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें "ब्रह्मसबंधकरणात सर्वेषां देह-जीवयोः। सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पंचिवधाः स्मृताः" (ब्रह्मसंबंधकी-

येतें सर्वके देहजीवके सर्वदोषकी निवृत्ति निश्रय होतहे सो दोष पांच प्रकारके हे ) इत्यादि वचनसों जाननो जो श्रीआचार्यजीद्वारा जा जीवकों बद्धसंबंध भयो तिनके सकल दोष दूरी भये काहेतें जो भग-वान निदोंष हे सो जीवह निदोंष होय सेवा करे तो अंगीकार होय तातें श्रीमहाप्रभुजी अपने जीवनकों ब्रह्मसंबंध कराय निदोंष करिकें पाछें सेवामें लगाये सो भगवत्सेवा केसी हे जामें दोषही नांही निदोंप आनंदरूप हे सगरे दोष (प्रतिबंध)कों नाश करिवेवारी हे, तहां कोई शंका करे जो बद्धसंबंधतेंही सर्व दोषको नाश भयो तब फेरि सेवातें कोनसे दोषको नाश होय ? ताको समाधान यह हे जो देहजीवके सगरे दोष तो ब्रह्मसंबंधतें निवृत्त भये फेरि प्रभुकी लीलाप्राप्तिमें प्रतिबंधरूप जो दोष हे सो सेवातें दूरी होय तब स्वरूपानंदको अनुभव होय यह भाव विचारि ब्रह्मसंबंध ओर भगवत्सेवा करे ॥ ८ ॥

मृलं-गुणगानं तु सर्वेषां दोषाणां विनिवारकम् । गुणगाने ज्ञानमार्गादुत्कर्षः प्रभुणोदितः ॥ ९ ॥

शब्दार्थः —गुणगान तो सर्वदोषनकों निवृत्त करिवेवारो हे तासों ज्ञानमार्गसों गुणगानमें उत्कर्ष प्रभुनें कह्या हे ॥ ९ ॥ टीका — जो भगवदगुणगान सगरे दोषको निवारक हे सो गुणगान दोय प्रकारको हे एक पृष्टिमार्गीय तथा एक मर्यादामार्गीय सो दोयके भेद कहत हे. पृष्टिमार्गीय गुणगान जेसें अजभक्त गुणगान करत हें श्रीठाकुरजी के संयोगमें सेवा दर्शन करत हें ओर श्रीठाकुरजी गोचारणकों पधारत हें तब विरहकरिकें वेणुगीत युगलगीत गाय गाय संध्यापर्यंत काल वितावत हें तेसेंही श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके पृष्टिमार्गमें विरहकरि गुणगान विषयोगकी भावना हे संयोग विषयोग दोष रसको अनुभव हे ओर मर्यादामार्ग (ज्ञानमार्ग) में केवल गुणगानही करत हे ॥ ९ ॥

मूलं-ज्ञानं सकलदोषाणां दाहकं परिकीर्तितम् । तथापि न प्रभोः प्रादुर्भावे यत्प्रतिबंधकम्॥१०॥

तन्निवर्त्तयितुं शक्तमतो न्यूनं निरूपितम् । ततः स्वाचार्यसान्निध्यं क्षणाद्मावप्रदायकम्॥११॥

शब्दार्थः-ब्रानकों सकलदोषनकों भरम करिवेवारो कह्यो है तोह प्रभुके प्रादुर्भावमें जो प्रतिवंधक है तिनकों निवृत्त करिवेमें समर्थ नांहीहे तासों न्यून कह्यो है तातें अपने श्रीआचार्यजीको सांनिध्यही क्षणमें भावकों देतहे ॥ १० ॥ ११ ॥ टीका-ज्ञानमार्गको गुणगानं केसो है जो ताकरिकें संसारके सकल दोष भरम होय जातहे पाछे सदा निर्विच्न होय तो मोक्षकी प्राप्ति होय परंतु प्रभु प्रकट होयकें दर्शन न देही तातें ज्ञानमार्गको गुणगान हे सो मक्तिमार्गमें प्रतिबंधरूप हे सो काहेतें जो प्रभुको दर्शन नांही, लीलाको अनुभव नांही, स्वरूपानंदको अनुभव नांहीहे तार्ते झान हे सो भक्तिमार्गमें प्रतिवंधकही जाननों ।। १० ।। सो ज्ञान तुम मति करियो अपने भगवत्सेवाही मुख्य है यह जाननो काहेतें जो यह ब्रानमार्ग भक्तिमार्गतें न्यून हे यह श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासनिर्णयमें कहेहें ''ज्ञानार्थमुत्तरांगं च सिद्धिर्जन्मशर्तेः परम्" सो जन्म लों ज्ञानमार्गकों साधन सिद्ध होय. प्रतित्रंघ न होय, तव बहाके छोकमें जाय पाछे बहाको छय होय तव वाको मोक्ष होय तार्ते ज्ञानमार्गीय जीव भक्तितें न्यारो हे तासीं तुम पुष्टिमार्गकी रीतिमें तत्पर रहियो. श्रीआचार्यजीको यह पुष्टिमार्ग केसो हे जो एकक्षणहू श्रीआचार्यजीको सांनिध्य होय तो भगवद्भावको दान करे स्वरूपानंदको अनुभव होय तार्ते सर्वोपरि फलरूप सेवा पुष्टिमार्गमें हे जामें भगवद्रसको अनुभव होय यह भाव विचारिकें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी सेवाकी रीति प्रकट करी है तामांति सेवा करियो तवहीं श्रीआचार्यजी महाप्रभु भावदान करेंगे यह निश्रय सर्वोपरि सिद्धांत हे ॥ ११ ॥

मूलं-तिहृद्क्षाऽऽर्त्तितापानां क्रमादेवेह संभवात् । तत उत्तरभावस्य भावनं विक्करपतः ॥ १२ ॥

राज्दार्थः -श्रीकृष्णके दर्शनकी इच्छा, आर्ति ओर तापको कमसोंही यह पुष्टिमार्गमें संभव (उत्पत्ति) हे तासों विरहातमकको भावन
(भावना) विश्रयोगाभिसों होय ॥ १२ ॥ टीका-पुष्टिमार्गमें ज्यों
ज्यों मन लगायकें भगवत्सेवा करे त्यों त्यों श्रीकृष्णके दर्शनको ताप
कमकमतें बढ़े या भांति जब अधिक ताप होय ता करिकें सगरो
दोष दूरी होय जाय तब दैन्य सिद्ध होय तापाछें जब उत्तरभाव
हदयमें सिद्ध होय तब त्रजभक्तनके भावकी भावना करे जाकों
मानसी सेवा कहत हें सो सर्वोपिर हे व्रजभक्तनको भाव अधिकृष हे
सो भाव हदयमें होय तब जानियें जो श्रीआचार्यजी महाप्रभु हदयमें
पधारे भावात्रिकृष श्रीआचार्यजी महाप्रभु हे ॥ १२ ॥

मूलं-क्षणेन दोषसंघस्य नाशकं सर्वथा मतम् । एवंभृते स्थिते मार्गे नृनं येषामभाग्यतः॥ १३॥ अविश्वासस्ततस्तेषां न गतिः काऽपि विद्यते । अतः स्वयं श्रुतं यद्दा भाग्याद् हृदि समागतम् १४ तदेव हि दृढं स्थाप्यं सर्वथा जीवनाविध । नाल्पज्ञवचनाचाल्या बुद्धिरापातसुंदरात्॥ १५॥

शब्दार्थः-उपर श्लोकमें कह्यो एसो विश्रयोगामिको भावन दोषनके समृहको निश्रय नाश करिवेवारो हे एसो यह पुष्टिमार्ग हे तामें जिनकों

संयोगात्मक भाव पूर्व दल हे और विप्रयोगात्मक भाव उत्तर दल हे.

अभाग्य है तिनकों अविश्वास होय तासों तिनकों काहू गति नांही है तासों अपने सुन्यो अथवा भाग्यसों हृदयमें आयो एसो जो विप्र-योगामिको भावन सोही जीवनपर्यंत हु स्थापनों थोरे जानिवेदारेके वचन, उपरतें सुंदर दिखतें होय तासों बुद्धि चलित नांही करनी ॥ ॥ १३ ॥ १८ ॥ १५ ॥ टीका-रंचकह् भावरूप अग्नि हृदयमें होय तो एकक्षणमें सगरे दोपकों सर्वथा नाश करे याभांति पृष्टिमार्ग सर्वोपरि हे एसी ब्रजभक्तनके भावात्मक यह पुष्टिमार्ग हे, भाग्यहीननकों विश्वास न होय तार्ते अविश्वाससृंही पुष्टिमार्गीय फलसिद्धि नांही होय ॥१३॥ जा जीवकों यह पुष्टिमार्गमें अविश्वास हे ताकों कहूं गति नांहीहे कोड जीव होय अविश्वास सवकों वाधक हे सो अविश्वास केसो होय एक-तो अपने मनमें स्वकाल्पत विचार उठे जो यह पुष्टिमार्गमें कछु मोकों सिद्धि नांही दिसतः; दूसरो कोउ ज्ञानमार्गीय, कर्ममार्गीय, भावविरुद्ध कहे सो सुने, अन्यमार्गीय यह पुष्टिमार्गकों देखि नांही सकत हे तातें उनको संगह बाधक हे उनके मुखतें मार्गकी निंदा सुनिकें अविश्वास होय. तीसरो पुष्टिमार्गको फल सर्वोपिर हे मो भाग्यमें न होय जीवही भीतर प्रवाही होय, मर्यादामार्गीय होय. पुष्टि न होय तो यह फल कहांते पावे ? वाकों अविश्वास होय. चोथो हृदयमें अनेक भांतिके लौकिक वैदिकके विषयके तरंग उठे तो विश्वास छूटिजायवेसुं ओरही किया करनलागे. पांचमो काहू बहिर्मुखके समागमतें दुःसंगतें अविश्वास होय । एसे पांच प्रकारके कारणतें अविश्वास होय ताकों पुष्टिमार्गीय फल सर्वथा न होय ॥ १४ ॥ उपर कहे इत्यादि दोषतें अविश्वास हृदयमें दृढ होय जाय सो अविश्वास सर्वथा जीवकों बाधकही हे जेसें जल अभिको नाश करे तेसें दुःसंगदोष भावको नाश करे । अल्पज्ञानवारे जीवके वचनचातुर्थतें बुद्धि चलायमान न करनी

अल्पज्ञ जीव अज्ञानकरि निंदा दुर्वचन ( मर्यादा छोडिकें ) बोले तातें अज्ञानीके संग वाद सर्वथा नांही कर्त्तव्य हे ॥ १५ ॥ ं

### मृलं–सत्त्वनिश्चयतः संगः साधको नहि संशयात्। यत्र वै विपरीतेव कृतिस्तत्र भ्रमः कथम्॥ १६॥

शब्दार्थः-विवेकधैर्यादिकके निश्चयसों संग हे सो सर्व सिद्ध करिवे-वारो हे संशयसों नांहीहे ओर जहां विपरीतही कृति हे तहां अम केमें होय ? ॥ १६ ॥ टीका-तार्ते यह निश्चय मनमें जाननो जो या जीवकों सत्संगही भगवद्धर्मको साधक हे संशय नांही सो श्रीभागवतप्रथम-स्कंधमें शौनकको बाक्य हे "तुल्याम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्। भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः " (भगवद्भक्तके संगके क्षण-बरोबर स्वर्ग ओर मोक्ष तुले नांहीहें तहां मनुष्यकी दीनी आशिपको तो कहा कहेनों ?) ओर एकादशस्कंधमें भगवद्याक्य हे " न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्भ उद्धव ! । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त्तं न दक्षिणा ॥१॥ व्रतानि यज्ञाञ्छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः। यथावरुंधे सत्संगः सर्व संगापहो हि माम्॥२॥" ( हे उद्धव ! मोकों योग वश नांही करेंहे, नांही सांख्य, धर्म; नांही स्वाध्याय, तप, त्याग; नांही इष्टापूर्त्त ( कूप, आराम, मठादिक ); नांही दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, यम (कोउ वश नांही करेंहें ). जेसें सर्व संगकों मिटायवेवारो सत्संग मोकों वश करेंहे ) इत्यादिक वचनतें जाननो जो जीवकों सत्संगही बडो साधक हे तातें यह पुष्टिमार्गीय वैष्णव निश्रयही सत्संग करे ओर पुष्टिमार्गतें जिनकी विपरीत कृति होय

र यह तीन श्लोकको अर्थ टीकामें छेखकडोपसों उछटो छिख्यो हे परंतु पांच दश पुस्तकमें एसेंही दीखवेमें आयो तासूं तेसही कछ सुधारिके छिख्यो हे या रीतसों अर्थ सर्वथा नांही होयसके किन्तु प्रथम शन्तार्थ छिख्यो हे तेसें होयहें.

तामें वैष्णवकों भ्रम काहेतें होय तातें पृष्टिमार्गतें विपरीत कृतिवा-रेको संग सर्वथा न करे ॥ १६॥

मूलं-तत्र भ्रांताः परं मूढास्तत्संगः खळु बाधकः ॥ अतः सत्संगसहितस्तिष्ठेत्सर्वत्र सर्वदा ॥ १७ ॥

शब्दार्थः नतामें जो आंत हे सो अत्यंत मृह हे इनको संग निश्चय वाधक हे तासों सत्संगसहित सर्वजग्गे सदा रहे ।। १७ ।। टीका-जो जीव आंत हे या पृष्टिमार्गमें विश्वासकरि रहित हे मो महामृह अज्ञानी हे तासों खल (दुष्ट)को संग महावाधक हे नातें पुष्टिमार्गीय वैष्णव जहां जाय तहां सवकोर सदा पुष्टिमार्गीय भगवदीयके संगही स्थित रहे तबहीं दुःसंगतें बचे तातें सर्वथा सत्मंगमें रहे सो नव-रत्नअथमें श्रीआचार्यजी महाप्रमुजी कहेहें "निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा ताहशेंजनेः " (निश्चय ताहशीय वैष्णवजनके संग निवेदनको स्मरण करनों ) यह निवेदनको स्मरण सदा सर्वदा ताहशीयसों मिलिकें करे तातें सत्संग हे सो भाववृद्धिकर्ता होयवेसुं पृष्टिमार्गीय भगवदीयकुं नित्य कर्त्तव्यही हे ।। १७ ॥

मूलं-सेवां कुर्वन् सदाचारो धर्ममार्गस्थितोऽपि च। अविरुद्धवचोवक्ता ह्यविरुद्धकृतिप्रियः॥१८॥

हाव्दार्थः-सेवा करिवेवारो, सदाचारवारो, ओर धर्ममार्गमें रह्यो होय तोह अविरुद्धवचन कहिवेवारो तथा अविरुद्ध कृतिकों प्रिय करिकें रहिवेवारो होय ॥ १८ ॥ टीका-पृष्टिमार्गीय वैष्णव श्रीआचार्यजी-द्वारा निवेदन पायक पृष्टिमार्गकी रीतिसों आचारसहित भगवत्सेवा करे, आचार हे सो वैष्णवको प्रथम धर्म हे तातें आचारविचारपूर्वक स्नासा, सेवकी, छुयो, सस्रडी, अनस्रखडी, प्रसादी, जूठन, प्रभृतिको ज्ञान राखे, धर्ममें तत्पर रहे, अपने पुष्टिमार्गीय धर्ममें रहे ओर पापा-चरण न करे पुष्टिमार्गतें अविरुद्ध वचन कहे ओर जो कोई पुष्टिमा-र्गसों अविरुद्ध सुंदर शिक्षा देय ताकों मानिलेय अविरुद्ध (किया) मार्गकी रीतिकी सेवाकुंहि मनमें प्रियही जानें ॥ १८॥

मूलं स्वाचार्यमात्रवाक्येकिनष्टः सततभावुकः । तदीयजनसंसृष्टः सर्वसंगविवर्जितः ॥ १९ ॥

शब्दार्थः - अपने श्रीआचार्यजीके वचन-निवंध, श्रीस्वोधिनीजी, ओर षोडशंश्रंथादिकनमें निष्ठावारे, निरंतर भाववारे, भगवदीयसों मिलिवेवारे, ओर दूसरे सर्वसंगतें वर्जित होय ॥ १९ ॥ टीका-एक अपने श्रीवल्लभाचार्यजीके वचनपें निष्ठा राखे इननें कींग्रे श्रीस्वोधिनीजी-निवंधादिक-एतन्मार्गीय ग्रंथको कहे सुने तामें जो किया भाव कहेहें ताहीमें मन लगायकें ताही मांति रहेनो ओर जो भगवदीय श्रीआचार्यजीके वचन अनुसार चलतहे श्रीआचार्यजी-महात्रभुजीके वचनमें जिनकी पूर्ण निष्ठा हे, एसेनको संग करे ओर सर्वको त्याग करे. जो एसे भगवदीय मिले तो संग करे नांही तो सर्वसंग छोडिकें भगवत्सेवा स्मरण मार्गरीतिप्रमाण करे परंतु अन्यको संग सर्वथा न करे या भांति वैष्णव रहे तो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कृपातें पृष्टिमार्गको फल पांचे ॥ १९॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं विंशतितमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम्॥२०॥

## शिक्षापत्र २१.

अब एकविंशतितम शिक्षापत्रमें लौकिक व्यावृत्तिकों छोडिकेंही सेवा करनी सो बुद्धि हढ होय तब होय, भगवदीयके संग निरंतर निवेदनके चिंतनतेंही बुद्धि हढ होय, विपरीतवात्तीके श्रवणसों चित्त सेदयुक्त होय ताकी प्रमु उपेश्ना करेहें, यह काल हे सो एत्पुरुषनकी बुद्धिकों हरेहे तासों पुष्टिमार्गीय—भगवदीयनके संग रहेनो यह निरूपण हे। उपर कहे ता प्रकार वैष्णव रहे तो फल सिद्ध होय सो कलिकालदोषतें भक्तिमार्गको भाव ओर सत्संग तिरोभूत हे याकों केसें फल होय सो कहतहें.

### मूलं मिक्तमार्गस्तिरोभृतस्तथा संगः सतामपि । ततो भावस्य शेथिल्यं तदभावेऽखिलं वृथा॥१॥

राज्दार्थः—भक्तिमार्ग तिरोभूत होय गयो हे तेसेंही सत्पुरुषनको संगद्घ तिरोभूत होय गयो हे ताकरिकें भावकी शिथिलता भई हे ओर भावको अभाव भयो तब सकल बृया हे ॥ १ ॥ टीका—यह महाकित कालतें भक्तिमार्ग तिरोभूत भयो हे ओर पुष्टिमार्गीय भगवदीयको संगद्घ तिरोभूत भयो हे ताकरिकें पुष्टिमार्गिको भावह शिथिल भयो हे सो भाव विना सर्व बृथा हे काहेतें जो यह पुष्टिमार्गमें सगरो भावही हे भावात्मक मार्ग हे जितनी किया दीसतहे मो सर्व भावात्मकही हे ता भावकों तो पुष्टिमार्गमें स्थित होय भगवदीयको संग होय तबही जाने नाही तो केसें जाने ? भक्तिमार्गमें अष्टपहर केवल प्रभुकोही सुख विचारे अपनो देहमंबंधी सुख रंचकहू न विचारे यामांति सेवा करे सो दुर्लभ हे ताकरिकें भाव शिथिल होयरहारे हे तातें भाव विना सर्व बृथा है ॥ १ ॥

#### मुलं-भक्तिमार्गीयताभावे क्रियामात्रं हि कर्मवत्। तत्रापि न मनःस्थैयं विक्षेपाद् व्यवहारतः॥ २॥

शब्दार्थः—अक्तिमार्गीयपनेको अभाव होय तब कर्मकी नांई (यह-सेवाहू) कियामात्र हे तामें हू व्यवहारसों विश्लेपतें मनकी स्थिरता नांही हे।। २।। टीका—भक्तिमार्गकी रीति यह हे जो अष्टपहर भावमें रहे सो तो कहां हे ? परंतु कर्मवत् किया हे जेसें कर्ममार्गीय कर्म करे तहांतांई प्रयोजन पाछें कछ नांही तेसेंही सेवासमय न संयोगको सुख भयो के न अनोंसरमें विषयोग भयो तातें कर्ममार्गवत् कियामात्रही हे सो कर्मवत् मनलगायकें नांही हे तहां सेवामेंह मन एकाम नांही अनेक मांतिके विश्लेप मनमें होतहे नानाभांतिके व्यवहारके तरंग मनमें उठतहे ताकिर मन स्थिर नांही किन्तु विश्लेप पावतहे मो कर्मवत् कियामात्रहू भगवतसेवा नांही वनतहे।। २।।

#### मूलं-च्यवहारोऽप्यसिद्धश्चेदिशेषक्षोभको मतः। तदभावे तु गार्हस्थ्यप्रकारैः सेवनं कुतः॥ ३॥

शब्दार्थः -व्यवहारह सिद्ध न भयो तब विशेष क्षोम करिवेवारों होयहे काहेतें जो व्यवहारको अभाव होय तब गृहस्थाश्रमके प्रकारसों सेवन केसें होय ? ॥ ३ ॥ टीका-भगवत्सेवामें व्यवहारके तरंग उठतहें सो व्यवहारह सिद्ध न होय तब मनमें ओर अधिक क्षोभ होतहे धीरज छाटे जात हे तब गृहस्थकों भाव केसें रहे ? ओर भगवत्सेवाह केसें करे ? तातें यह पृष्टिमार्ग तो भावात्मक सर्वोपिर हे ओर जीव तुच्छ हे यह काल महाकठिन हे सेवाकरतमें व्यवहारको स्मरण स्वतः कालदोषतें होयहे सो व्यवहार खाली परे सिद्ध न होय तब धीरज केसें रहे ? मनमें अतिही दुःख पावे तब लौकिक चिंतातें मनमें भगवद्भाव केसें रहे ? और गृहस्थाश्रममें तबही (लौकिक, वैदिक, कुटुंवको

भरणयोषण इत्यादिक सब) माथे हे सो करनो ओर भगवत्सेवा केसें करे?मन तो चिंताने आय प्रस्यों हे तहां कोई कहे जो ब्यवहार मित करो प्रभु तो सर्वसामर्थ्यवान हे लोकिक वैदिक सर्वकार्य सिद्ध करेंगे तुम भग-वत्सेवा मन लगायकें करो यामांति कोई कहे तहां आगें कहतहे ॥३॥

मृलं व्यावृत्यभावपक्षस्तु बुद्धवदात्व्यात्सुदुर्लभः॥ बुद्धिदात्व्यं तु सततं निवेदनविचितनेः॥४॥

शब्दार्थः-ब्यावृत्तिके अभावको पक्ष (लोकिक वैदिक लोडिवेको पश्च ) बुद्धिकी दढता नांही हे तासों अत्यंत दुर्लभ हे ओर बुद्धिकी हढता तो निरंतर निवेदनके विशेष चिंतनकरिके होय ॥ ४ ॥ टीका-व्यावृत्तिको अभाव केर्से करे ? यद्यपि अन्यावृत्त होय भगवत्सेवा करे सो तो सर्वोपरि है, परंतु एसी बुद्धि उरकृष्ट नांहीहै याभांति या कालमें प्रभुको पूर्ण विश्वास तो दुर्रुभ हे तातें पूर्ण विश्वास विना अन्यावृत्त होय तो बहुतही दुःख पावे श्रीठाकुरजीमें दोपबुद्धि होयजायमें इनके आश्रय मेवा करतहाँ ओर मेरो लाँकिकहू नांही सिद्ध करतहें यामांति होप तो अनथ होय दासभाव जात रहे तार्ते अन्यावृत्त केसें होय ? एसी तीव्र उत्तम बुद्धि नांहीहे पूर्ण विश्वास नो दुर्लभ हे, तहां कोई कहे जो बुद्धि उत्तम होय पूर्णविश्वास जाभांति होय मोही कार्य करे। तहां कहें। जो बुद्धि उत्तम ओर पूर्णविश्वास तो तब होय जब अष्टप्रहर निवेदनको चिंतन करे अष्टाक्षर ओर शरणकी भावना करे, गद्यमें कहा निवेदन कीयो है ? अब केसी किया करतहों ? कितनें दिनको भूल्यो हों ? सो अब श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीद्वारा संबंध भयो है प्रभु केसे हें ? जीव केसो है? जीवकों कोनप्रकार दासत्व करनो है ? याभांति पंचाक्षरमें प्रभुही गति हे याभांति निवेदनको चिंतन होय बुद्धि प्रवल उत्तम होय तब विश्वास संपूर्ण होय । अव निवेदनको चिंतन करिवेको प्रकार कहत है ॥ ४ ॥

#### मूलं-तत्रापि सहभावस्तु सतामेव निरूपितः ॥ ते दुर्लभ( दूरगाश्च ततो बुद्धिन तादृशी ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—तामें (निवेदनके चिंतनमें ) हू सत्पुरुष (भगवदीय ) कोही संग तो निरूपण कीयो हे सो भगवदीय दुर्लभ और दूरी रहत हे तासों एसी उत्तम बुद्धि नांही हे ॥ ५ ॥ टीका— निवेदनको चिंतन अपनी बुद्धितें नांही होयसकतहें सो नवरतन ग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी निरूपण कीये हे "निवेदनं तु स्मर्चव्यं सर्वथा ताहरींजेंनैः" (निवेदन तो निश्चय ताहरीय जनके संग स्मरण करिवेयोग्य हे ) तातें निवेदनको चिंतन भावसहित ताहशीय पुष्टिमार्गीय भगवदीयसों मिलिकें करे तब भाव सिद्ध होय, तहां कोई कहे जो भगवदीयसों मिलिकें निवेदनको चिंतन करिलेख करिलेख तहां कहतहे पुष्टिमार्गीय भगवदीय मिलिकें विदेनको चिंतन करिलेख तहां कहतहे पुष्टिमार्गीय भगवदीय मिलिकें विदेनको चिंतन करिलेख तहां कहतहे पुष्टिमार्गीय भगवदीय मिलिकें विदेनको चिंतन करिलेख तहां कहतहे पुष्टिमार्गीय भगवदीय मिलिकें विदेनको होतही दुर्लभ हे कहें सो दूरी हे तिनको संग कोन भांतिसों होय? उन भगवदीयनके संग विना एसी बुद्धि केर्से होय ?॥ ५॥

### मूलं-स्थिताऽपि शीर्यते नित्यं पोषकाभावतो मम ॥ स्तिन्नं च जायते चित्तं वार्त्ताश्रवणतोऽन्यथा ॥ ६॥

शब्दार्थः—मेरी बुद्धि स्थित है [अथवा 'स्थितोपि' एसी पाठ होय तो भाव स्थित है ) तोहू पोषण करिवेवारेके अभावसों शिथिल होय-जायहे ओर अन्यथावार्ता सुनिके चित्त खेदयुक्त होय है ॥ ६ ॥ टीका—ओर भाव बढ़े सो तो परम दुर्लभ है परंतु कल्लक भाव आगेर्ते हृदयमें स्थित है सोहू श्लीण होतहे दिनदिन घटत जातहे काहेर्ते जो पोषकको अभाव हे भगवदीयको मिलाप होय तो भावको पोषण होय भाव बढ़े सो सरसंग विना भाव शिथिल होतहे ओर लोकिक मनुष्य- नको संग आयवन्यो हे सो अनेकप्रकारकी लौकिक वार्ता कहनी परतहे ओर अन्यथा-लौकिकवार्ताश्रवणतें चित्तकों महा खेद होयर-ह्यो हे अहर्निश अन्यवार्ता अन्यश्रवण मेरे कर्णमें होतहे सो में कि-नसों कहुं एसो मनमें खेद होतहे ॥ ६ ॥

मूलं-श्रुतोत्तमप्रकाराश्च भगवन्मानसा अपि ।

अस्मदीया ठौकिकेषु प्रतिष्ठामात्रसाधकाः ॥७॥ चित्तव्ययं प्रकुवैति वृथा देहं च तृहत्म् ।

भगवन्मार्गनिष्ठा तु लोकनिष्ठाविरोधिनी ॥८॥

शब्दार्थः-भगवानमें मनवारे एसे हमारे जो उत्तम प्रकार सुनिनेवारे हे सोट्ट लौकिकमें प्रतिष्ठामात्र सिद्ध करिवेवारे हे ॥ ७ ॥ चित्तकों ओर जगे छेजातहे ओर देहकों तामें प्राप्त करे हे काहेतें जो भगवन्मार्गकी निष्ठा हे सो लौकिककी निष्ठासों विरुद्ध हे ॥८॥ टीका— याभांति में मनमें दुःखी हों भगवद्भाव दिनदिन शिथिल होतहे ओर में अपनें श्रवणतें उत्तमप्रकार (अपनी वडाई) सुनतहों कोई कहतहे जो अष्टप्रहर ईनको मन भगवानमें लग्यो रहतहे इत्यादि अनेक वडाई में अपनी श्रुतितें सुनतहों ताकरिकें कहा सिद्धि हे ? छौकिकमें प्रतिष्ठा भई सो प्रतिष्ठामात्रकी माधक भई लौकिकमें यह फल भयो ओरकञ्ज दीसत नांही तब यह प्रतिष्ठातें मेरो कार्य कहा सिद्ध होतहे ? यह प्रतिष्ठा भगवद्भावमें बाधक है ॥ ७ ॥ सो आगें निरूपण करतहें जो यह चित्त भगवानके चरणारविंदमें न लगे ओर यह मनुष्यदेह इंद्रिय भगवानमें विनियुक्त न भई सो वृथा जातहे सो एकादशस्कं-धर्मे राजा जनक कहेहें " दुर्छभो मानुषो देहो देहिनां श्रणभंगुरः " (देही (जीव)को यह मनुष्यदेह दुर्लभ ओर क्षणमें नाशहोय एसो हे)सो वृथा जातहे ओर सप्तमस्कंधमें प्रह्लादजी कहतहे कौमार आचरेत्पाज़ो धर्माच् भागवतानिह । दुर्लभं मानुषं जन्म तद्यश्चवमर्थदम् ( वृद्धिमान् कुमार अवस्थामें यह संसारमें भगवद्धमंको आचरण करे काहेतें जो मनुष्यजन्म महादुर्लभ हे सोह निश्चल नांहीहे ओर पुरुपार्थकों देवे वारो हे ) इत्यादि वचनसों जान्यो जातहे जो मनुष्यदेह महादुर्लभ हे स्वापमें याको नाश हे तार्ते भगवानको दर्शन सेवा परम दुर्लभ हे सो बने तो आछो। यह को मार अवस्था भगवद्धमंकरणयोग्य हे तार्ते भगवद्धिनियोग विना देह योवन सर्व वृथा हे ओर भगवन्मार्गकी निष्ठा हे सो लोक निष्ठाविरोधिनी हे काहेतें जो अपनी वडाई मुनिके आनंद मानी वडो जाने सो भगवानकों बुरी लगे मद होय तो भगवान हृदयमेतें जातरहे तार्ते यहलोगनकी वडाई हे सो भगवद्धमंकी निश्चय विरोधिनी है ॥८॥

### मूळं-संसारवेरी कृष्णोऽपि मूहानेतानुपेक्षते। काळः सतामपि हरत्यसो संप्रति सन्मतिम्॥९॥

शब्दार्थः—संसार [ अहंताममतात्मक ] के वैरी श्रीकृष्णह एमें मूढ संसारासक्तनकी उपक्षा करेहें और यह काल या समयमें सत्पुरुपर्काह सुंदरमतिकों हरतहे ॥ ९ ॥ टीका—संसारवैरी यह श्रीकृष्णकी नाम हे जहां श्रीकृष्ण हृदयमें आवे तहां संसार नाज्ञ करे निश्चय वामों लोकिक देहसंबंधी न बने मो यह जीव अज्ञानी हे श्रीकृष्ण कहां ? खोर संमारहकी अपेक्षा करतहे संमार होयगो तहां तांई श्रीकृष्ण कहां ? सब श्रीकृष्ण कृषा करेंगे तब [अहंताममतात्मक] संसार कहां ? सो यह काल दोपतें प्रभुको ज्ञान नांही होतहे एसो काल कठिन आयो हे जो सत्प्राणीहकी मित जो बुद्धि ताहको हिरलेनहे तार्ते वारंवार संसारकी अपेक्षा रास्तत हे यद्यपि संसारकों तुच्छ जानतहे ओर भगवानको ग्रुणह संसारनाशक हे यहही जानते तोह यह कालकि सत्पुरुपनकी बुद्धि हीन होय जायहे ॥ ९ ॥

मूलं-कालदोषनिराकर्ता न संगोऽस्ति सतामपि । अतः स्थेयं सावधानैः समस्तैर्मार्गवर्त्तिभिः॥१०॥

शब्दार्थः -कालदोपकों मिटायवेवारो सत्पुरुपनको संग नांही हे तासों समस्त पुष्टिमार्गीय वैष्णव सावधान रहियो ॥१०॥ टीका-अव श्रीहरिरायजी सगरे पुष्टिमार्गीय वैष्णवनकों शिक्षा देत हें जो सावधान रहियो कालदोप हे सो महादुष्ट हे सर्व धर्ममें प्रतिबंधक हे सो में हू यह कालदोपको नाश नांही करिमकतहों काहेतें जो सत्संग नांही मिलतहे जो भगवदीयको संग मिले तो कालदोष बाधा न करे सो सत्संग दुर्लभ हे तातें हे वैष्णव! तुम समस्त क्षणक्षणमें सावधान रहियो यह पुष्टिमार्ग सर्वोपरि हे तामार्गमें तुम स्थित हो सो दुःसंगतें बचे रहियो भगवदीयको मंग करियो ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणक्मलकों अपने चित्तमें धरियो ॥ १०॥

> इति श्रीहरिरायजीकृतमेकविंशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ २१ ॥

# शिक्षापत्र २२.

अत्र द्वाविंश शिक्षापत्रमें यह पुष्टिमार्गमें अपनो भाव हे सो साधन है ओर भावात्मा भगवान हे मो प्रमेष ओर फलरूप हे तासों निधिरूप भावकी रक्षा करनी ओर इनसों विरुद्ध होय ताको त्याग करनो हरि-कृष्णनामके वेष्णवको चित्त अतिशुद्ध हे तातें इनकी उपर कृपा राखिकें इनको संग करनो यह निरूपण है। उपर कहे जो सत्संग विना यह जीव कालदोष दूरी नांही करिसकतहे तातें समस्त वैष्णव सावधना रहियो काहेतें जो यह भावात्मक मार्ग हे ताको प्रकार आगें कहतहे—

मृळं-भावोऽत्र साधनं मार्गे प्रमेयं भगवान् हि सः। प्रमाणं कृष्णसेवादौ (सेवादिः) स एव च फळं पुनः॥१॥

शब्दार्थः-यह पुष्टिमार्गमें भाव हे सो साधन हे प्रमेय सोही भगवान् हे प्रथम श्रीकृष्णकी सेवा प्रमाणरूप हे ओर फेरि सोही फलरूप हे अथवा श्रीऋष्णकी सेवा आदि जो कार्य हे सो प्रमाण हे ओर फेरि सोही फल-रूप है।। १।। टीका-यह पुष्टिमार्गमें भाव सोई सर्वोपरि साधन है भग-वानको प्रमेयवल फल हे श्रीठाकुरजीहू फलात्मक भावरूप प्रमेयरूप हे यह पुष्टिमार्गमें यह प्रमाण नांही जो इतनी सेवातें फल होय जब प्रमेय बल विचारे ताही क्षण फलदान होय तातें श्रीऋष्णकी सेवा हे सोई प्रमाण ओर सोई फलरूप हे ब्रानमार्ग तथा कर्ममार्गमें साधन तथा फल न्यारो हे फल पाये पीछे साधन न करे सो यह पुष्टिमार्गमें नांही हे साधनहूमें श्रीकृष्णकी सेवा ओर फलहूमें श्रीकृष्णकी सेवा हे तातें फलरूप जानि सेवा कर्चव्य हे श्रीऋष्णकी सेवा उपरांत ओर फल कहा है ? सो नवमस्कंधमें श्रीभगवान् कहेहें " मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्। नेच्छंति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्" (मेरी सेवार्ते प्रतीयमान सालोक्यादि चतुर्विध मोक्षकों मेरी सेवार्ते पूर्ण मेरे भक्त नांही इच्छतहें सो कालमें डूबे एसें राज्यादिककों कहांतें चाहें ?) एसे भक्त मेरी सेवामें विश्वास कीये हे जो चारों प्रकारकी मुक्तिकोंहू नांही चाहतहें सेवाहीकरि पूर्ण हे सो मुक्तिकोंहू बाधकरूप जानि नांही चाहतहें तिनकों ओर कहा नांही बाधक हे तार्ते प्रमाणहू कृष्णसेवा ओर फल्रह्न कृष्णसेवा है ॥ १ ॥

### मूलं-तस्मात् स एव संरक्ष्यो निधिरूपस्तु सर्वथा॥ यत्तद्विरुद्धं तत्सर्वं ज्ञात्वा ज्ञात्वा निवर्त्तयेत्॥२॥

शब्दार्थः—तासों यह निधिरूप भावही सर्वथा सम्यक्षकारसों रक्षा करिवेयोग्य हे ओर जो तासों विरुद्ध हे सो सर्व जानिकें निवृत्त करे॥२॥ टीका—तातें निधिरूप श्रीकृष्ण हे तेसेंही निधिरूप भगवद्भावकों जानि लोकिक दुःसंगतें निश्चय रक्षा कर्तव्य हे यह पुष्टि-मार्गक् जो अनुकुल होय ताको संग्रह और प्रतिकृल होय ताको त्याग करनों येही श्रीआचार्यजीकी आज्ञा हे॥ २॥

### मूलं-हरिकृष्णे यथापूर्वं स्नेहः स्थाप्यो विशेषतः ॥ गोष्ठी चतादृशैः[तादृशी]कार्या ध्रुवमस्मत्प्रयत्नतः॥३

शब्दार्थः—हिरकृष्णनामके बैष्णवर्षे प्रथमकी नाई विशेषसों सेह स्थापन करनो ओर गोष्ठी (स्नेहसहित वार्ता) तेसेंके संग अथवा तेसी अपने प्रयत्नसों निश्चय करनी ॥ ३ ॥ टीका—हिरकृष्णमें प्रथम-की नाई म्नेह म्थापन करनो पुष्टिमार्गीय ताहकीय वैष्णव होय तिन-हीसों गोष्ठी प्रयत्नकरिकें करे उनसों मिलिकें पुष्टिमार्गको भाव विचारे तो हदयमें भगवद्भाव अचल होय तार्ते अवज्य भगवदीयको संग कर्त्तव्य हे ॥ ३ ॥

### मूलं-एतस्यांतःस्थितिः प्रायः समीचीनाऽवलोक्यते॥ नान्यच लोकिकं चित्ते विचार्यामिह सर्वथा॥४॥

शब्दार्थः - इनकी ( हरिकृष्णकी ) बोहोतकरिकें अंतः स्थिति ( अंतर्मुखता ) दीख़वेमें आवतहे तासों इनको संग करनो ओर चित्तमें इहां अन्य लौकिक सर्वधा नांही विचारनो ॥ ४ ॥ टीका - भगवदीयके संग नित्य गोष्ठी करतकरत अंतः करणमें भावकी सिद्धि

होय तब हृदयमें सदा भगवांन स्थित हे तिनको दर्शन होय तब यह जीवको चित्त ठौकिकमें सर्वथा न ठगे नानाप्रकारके ठौकिक विचार, मिथ्याध्यान, मिथ्याकिया, मिथ्यावाणी सब निश्चय छूटि जाय ॥ २ ॥

**युलं**-विरोषस्त समग्रेऽपि भांडागारिकपत्रतः॥

विज्ञेयः सर्वथा शीघ्रं लिख्यतां च तदुत्तरम्॥५॥

गब्दार्थः-विशेष तो सर्व समाचारह मंडारिकें पत्रसों जानने ओर इनको उत्तर शींघ निश्चय लिखंनो ॥ ५॥ टीका-विशेष समाचार मंडारिके पत्रतें जानोगे पत्र वांचिकें सर्वथा वेगही प्रति उत्तर लिखोगे ॥ ५॥

> इति श्रीहरिरायजीकृतं द्वाविंशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ २२ ॥

## शिक्षापत्र २३.

अब त्रयोविंश शिक्षापत्रमें लौकिक दुःख हृदयमें न धरनो, अलौ-किकमें चिंता न करनी, बिहर्मुखता न राखनी, बिहर्मुखतानिवृत्तिके प्रकार, (श्रीभागवतको पाठ तथा अर्थश्रवण, वैष्णवके संग निवेदनको स्मरण, सदा भगवन्नामग्रहण, सदा शरणभावना, ) अष्टाक्षरको उच्चारण राखनो, पंचाक्षरमंत्रकरिकें तदीयत्वभावना करनी, वैराग्य और संतोष

१ विश्वमे पत्रके प्रथमश्लोकके टीप्पणमुजव श्रीगोपेश्वरजीके पत्र आयवेलगे तव श्रीहरिरायजीनें लिखि जो उत्तर बेगि लिखोगे जबताई पत्र नांही आवते तब-ताई उत्तर लिखिवेकी नांही लिखते.

राखनो, यह निरूपण हे! उपर कहे भगवदीय संग गोष्ठी कीयेतें हृदयमें भाव सिद्ध होय तब हृदयमें प्रभुकों देखें तब छोकिक विचारमें चित्त न जाय परंतु हृदयमें तें चिंता न छुटे तहांतांई भाव केसें आवे ? सो सर्व प्रकार आगें निरूपण करतहें—

मूलं–भवंतः श्रुतसिद्धांताः कथं मुह्यंति लोकिके। अलोकिके तु चिंता या विषयाभावतो न सा॥१॥

शब्दार्थः -श्रीहरिरायजी लिखतहे जो सुन्यो हे सिद्धांत जिनने एसे तुम हो सो लोकिकमें क्यों मोह पावतहो ? ओर अलोकिकमें जो चिंता हे सो तो विषयके अभावसों नांहीहे ॥ १ ॥ टीका - अब श्रीहरिरायजी लिखतहे जो तुम श्रुति, स्मृति, वेढ, पुराण, श्रीभागवत, सर्वके सिद्धांतकों जानतहो सो यह लौकिकमें मोह काहेकों पावतहो यह तुमकों जीवत नांही हे अब में तुमकों सिद्धांत कहतहों सो चित्त लगायकें सुनियो. जहांतांई लौकिकविषय हृदयमेंतें नांही जात हे तहांतांई अलोकिक भाव हृदयमें नांही रहत हे तातें श्रणश्रणमें चिंता होत हे जब हृदयनें विषयको अभाव होय तब वह चिंता नांही होतहे सो अपने पृष्टिमार्गमें लोकिक अलोकिक दोउ चिंता नांही कर्सव्य है ॥ १ ॥

मूलं-यतः सर्वसमथोंऽस्मत्प्रभुः सर्वं करोति हि । पितेव [पतिवत् ] निजदासानामेहिकं पारलोकिकम्२

शब्दार्थः – जासों अपने प्रमु सर्व समर्थ हे सो पिताकी नाई अथवा पितकी नाई अपने दासनको लौकिक ओर पारलौकिक दोन सिद्ध करेंगे ॥ २ ॥ टीका – श्रीकृष्ण अपने प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त हे सो श्रीगुसाँईजी विज्ञितिमें कहेंहें "कर्नुं पुनरथाकर्नुमन्यथाकर्जुमीश्वरे । सामर्थ्यं मन्मया दृष्टं त्वय्येवातो न संशयः " ( ईश्वर एसे जो तुम तिनमेंही करवेको, न करवेको और विपरीत करिवेको सामर्थ्य जो देख्यो ताते मोकों संशय नांही ) श्रीकृष्ण कर्तुं, अकर्तुं, अन्यथाकर्तुं, सर्वसामर्थ्ययुक्त हे सो प्रभु छोकिक, अछोकिक सर्व सिद्ध करे तातें भगवदीयकों चिता नांही कर्त्तव्य हे सो दृष्टांत कहत हे जेसें छोकिकमें अपने पिता पुत्रकी रक्षा करे तेसे प्रभु अपने निजदासनको छोकिक, अछोकिक, सर्व सिद्ध करेंगे यह निश्रय जाननो ॥ २ ॥

मूलं-अत एवास्मदाचार्यवचनं वे विराजते । 'भगवानिप प्रष्टिस्थोन करिष्यति छोकिकों चगातिम'

शब्दार्थः नतासोंही 'भगवान्हू पुष्टिमार्गमें विराजमान हे सो लोकिक गति नांही करेंगे "यह श्रीमदाचार्यजीको वचन निश्चय विराजित हे। ३ ॥ टीका नपुष्टिमार्गीय वैष्णवकों चिंता नांही कर्त्तव्य हे एसे अपने श्रीआचार्यजीके वचनामृत बिराजत हे जो उत्तरार्ध हे आर्याचृत्तसों लिख्यो हे सो नवरत्नश्चके प्रथमश्चोकको उत्तरार्ध हे सो वचनते यह पुष्टिमार्गमें भगवान साक्षात विराजमान हे सो अपने निवेदनीय जीवकी लोकिक गति कवहू न करेंगे यह विचार वैष्णव निश्चय मनमें राखे ताते यह पुष्टिमार्गसमान ओर दूसरो कोड मार्ग नांही हे जामें शरण आये पाछें लोकिक गति कवहू न होय नहां कोड कहे जो वैराग्यकरि लोकिक गति न होय परंतु लोकिकमें रहे, सगरो लोकिक कार्य करें तिनकों लोकिक गति केसें न होय ? तहां कहतहे ॥ ३ ॥

मृलं-मर्यादामार्गवैराग्याद्यभावेऽपि गतिः सताम् । चितासंतानहंतारोऽप्याचार्यपदरेणवः ॥ ४ ॥

शब्दार्थः-पृष्टिमार्गीय वैष्णवकों मर्यादामार्गके वैराग्यादिक साधनको अभाव होय तोह सत्पुरुषकी गति होय ओर चिंताके

विस्तारकों मिटायवेवारी श्रीआचार्यजीके चरणारविंदकी रजह (अपनेपें विराजमान) हे ॥ ४ ॥ टीका-मर्यादामार्गकी यह रीति है जो ज्ञानवैराग्यकरिकें गति होय जितनो साधन जीव करे तितनी उत्तम गति वाकों मिले ज्ञानमार्गकरि सत्य लोक ( ब्रह्माके लोक ) में जात है यह मर्यादामार्ग (प्रमाणमार्ग ) की रीति हे ओर यह पुष्टि-मार्गमें प्रेमयतें फल हे साधनतें फल नांही होतहे सो श्रीमागवतएका-दशस्कंधमें भगवान कहेहें "केवलनैव भावेन गोप्यो गावो मृगाः खगाः । येऽन्ये मृढ्धियो नागाः सिद्धा मामीयुरंजसा " [ केवल भाव-करिकेंही गोपीजन, गायें, मृग, पक्षी, और जो अन्य मृढबुद्धिवारे नाग सो सिद्ध होय विनाश्रम मोकों प्राप्त भये ] ब्रजमें श्रीकृष्णभग-बान् निःसाघन हे तासों प्रभु अपने प्रमेयवळतें फलदान कीये हें तेसेंही यह पुष्टिमार्गमें श्रीऋष्ण विराजतहे सो साधनकी अपेक्षा नांही राखनहें स्वतः प्रमेयबलतें निश्चय फलदान करेंगे तातें पुष्टि-मार्गीय वैष्णवकों लौकिक अलौकिक चिंता कवह नांही कर्त्तव्य हे सो नवरत्नग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि " ( निवेदन कीयो हे आत्मा जिनने एसे वैष्णवनकों कवह कछह चिंता नांही कर्त्तव्य हे ) निवेदन कीयो ना जीवकों चिंता नांही कर्तव्य हे ओर श्रीग्रसाँईजीनें नवरत्नकी टीकामें मंगलाचरण कीयो हे ''चिंतासंतानहंतारो यत्पादांवज-रेणवः । स्वीयानां तान्निजाचार्याच् भणमामि मुहुर्मुहुः " [ अपने मक्तनके चिंताके विस्तारकों मिटायवेवारी जिनके चरणारविंदकी रेणु हें इन अपने श्रीआचार्यजीकों वारंवार प्रणाम करूं हूं ] श्रीआचार्य-जीके चरणकमलकी रेशुके प्रसादतें सगरी चिंताको आपुतें नाश होतहे एसे श्रीआचार्यजीके चरणकमलकों में वारंबार नमस्कार करतहों ॥४॥

मूलं-अतस्तदीयाः किं भ्रान्ताश्चिता विद्धते जनाः। ज्ञानिनोऽपिनवैद्धःखं चित्ते दधित लौकिकम्॥५॥ सेवारसादिरहिताश्चित्रं भक्ताः कथं तथा। यैः स्वरूपस्य सेवायां दर्शनस्पर्शनादिकम् ॥६॥ अनुभूतं सदा तेषां चित्तं दुःख्युतं कथम्। परमानंदसंबंधे दुःखं तिष्ठति नेव हि॥७॥

शन्दार्थः-तासों श्रीआचार्यजीके शरण आये एसे भगवदीय जन क्यों आत भये हैं जो चिंता करतहें ? सेवासुखके अनुभवकरिकें रहित एसे ज्ञानिजनहू चित्तमें छोकिक दुःखको नांही धरे हैं तब सेवासुख-सहित भक्त चित्तमें छोकिक दुःख क्यों धरतहें ? यह आश्चर्य हे जिननें स्वरूपकी सेवामें दर्शनचरणस्पर्शादिकको सदा अनुभव कीयो हे तिनको चित्त दुःखयुक्त केसें होय ? काहेतें जो परमानंदरूप श्रीकृष्णके संवंधमें निश्चय दुःख नांही रहतहे ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ टीका-एसे पुष्टिमार्गीय वैष्णव श्रीआचार्यजीके सेवक तदीय भ्रांत होय चिंतामें क्यों परे हें ? काहेतें जो ज्ञानमार्गमें जीव हे सोहू लौकिक दुःख मनमें नांही धरत हें उनहुके चित्तकों लौकिकदुःखायि नांही दहतहें तब यह तो पुष्टिमार्ग हे जहां श्रीआचार्यजीद्वारा भग-वानसों संबंध भयो हे सो अज्ञानकरिकें चिंतामें जरतहें सो चिंता न करनी प्रभु सर्व सामर्थ्ययुक्त है ॥ ५ ॥ एसे पुष्टिमार्गीय वैष्णव श्रीकृ-ष्णका सेवारस विना स्यों रहतहें ? ज्ञानीकों सेवारसको ज्ञान नांही सोह चिंता नांही करत हे तो यह तो साक्षात्श्रीऋष्णके स्वरूपकी सेवा करत हे दर्शन करत हे चरणस्पर्श करतहे तोहू चित्तमें भगवद्रसके अनुभव करी रहित क्यों रहत है ? तातें यह जान्यों जात है जो र्चिता चित्तमें भरी है तातें रसको अनुभव नांही होत है ॥ ६ ॥

एसो पुष्टिमार्ग हे जामें भावात्मक सर्व पदार्थको अनुभव हे तिनकों चित्तमें दुःख क्यों होतहे ? सो लौकिक चिंताहीतें अज्ञानकिर दुःखी हे भावात्मक रसको अनुभव नांही होतहे ओर श्रीकृष्ण परमानंदरूप फलात्मकको संबंध श्रीआचार्यजीद्वारा भयो हे एसे निवेदनीय वैष्णवके हदयमें दुःख केसें ठहरत हे ? सो अज्ञानकिर लौकिक चिंतातें दुःखी होत हे ॥ ७ ॥

मूलं पित्रादयस्तु सर्वेऽपि संबंधाहुःखहेतवः ( संबंधाय स्वहेतवः)।बहिर्मुखजनस्येव वाहिर्मुख्यंततस्त्यजेत्८

शब्दार्थः-पिता, स्नी, पुत्रादिक सर्वह्न वहिर्मुखजनकोंही संबंध सो दुःखके कारणरूप हे (अथवा संबंधके लिये वहिर्मुखकों अपने कारणरूप हे) तासों वहिर्मुखताका त्याग करे।। ८।। टीका-लौकिकमें पिता हे सो अपने पुत्रकों सर्वस्व देतहे तासों प्रिय लागत हे तेसे स्नीपुत्रादिकह्न अपने लिये प्रिय लागतहे परंतु यह पृष्टिमार्गमें श्रीकृष्णकों साक्षाव संबंध भयो है तहां सर्व बस्तु सिद्ध हे तोहू अज्ञानकरिकें चिंताकरि पित्रादिकसों लौकिकके अर्थ स्नेहकरि वहिर्मुखता करतहें अपनो (श्रीकृष्णसों भयो एसो)संबंध विचारे तो वहिर्मुखताको त्याग होय।।८।

मूलं-बहिर्मुखस्य बाधंते दोषा दैहिकमानसाः। क्षीणधातोरिवार्त्तस्य रोगा वातिकपैत्तिकाः॥९॥

शन्दार्थः—जेसें श्लीणधातु रोगी होय तिनकों वायुके तथा पित्तके रोग वाधा करे तेसें वहिर्मुखको देहसंबंधी ओर मनसंबंधी दोष बाधा करतहे ॥ ९ ॥ टीका—वेष्णवकों वहिर्मुखको संग बाधक हे संगतें देहिक दोष मानस दोष निश्चयही आयलागे सो दृष्टांत कहतहे जो

१ मोको पितालों, लीसों, दुवलों कार्य सिद्ध दोतहे एसं वहिश्चेखको ज्ञान होतहे.

रोगी होय ताकी धातु क्षीय होय तिनकों वायु पित्त सर्व आय ग्रसें या भांति बहिर्मुखको संग होय तिनकों सब दोष आय लगे॥९॥ मूलं-तिन्नचृत्तिस्तु संपाद्या सतां संगेन सेवया। श्रीभागवतपाठेन तदर्थश्रवणादिष्॥१०॥

शब्दार्थः – इनकी निवृत्ति तो सत्पुरुषनके संगतें तथा मेवार्ते संपादन करनी ओर श्रीभागवतके पाठसां तथा इनके अर्थश्रवणसों ह विहर्भुखताकी निवृत्ति करनी ॥ १०॥ टीका – जेसे रोगी सुंदर औप घखाय तो वाको रोग जाय तेसेंही ताहशीय भगवदीयको वैष्णव संग करे, उनकी सेवा करे तो वहिर्भुखता जाय. भगवदीयके मंगतें देहिक, मानसिक सर्व दोष दूरी होय, तहां कोई संदेह करे जो ताहशीय वैष्णव मिलने दुर्लभ हे सो न मिले तो कहा करे ? तहां कहतांं जो श्रीभागवत श्रीकृष्ण-हीको स्वरूप हे ओर श्रीभागवतको पाठ करे काहेतें जो श्रीभागवत श्रीकृष्ण-हीको स्वरूप हे ओर श्रीभागवतके पाठको अभ्यास न होय-तो पृष्टि-मार्गीय भगवदीयके मुखतें श्रवण करे तो सर्व दोप जाय ॥ १०॥ मूलं – निवेदनस्मरणतः सद्धिः सह कथादिभिः।

सदा नामग्रहणतः सदा शरणभावनात्॥ ११॥

शब्दार्थः - निवेदनके स्मरणसों, सत्पुरुषनके संग कथादिकरिकें, सदा भगवनामग्रहणसों, सदा शरणकी भावनासों, चिंता निवृत्त होतहे एसे चतुर्दश श्लोकमें संबंध है ॥ ११॥ टीका - जो श्रीभागवत अवणकरिवेको संयोग न बनि आवे तो अहर्निश निवेदनको स्मरण कीयो करे तथा सदा भगवदीयके मुखतें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी श्रीमुसाँईजीके ग्रंथनकी कथा सुने, येहु न बने तो सदा श्रीकृष्णके नामको स्मरण करे, परंतु नामहूको स्मरण यह जीवकों दुर्लभ है सो श्रीमुसाँईजी विद्यासिं कहेंहें " त्वन्नामोचारणेऽप्यस्ति न जीवेष्य-

धिकारिता । अलोकिकत्वात्वन्नामस्तद्वाचो लोकिकत्वतः " ( श्रीयुसाँईजी श्रीगोवर्द्धननाथजीसों कहतहें जो तुह्यारे नामकोह्न उचारण
करिवेकी योग्यता जीवमें नांहीहे काहेतें जो तुह्यारो नाम तो महा
अलोकिक हे सो जीवकी लोकिक वाणीतें केमें लियो जाय ? ) तासुं
नामह् न वनिकावे तो शरणकी भावना करे सो विवेकधैर्याश्रयमें
श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं
हरिः । दुःखहानों तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ भक्तद्रोहे भन्त्यभावे
भक्तश्रातिकमे कृते । अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वार्थे शरणं हरिः "
(यह लोकमें तथा परलोकमें निश्चय हरि शरण हें. दुःखकी हानिमें तथा
पापमें. भयमें, कामादिक अपूर्ण होय तहां, भक्तकृतद्रोहमें अथवा
भक्तको द्रोह होयजाय तहां, भक्तिके अभावमें, ओर भक्त अतिकम
करे तहां, अशक्यमें तथा सुशक्यमें, सर्व अर्थमें हरि शरण हें ) इत्यादि
वचनके अनुसार शरणकी भावना करे ॥ ११ ॥

## मुलं-अष्टाक्षरमहामंत्रकीर्त्तनेन विशेषतः।

पंचाक्षरेण मंत्रेण तदीयत्वविभावनात् ॥ १२ ॥

गंजिक्दार्थः —अष्टाक्षर महामंत्रके कीर्तनकरिकें, विशेषसीं पंचाक्षर-मंजिकरिकें तदीयपनेके विशेषभावनासों चिंता निवृत्त होतहे।। १२।। टीका—अष्टाक्षर महामंत्र हे "श्रीकृष्णः शरणं मम " येही मंजको अष्ट्रपहर पुकारिकें कीर्तन करे तो सर्व सिद्ध होय सो द्वादशस्कं-धर्मे श्रीशुकदेवजी कहेहें "कलेदोंषनिधे राजन्नस्ति होको महान गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवंधः परं ब्रजेत् "(यद्यपि कलियुग दोषनिधि हे परंतु तामें एक वडो गुण हे जो श्रीकृष्णके नामको कीर्तन जो करतहे सो यह कालबंधनतें छिटिजातहें) तातें अष्टाक्षरमंत्रको कीर्तन करेत्तथा पंचाक्षरमंत्रकी भावना तदीय होयकें तदीयके स्था किर्तन करेत्तथा श्रीआचार्यजी महाप्रमु नवरत्नमें कहेहें " निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा ताहरोजेनेः "[सर्वथा ताहराय वैष्णवजनके संग निवेदन तो स्मरण करिवेयोग्य है] भगवदीयके संग विना पंचाक्षरमाव प्रकट न होय तार्ते निवेदनके स्मरणमें भगवदीयकी अपेक्षा है ॥ १२ ॥

मूलं-वैराग्यपरितोषाभ्यां कृष्णसन्निहितस्थितेः। लोकिकक्केशजोदास्यात् पुत्राद्यननुरागतः॥१३॥

शब्दार्थः-चैराग्य तथा संतोषकरिकें, श्रीकृष्ण (भगवत्स्वरूप) के सनिधानमें स्थितिसों, छौकिकक्केशमें भयो जा औदासीन्य तासों, और पुत्रादिकनमें अशीतिसों चिंता निवृत्त होतहे॥१३॥टीका-संसार **(यह देहसंबं**धी ठौकिक प**दार्थ) में वैराग्य रास्ननो, संसारमें वैराग्य होय** तो यह लौकिक दुःख सुख चित्तकों बाधा नकरे तार्ते वैराग्य रास्ने ओर युथालाभ संतोष होय ( जो सहजमें आय प्राप्त होय ताहीमें संतोप होय ) तो मनमें विश्लेष न होय ओर श्रीऋष्ण जहां विराजत होय पुष्टिमार्गकी रीतिसों सेवा होय तिनके पास स्थिति होय तो दर्शन सेवा वनिआवे सो भक्तिवर्दिनीमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें " अद्रे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति " ( समीपमें अथवा दूरीमें जेसें चित्त दोषयुक्त न होय तेसें रहे ) निकटरहिकें सेवा करे तो चित्तके सगरे दोक्को नाश होय परंतु वोहोत निकटमें चित्तमें दोप आवे तो **नेक दूरी रहे परि नित्य सेवा दर्शन बने सो करे, लौ**किक क्वेशतें अपनो मन उदास राखे अपने चित्तमें छौकिक क्वेश न करे ओर देहसंबंधी पुत्र, स्त्री, वंधु, काहूमें अनुराग न राखे ॥ १३॥

मूलं-ग्रहिताद्यनासक्तया तदीयेष्वतिरागतः। नवरत्नस्य पाठेन सर्विता निवर्क्तते॥ १४॥ शब्दार्थः —गृह ओर धन आदिमें अनासाक्तिकरिकें, तदीय वैष्णव-जनमें अतिस्तेहमों, ओर नवरत्नग्रंथके पाठकरिकें लोकिक अलोकि-कसंबंधी सगरी चिंता निवृत्त होतहे॥ १४॥ टीका—गृह, धन हत्या-दिकमें आसक्ति न राखे ये सगरे चिंताके मूल हे तातें इनमें प्रीति न करे पृष्टिमार्गीय भगवदीयमें अनुराग राखे तथा नवरत्नग्रंथको पाठ नित्य नियमसों बने तितनो करे तो मनमेंतें सगरी चिंता निवृत्त होय. चिंतानाशके अर्थ गोविंददुवे वैष्णवके मिप एतन्मार्गीय सवनके लिये श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवरत्नग्रंथ प्रकट कीये हे तातें नव-रत्नके पाठतें सर्वचिंता निश्चय दूरी होय ॥ १४॥

मृलं-एवं निवृत्तवैमुख्यं जनं दुःखं न वाघते। अतस्तन्मात्रयत्नेस्तु भवितव्यं भवादशैः॥१५॥

राव्हार्थः -उपर कहे ताप्रकार निवृत्त होय गई हे बहिर्मुखता जिनकी एसे वैष्णवजनकों दुःख बाधा नांही करतहे तासों वहिर्मुखतानिवृत्ति-मात्रमें हे यत्न जिनको एसे तुझारे सारिखेकों रहेनो ॥ १५ ॥ टीका - उपर सगरे भगवद्धर्म कहें तिनसों वहिर्मुखता निवृत्त करी हे तिनको सगरो दुःख दूरी होयगो उह मनमें परम सुख पावेगो याभांति दुःख-निवृत्तिके अनेक यत्न कर्तव्य हे यह यत्न भावके वर्द्धक हे जाके भाग्यमें वेगि फलदान हे तिनसों भावके वर्द्धक पत्न बनिआवेंगे ॥ १५ ॥

मूलं-दुःखेन न वृथा नेयः कालः परमदुर्लभः। कृष्णसेवानुकूलम्तु निजाचार्याश्रयाश्रितेः॥१६॥ दुतं हेया वृथा चिंता प्राप्ताऽपि निजदोषतः। चित्तोद्देगं विधायाऽपीत्येतद्दचनचिंतनात्॥१७॥

शब्दार्थः-अपने श्रीआचार्यजीके आश्रयके आश्रित अथवा अपने श्रीआचार्यजीके दृढ आश्रयवारे भगवदीयके आश्रित एसे वैष्णवकों दुःखकरिकें भगवत्सेवामें अनुकूल यह परम दुर्छभ काल नांही बीतावनो ॥ १६ ॥ ओर अपने दोषतें प्राप्त भई एसीहू बुथा चिंता (चित्तको उद्देग करिकेंहू भगवान् जो जो करेंगे सो इनकी लीला हे ) नवरत्नके वचनके चिंतनसों शीघ्र छोडनी ॥ १७ ॥ टीका-यह काल परम दुर्लभ हे फेरि एसी समय न वनेगी यह मनुष्यदेह श्रीकृष्णकी सेवाके अनुकूल हे सो यह लौकिक चिंताकरिकें वृथा न खोवे काहेर्ते जो येही देहर्ते श्रीकृष्णकी सेवा बनतहे ओर युग्में यह पुष्टिमार्गीय सेवा नांही तासों यह समय ब्रह्मादिकनकों दुर्लभ हे श्रीआचार्यजीद्वारा ब्रह्मसंबंध ओर युगमें कहां हे ? श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीको आश्रय फेरि कहां ? तथा श्रीआचार्यजी महाप्रभु-जीके आश्रयवारे तादशीय निजसेवकको आश्रय फेरि कहां हे ? या भांति मनमें विचारिकें यह काल परम दुर्लभ जानि दुःख क्वेश लौकिकमें मन लगाय नांही खोवनो भगवदीयको आश्रय तथा कर्त्तेच्य हे सो यह देह तथा काल सेवानुकूल हे यह जानि एकक्षणहू सेवा विना न रहे ॥ १६ ॥ शीघही चिंताको त्याग करे एकचिंताते अनेक दोष प्राप्त होतहे तार्ते नवरत्नको वचन चिंतन करी निश्चयही चिंताको त्याग करे सो नवरत्नमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें-" चित्तोडेगं विधायापि हरिर्यद्यत्करिष्यति । तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्वतं त्यजेत् " (चित्तोद्वेग किएकेंहू हिर भगवान् जो जो करेंगे तेसेंही इनकी लीला हे एसें मानिकें शीव चिंताको तजे ) यह-वचनतें शीघ्रही चिंताको त्याग करी उपर भगवद्धर्म कहे तामें प्रवृत्त होय भगवत्सेवा, स्मरण, तादृशीयको संग, मन लगायके करे यह

नवरत्नप्रंथको नित्य चिंतन करे पाठ करे भाव विचारे तो चिंता दूरी होय ॥ १७ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं त्रयोविंशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ २३ ॥

## शिक्षापत्रं २४.

अव चतुर्विश शिक्षापत्रमें भगवत्कृपाही कारण हे तासों अपने आचार्यको हु आश्रय राखनो अवतारदशामें जेसे श्रीयमुनाजी आदि भगवत्संबंध करायवेवारे हें तेसे अनवतारदशामें श्रीमदाचार्यवर्थ भगवत्संबंधसाधक हें जेसे सबनकों मारिवेवारोहू सर्प अमृतपान करिवेवारोहों सुंधिवेमें हू समर्थ नांही हे तेसे सबनकी बुद्धिको नाश करिवेवारोहू यह कराल काल श्रीमदाचार्यजीके आश्रय करिवेवारेकों कछ करिवेका समर्थ नांही है तासों अपनकों तो संपत्तिमें तथा विपत्तिमें हु श्रीआचार्यवरणोदित अष्टाक्षर महामंत्रही साधन ओर साध्य हे यह निरूपण है। उपर कहे जो चिंता तजे भगवत्सेवादि भगवद्धमें करे सो जीवमें कहा सामर्थ्य है? कालदोषतें ग्रसित हे तातें श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीको हु आश्रय होय तो प्रमुक्तपा करे सो आश्रय कोन मांतिकरे सो आगें कहतहें. मूलं मित्तमार्य कुपामात्रं कारणं पर सुच्यते।

तेनेव मार्गे सकलं सिद्धिमेति न संशयः ॥ १ ॥ शब्दार्थः भिक्तमार्गेने कृपामात्र उत्तम कारण हे या कारणतेंही

शब्दायः—भाक्तमागम कृपामात्र उत्तम कारण ह या कारणतहा सक्लिसिद्धिकों पार्वेगे संशय नांही ॥ १॥ टीका-यह श्रीआचार्यजी

यह शिक्षापत्रमें आगे दोयक जगे श्लोकांकमें कञ्चक गढगढ दिखे है परंतु ता प्रमाण राखिनेसुं अर्थसंटर्भ ठीक दिखे है तासुं पूर्वेवत् श्लोकांक रखे है.

महाप्रभुजीको पुष्टिभक्तिमार्ग हे तामें एक कृपाही फलको कारण हे साधनतें फल नांही हे कृपाहीतें फलिसिद्धि हे तातें श्रीकृष्णकी कृपा परमकारण हे ताहीतें यह पुष्टिमार्गमें स्थित जो वैष्णव हे तिनकों सकल-फल सिद्धहीहे यद्यपि इन जीवनतें साधन नांही बनत तोहु कहा भयो ? पुष्टिमार्गमें स्थिति तो मई निवेदन तो कीयो तातें प्रमेयबलतें विनाही-साधन इनकों श्रीकृष्ण सर्वथा सर्व सिद्ध करेंगे यामें संशय नांही ॥ १॥

मूलं-सा तु स्वाचार्यशरणागतौ तैर्ज्ञापितः प्रभुः। यदेव कुरुते कृष्णस्तदा भवति सर्वथा ॥ २ ॥

शब्दार्थः -यह कृपा तो अपने श्रीआचार्यजीके शरण जाय तव इननें जताये एसे प्रभु श्रीकृष्ण जबही कृपा करेंगे तब निश्चय होयगी ॥ २ ॥ टीका-पुष्टिमार्गमें आय अपने श्रीवल्लभाचार्यजीके शरणा-गत होयरहे तब श्रीआचार्यजी जीवकों श्रीकृष्णकों जतावेंगे तब सर्वथा उह जीवपर श्रीकृष्ण कृपा करेंग ॥ २ ॥

मूलं-अतस्तदाश्रयो जी़वैर्दढ एवं विधीयताम् ।

यथावतारलीलायां तासां श्रीयमुना मता ॥ ३॥ यथा वा हरिदासो हि पुलिदीनां गिरिर्मतः । यथा वाग्निकुमाराणां त्रते कात्यायनी मता ॥ ४॥ प्रादुर्भृतः स्वयं कृष्णो यथा स्वप्रापणे मतः । यथा वा दैन्यभावात्मा प्रादुर्भावे स्वयं मतः ॥ ५॥ तथा परोक्षे जीवानां पुष्टिसंबंधसिद्धये । श्रीमदाचार्यसंबंधो नान्यदस्ति हि साधने ॥ ६॥

शब्दार्थः-तासों जीव श्रीमदाचार्यजीकों दृढ आश्रय करे काहेतें जो जेसें अवतारळीळामें कुमारिकानकों श्रीयमुनाजी हे।। ३।। अथवा जेसें पुलिंदीकों भगवद्भक्त गिरिराज हे अथवा जेसें अभिकुमारिकानकों व्रतमें कात्यायनी हे यह सर्व भगवत्संबंध करायवेवारे हे ॥ ४ ॥ जेसें श्रीकृष्णकी प्राप्तिमें आपही श्रीकृष्ण प्राद्र्भूत भये हें ओर जेसें रासपंचाध्यायीमें प्रादुर्भावमें दैन्यभावात्मक आपही हें ॥ ५ ॥ तेसें जीवनकों परोक्षमें पुष्टिसंबंधकी सिद्धिके अर्थ श्रीमदाचार्यजीद्वारा संबंधही साधन हे अन्य साधन नांहीहे ॥ ६ ॥ टीका-तार्ते यह पुष्टिमार्गीय जीव श्रीवलभाचार्यजीके चरणकमलको हट आश्रय निश्रयही करे तव फल प्राप्त होय जेसें अवतारदगामें श्रीयमुनाजी-द्वारा कुमारिकानकों प्रभु प्राप्त भये तेसेंही अब श्रीआचार्यजीद्वारा जीवनकों प्रभुको संबंध भयो तातें मुख्य श्रीआचार्यजीको आश्रय हे ॥ ३ ॥ या समयमें तो एक श्रीआचार्यजी द्वार हे जेसें अवतारली-लामें हरिदास (श्रीगिरिराज ) परमभक्त हे तिनके संगतें पुलिंदीकों भक्ति सिद्ध भई लीलाकी प्राप्ति भई ओर अभिकुमारिकानकों कात्यायनीमिसतें श्रीयमुनाजीद्वारा सिद्धि भई पुलिंदीकी सेवा श्री-गिरिराजद्वारा प्रभु अंगीकार करी कुमारिकानकी सेवा श्रीयमुनाजी-द्वारा अंगीकार करी तेर्सेही अब श्रीआचार्यजीद्वारा वैष्णवकी सेवा प्रभु इहां अंगीकार करतहें ॥ ४ ॥ ओर श्रीकृष्णप्राकट्यदशामें स्वयं प्रभु आपकी प्राप्ति करावतहें फलप्रकरणरासपंचाध्यायीमें अतिदैन्यकी भावनार्ते आपही प्रभु प्रकटे सो " इति गोप्यः प्रगायंत्यः प्रलपंत्यश्च चित्रधा । रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः ॥ तासामाविर-भूच्छोरिः स्मयमानमुखांबुजः ॥ पीतांवरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथ-मन्मथः"(एसें(गोपिकागीतसों)उत्कृष्टगान करते, ओर विचित्रप्रकार विलाप करते, श्रीकृष्णके दर्शनमें लालसावारे. गोपीजन हे परिक्षित! विप्रयोगद्योतकस्वरसॉ रुदन करत भये ॥ इनके मन्यमेंतें हास्ययुक्त हे मुखारबिंद जिनको, एसे पीतांबर धारण करिवेवारे, वनमालायुक्त, ओर

साक्षात् कामदेवके कामदेवरूप प्रभु प्रकट भये ) यामांति दैन्यते प्रकटे ॥ ५ ॥ प्राकट्यदशामें जेसें श्रीयमुनाजी, श्रीगिरिराज, प्रभु आप ओर दैन्य उनतें सब सिद्ध हे तेसेंही अब परोक्षदशामें पृष्टिसंबंध भयो हे काहेतें जो यह किलयुगमें ओर साधन नांही हे तातें श्रीआचार्यजी महाप्रभुके संबंधतें निवेदन होय सोही साधन हे ओर दूसरो साधन नांही एक श्रीआचार्यजीके संबंधतेंही प्रभु फल-दान करतहे ॥ ६ ॥

### मुलं-अत एवोक्तमाचार्यैः स्तोत्रे कृष्णाश्रयाभिधे ।

"शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् "॥७॥ शब्दार्थः—तासाँही श्रीमदाचार्यजी श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रमें "शरणमें रहे एसे जीवनके उद्धारनिमित्त श्रीकृष्णकों में विज्ञप्ति करूं हूं " एसें कहेहें ॥ ७ ॥ टीका—हमारे श्रीवल्लभाचार्यजी श्रीकृष्णाश्रयग्रंथमें श्रीकृष्णसों जीवके लिये विज्ञप्ति कीये हे जो, जीव शरण आये तिनको उद्धार करो और प्रतिज्ञा करी जीवनकों विश्वास कराय वीरज दिये जो उद्धार होयगो चिंता मति करो सो अब कहतहें ॥ ७ ॥

### मुलं-विश्वासार्थं वरमदादिति श्रीवल्लभोऽब्रवीत् । अतो नान्यप्रकारेण फलं स्वहृदि चिंत्यताम् ॥८॥

शब्दार्थः—वैष्णवकों विश्वासके अर्थ श्रीकृष्णाश्रयग्रंथमें [ श्रीकृष्णके समीप श्रीकृष्णाश्रयको जो पाठ करे तिनकों श्रीकृष्ण आश्रय होय ] एसे श्रीवरूमाचार्यजी कहतहें यह प्रतिज्ञा करी हे तासों अन्य प्रकारकरिकें अपने हृदयमें फलको विचार नांही करनो ॥ ८ ॥ टीका—श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी प्रथम श्रीकृष्णसों [ उपरके श्लोकमें लिखे ता प्रकार ] विज्ञित करिकें अब अपने पुष्टिमार्गीय वैष्णवनसों कहतहें "कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत्कृष्णसिन्नधों । तस्याश्रयो भवेत कृष्ण

इति श्रीवल्लभोऽनवीत् "यह कृष्णाश्रयश्रंथको पाठ श्रीकृष्णके सन्मुख करियं ताकरिकें श्रीकृष्ण अपने आश्रय निश्चय सिद्ध करेंगे यह मेरी प्रतिज्ञा हे या प्रकार श्रीमहाप्रभुजी प्रतिज्ञा कीये जेसें चीरहरणमें श्रीठाकुरजी भक्तनसों कहे जो शरदतुमें रासकरि तुझारे मनोरथ पूर्ण करेंगे यह कहे तब भक्तनको विश्वास भयो नांही तो शरदऋतु-पर्यंत विश्वास न रहेतो तेसेंही श्रीआचार्यजी महाप्रभु प्रतिज्ञा करी अपने निजसेवकनकों विश्वास दिये तातें एक श्रीआचार्यजी महा-प्रभुद्धारा फलांसिद्धि हे ओर प्रकार फलको चिंतन न करनो ॥ ८ ॥

मृलं-विश्वासेन यथाप्रोति चातकः स्वातिजं जलम् । तथा चेत्कृष्णजलदः स्वानंदं वर्षयिष्यति ॥ ९॥

शृब्दार्थः-विश्वासकरिके जेसें चातक पक्षी स्वातिके जलको पावेहे तेसेंही श्रीकृष्ण घनञ्याम हे सो अपने आनंदकों वरखेंगे।। ९॥ टीका-विश्वासकरि चातक जेसें स्वातिके जलकी अपेक्षा राखतहे ओर पृथ्वीपर क्वा, तलाव, नदी. समुद्र पर्यंत भयों हे तामें आशा नांही करतहे यह विश्वास देखि घनह चातकको मनोरथ पूर्ण करतहे तेसेंही जा वैष्णवनें एक श्रीकृष्णहीको दृढ आश्रय मनमें कीयो हे ओर अवतार तथा ओर देवतामों फलकी अपेक्षा नांही गखतहे तिनकों जलद (मेघ) रूप श्रीकृष्ण अपनो आनंद वरखेंगे निश्रय आनंददान करेंगे।। ९॥

मूलं-एवं विश्वाससद्भावे सर्वमेव भविष्यति । यतः परिवृद्धोऽस्माकं सर्वं कर्तुं क्षमो मतः॥ १०॥

शब्दार्थः-एसें विश्वास होय तो सर्वही सिद्ध होयंगे काहेतें जो अपने स्वामी प्रभु सर्व करिवेमें समर्थ हे ॥ १० ॥ टीका-या भांति पुष्टिमार्गीय वैष्णव शुद्धभावसों विश्वास करे तिनकों सर्व सिद्ध होय सो श्रीहरिरायजी कहतहे जो एसे हमारे प्रभु सर्वकरणमें सामर्थ्य-युक्त हे तार्ते कृपा करेहींगे॥ १०॥

मुलं–स हि स्वतः समर्थत्वान्न साधनमपेक्षते । कालकार्यं विलोक्यात्र तदीयानां विशेषतः ॥ निःसाधनत्वसंस्फूत्त्यां दृढःस्यात्तत्पदाश्रयः॥११॥

शब्दार्थः-अपने स्वामी प्रभु आपर्तेही समर्थ हे तासों साधनकी अपेक्षा नांही राखतहें तासों कालके कार्यको देखीकें तदीय वैष्णव-नकों विशेषकरिकें निःसाधनपनेकी बरोबर स्फूर्ति होय ताकरिकें इनके चरणारविंदको दढ आश्रय होय ॥ ११ ॥ टीका-श्रीकृष्ण आपुरी स्वतः सामर्थ्ययुक्त हे, कर्तुं. अकर्तुं, अन्यथाकर्तुं समर्थ हे सो अपने भक्तनके साधनकी अपेक्षा नांही राखतहें जो यह इतनो साधन करे तो यह फल होय यह तो अन्य देवतामें हे जो जितनो साधन करे तितनो लौकिक फल देय सो श्रीकृष्णमें नांहीहे यह कालकी कृति महा कठिन विपरीतधर्मयुक्त देखिके अपने तदीयपर बिनसाधनही विशेष कृपा करतहे जेसे ब्रजभक्त रासपंचाध्यायीमें अंतर्ध्यानसमय अनेक साधन कीये, लीला कीये. पाछे निःसाधन होय गुणगान कीये तब प्रभु अपनोही आश्रय जानिके प्रकटे तेसेंही जब वैष्णव मनतें निःसाधन होय दैन्य करी दृढ आश्रय करे तब प्रभु कृपा करे ॥ ११ ॥

### मुळं-असुराणामविश्वासस्तथा तत्संगिनामूपि ।

मितमोहो महादोषिनिधानं संभविष्यति॥ १२॥ शब्दार्थः-असुर जीवकोही प्रभुनमें अविश्वास हे तेसें इनके संगी-कोंह अविश्वास हे तातें इनमेंस्रं काहूको संग होय तो मितमोहरूप महादोषके निधानको अवश्य संभव हे ॥ १२॥ टीका-जिनके मनमें अविश्वास हे सो केवल असुरही हे तिनको जो कोय संग करे तिनकों हू आसुरावेशरूप अविश्वास होय तातें उनको संग न करनो या जीवकों मतिको मोह भयो हे तातें दोषरूप होयरह्यो हे तातें निःसा-धनता नांही आवतहे अहंतादोषसहित हे अपनकों यह जानतहे जो मेंही करतहों यह अज्ञानदोष कवहू न दूरी होय ॥ १२ ॥

मूलं-यथा पूर्वकथां श्रुत्वा भगवत्पादसेविनाम्। स्वस्मिन्देन्यसमुत्पत्तिस्तथासाधननाज्ञानम्॥१३॥

राव्दार्थः—भगवानके चरणारविंदकों सेवन करिवेवारेनकी पेहेलेंकी (प्रह्लादादिककी) कथा सुनिकें जेसें अपनेमें देन्यकी बरोबर उत्पत्ति होतहे तेसें साधनको नाश होतहे।। १३।। टीका—जब पूर्वजो प्रथमके भक्त प्रह्लादजी तथा ब्रजभक्तादिक श्रीभागवतमें कहेहें तथा पृष्टिमा-, गींय श्रीआचार्यजी महाप्रभुके सेवक चोराशिवेष्णवकी वार्ताप्रमृति कथा सुने प्रथम याभांति सेवाकरी हे में कहा करतहों याभांति दैन्य होय भगवत्सेवा करे तब निःसाधन होय सर्वदोष दूरी होय तार्ते श्रवण मुख्य सेवाको पोषक हे तार्ते श्रीआचार्यजी महाप्रभु भक्तिवर्द्धिनीमें कहेहें "सेवायां वा कथायां वा "दोय कर्त्तव्य हे सो भगवत्सेवा प्रीतिसों करे भगवदीयके मुखतें कथा सुनिवेतें दैन्य होय ताकरिकें अहंतारूप [में साधन करतहों यह ] दोषको नाश होय ।। १३।।

मूलं-तदीयानां सर्वमस्ति सदा तद्भावभाविनाम्। इतरेषां कालिकानां कालेन निखिलं गतम्॥१४॥

शब्दार्थः-निरंतर इनके भावकरिकें भावित जो तदीय हे इनकें। सर्व सिद्ध हे ओर जो कालके वश्य हे तिनको सर्व कालकरिकें गयो हे ॥ १४॥ टीका-तदीय जो हे तिनके भावकरिकें भावित होय वे जो भावतें करतहे ता भावमें येहू लगे तब फलसिद्धि होय तातें श्रवणहू आवश्यक हे सो गोपिकागीतमें कहेहें "तव कथामृतं तसजीवनं किव भिरीडितं कल्मपापहम्। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भ्रवि गृणंति ते भ्रि-दा जनाः " (संसारतें तस अथवा विषयोगामितें तसकों जीवनरूप, किवजननें प्रशंसा कीयो, पाप (मद)कों मिटायवेवारे, श्रवणतें मंगलरूपं, लक्ष्मीयुक्तं, ओर सर्वत्र व्यासं, एसे आपकी कथारूप अमृतके कहिवे-वारे जो हे सो बोहोत अर्थ देवेवारे अजन (भगवद्भप) अथवा जन्मादिदोषरहित हे) तातें श्रवणतें सर्व दोप दूरी होय ओर भगवद्भाव बढे तातें यह भावरहित जो हे तिनको सगरो साधन यह कराल काल खातहे काहेतें जो काल सगरेको संहारकर्ता हे सो अखिल जगतकों खातहे ॥ १४॥

. मूलं-यतः कालस्तिद्विभृतिः "कालः कलयतामहम्"। मुख्याधिकार्यपि हरेरिच्छाशक्तिस्वरूपवान्॥१५॥ तदंतरंगदासेषु न तत्सामर्थ्यमिष्यते ॥ १६॥

शब्दार्थः — जासों काल हे सो भगवानकी विभूति है काहेतें जो गीता-जीमें विभूतिके अध्यायमें श्रीभगवाननें कह्यो है जो संख्या करिवे-वारनमें काल हे सो में हूं तासों यह काल मुख्य अधिकारी इच्छाशा-किरूप हे तोहू श्रीभगवानके अंतरंग दासनकी उपर इनको सामर्थ्य नांहीहै ॥ १५॥ १६॥ टीका—काल भगवानकी विभूति हे सो यह कुलिदोषतें महामलिन सृष्टि यह कालमें लीन होतहे सो काल

<sup>?</sup> वैराग्यसाधक. २ ज्ञानसाधक. ३ ऐश्वर्य अथवा धर्मसाधक. ४ आनंदसाधक. ५ लक्ष्मीयुक्त. ६ वीर्य अथवा ऐश्वर्ययुक्त एसे पड्गुणयुक्त आपकी कथा आपजेसी हे एसो श्रीस्वोपिनीजीमें निक्रपण हे. ७ जेसे लोकिकमें राजाकी मुख्य दीवान होय सोह एसे राजाके हज़रीकी उपर हुकम नांही करी सकतहे किंतु उनसों द्ररपतहे तेसेंही काल मक्तनको कछ नांही करी सकतहे.

भगवानको मुख्य अधिकारी है इच्छाशक्तिको स्वरूप हे तार्ते बहाादि॰ कनकों नांही छोडतहे एसे कालकोह सामर्थ्य श्रीकृष्णके अंतरंग दासनकी उपर नांहीहे भगवदीयकों वाधा नांही करीसकतहे॥ १६॥ मूलं-स हि सपों यथाऽन्येषां मारकोऽपि न हि क्षमः। पीतामृतं जनं जातु स्प्रष्टुमाघातुमेव च॥ १७॥ तथा कालोऽपि मनुजं महापुरुपसंस्थितम्। भक्तिपीयूषपातारं न किंचित्कर्त्तमीश्वरः॥ १८॥

शब्दार्थ:-जेर्से यह सर्प अन्यकों मारिवेवारो हे सोहू अमृतपान करिवेबारेकों कदाचित स्पर्श करिवेमें ओर सुंधिवेमेंही समर्थ नांहीहे ।। १७ ॥ तेसें कालह महापुरुष (श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी ) को आश्रय करिवेवारे, भक्तिरूप अमृतपान करिवेवारे मटुप्यकों कछ करिवेमें समर्थ नांहीहे ॥ १८ ॥ टीका-यह कालरूप मर्प हे सो सगरे जगतकों स्नातहे परंतु श्रीकृष्णके चरणामृत तथा अधरामृत जिननें पान कीये हें एसे भक्तको स्पर्श नांही करतहे ओर सुंघतहू नांहीहे सो श्रीगुसँ।ईजी सप्तश्लोकीमें कहेर्हे "अघौघतमसावृतं कलिभुजंगमासादितं जगद्विषयसागरे पतितमस्वधमें रतम्। यदीक्षणसुधानिधिः समुदितोऽ-नुकंपामृतादमृत्युमकरोत् क्षणादरणमस्तु मे तत्पदम् " (पापके समृहरूप अंधकारकरिकें आवृत, कालरूप सर्पने श्रसित, जगतके विभयरूप समुद्रमें गिऱ्यो, ओर अपने धर्मतें विमुख, एसे जीवकों जीनके [ श्रीआचार्यजीके ] ऋपाकटाश्ररूपचंद्र उदित होय दयारूप अमृतसों एकक्षणतें अमर करी दियो इनके चरण मेरो शरण होत ) याभांति श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणामृतको पान जो कोउ जीव कीयो हे तिनकों कालरूप सर्प नांही स्पर्श करतहे ओर सुंघतहू नांही ॥ १७ ॥ महापुरुषसर्वमें उत्तम श्रीआचार्यजी महाप्रभु तथा पुष्टिमार्गीय भगवदीयके आश्रित जो मनुष्य होयरहेहें पुष्टिभिक्ति अमृतरसको पान करतहें तिनकों रंचकह कालदोष वाधक नांहीहे, काल जेसे ईश्वरकी आझामें रहतहे तेसेंही भगवदीयसों हरपतहे ईश्वरह भगवदीयकों बाधा नांही करत तहां काल कहाहे ? सो वार्तामें प्रसिद्ध हे जो प्रभुदासनें दहीके पलटे मुक्ति दीनी जो भक्ति मांगते तो भिक्त देते इनकों काल कहा करी सके ? ॥ १८ ॥ मूलं-तदीयैः सर्वकार्येषु न कालश्चित्यतां हृदि ।

"तथैव तस्य लीलेति" वचनात् सर्वे चिंत्यताम् ॥ १९॥ शब्दार्थः – जो तदीय हे तिनकों सर्वकार्यमें हृदयमें कालको

रिव्यायां निवास है तिनका सर्वेश्यम हृदयमें कालकों चितन नांही करनो काहेतें जो नवरत्नग्रंथमें श्रीमहाप्रभुजी कहेहें "जो जो भगवान करेंगे सो तेसेंही इनकी लीला जानिकें चिताकों छोड़नी "यह वचनतें प्रभुकी लीलाकोही चिंतन करनो ॥१९॥ टीका—जो तदीय हे सर्वकाल भगवद्धमेंमें निपुण हे तिनकों अपने कालकी चिंता नांही करनी कोई कालमें चिंता नांही कर्त्तन्य हे सो नवरत्नग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "तथेव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां हुतं त्यजेत् "(तेसेंही इनकी लीला हे एसे मानिकें शीम चिंताकों तजे) यह वचनको चिंतन हृदयमें करिकें चिंता नांही कर्त्तन्य हे सगरी श्रीकृष्णकी लीलाही जाननी ॥१९॥

मूळं-सर्गादिळीळाकर्नृत्वात् कि चित्रं तादृशि प्रभौ। विवेकोऽप्ययमेवात्रं सं हितं वै विधास्यति ॥ २०॥ स्वकीयानां निजेच्छातस्तत्श्चिताऽत्रं का भवेत्॥२१॥

शब्दार्थः-श्रीभागवतमें कहा एसी सर्गादिलीला करिवेपनी जामें हे एसे प्रभुमें आश्चर्य कहाहे ? प्रभु निजेच्छातः अपने भक्तनको हितही करेंगे यहहू इहां विवेक हे तासों इहां चिंता कहा होय ? ॥ २०॥ २१॥ टीका-श्रीभागवतमें सर्गविसर्गादि दशविधलीला कही हे एसे प्रभुकी सगरे जगतमें लीला जाने एसी जाके मनमें होय सोई विवेकी कहियें सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु विवेकधैर्याश्रयमें कहेहें "विवेकस्तु हिरः सर्व निजेच्छातः करिष्यति " (हिर अपनी तथा अपने भक्तनकी इच्छातें सर्व करेंगे यह विवेक जाननो ) येही विवेक जो सर्व कार्यमें निजेच्छा माने या भांति भगवानके स्वकीय निजमक हे सो सर्व कार्यमें भगवदिच्छा जानतहें ॥ २०॥ २१॥

मृलं-भवंतः श्रुतसद्दार्त्ताः सत्संगकृतयोऽपि हि। प्रभुपादैकगतयस्तेषां का परिदेवना॥२२॥

शब्दार्थः - तुम सुनी हे सद्वार्ता (भगवदीयनकी वार्ता) जिननें एसे, ओर सत्संग करिवेवारे, तथा प्रभुके चरणारविंदमें ही एक आसक्ति वारे हो इनकों कहा चिंता हे ? ॥ २२ ॥ टीका - ओर तुम तो भगवानके संबंधी हो भगवद्वाव सुनोहो भगवद्वार्ता सुनोहो ओर सत्संगह बोहोत करोहो तातें तुमकों कोई प्रकारकी चिंता नांही कर्तव्य हे प्रभु जो श्रीकृष्ण तथा श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी तिनके पदकमलमें तुद्धारी प्रीति हे एसे तुम हो तासों परिवेदना (चिंता) नांही कर्तव्य हे ॥ २२ ॥

मूलं-धर्मसंस्थापनार्थाय यस्य प्राकट्यमुच्यते । स हि धर्मव्यतिकरं स्वकृतं सहते कथम् ॥२३॥

शब्दार्थः -धर्मके सुंदर स्थापनके अर्थ जिनको प्राकट्य सर्वत्र कह्यो हे सो स्वकृतिसों धर्मको व्यतिकम (नाश) करे सा केसें सहन करे ? ॥ २३ ॥ टीका-धर्मकें स्थापनके लिये श्रीमहाप्रभुजीको तथा श्रीगुसाँईजीको प्राकट्य हे सो उचित हे, प्रमु सदा धर्मकी रक्षा करी हे सो भगवदीय गायहे " चहुजुग वेदवचन प्रतिपायों । धर्मग्लानि मई जवहीं जब तब तब तुम वपु धार्यो ॥ १ ॥ सत्ययुग श्रेतक- राहरूप घरि हिरण्याक्ष रिपु मार्यो । त्रेता रामरूप दशरथगृह रावण-कुल संहायों ॥ २ ॥ द्वापर त्रज इवततें राख्यो सुरपति पावन पार्यो । कंसादिक दानव सब मारे वसुधाभार उतायों ॥ ३ ॥ कलि-युग श्रीवल्लभगृह प्रकटे मायावाद निवायों । मानिकचंद प्रभु श्रीवि इल पुरुषोत्तमरूप निहायों ॥ ४ ॥ " याभांति श्रीविद्दल पुरुषोत्तमरूप हे धर्मस्थापनार्थ प्राकट्य हे तासों जे कोई वेदधर्मको अतिकम करे अपने मनमानि किया करे उन्मत्त होय सो प्रभुकों न सुहाय ॥ २३ ॥

मुलं-ब्रह्मण्यो ध्रुविष्रेशो वेदध्मेंकपालकः।

स कथं सहते कृष्णस्ति दिरोधं जनैः कृतम् ॥२४॥

शब्दार्थः —श्रीकृष्ण बाह्मणकी रक्षा करिवेवारे हें, घेनु ओर ब्राह्म-णके ईश हें, वेदधर्मके मुख्य पालक हें सो श्रीकृष्ण ब्राह्मण, गाय ओर वेदधर्म, इनको विरोध जननें कीयो हे सो केसें सहेंगे ? ॥ २८ ॥ टीका—प्रभु ब्रह्मण्य हें, घेनु, विप्र, वेदधर्मके प्रतिपालक हें एसें भगवानसों बहिर्मुख जीव [ उनसों विरोधकर्ता मनुष्य ] की विरुद्ध-कृति श्रीकृष्ण केसें सहे ? ॥ २८ ॥

मूलं-परमानंदस्ंदेहो द्याङः सुतरामपि।

स क्यं सहते कृष्णा दयाभावं जनेष्वपि।

अतोऽत्र यदिदं जातं तत्स्वदोषेण सर्वथा॥२५॥

शब्दार्थः -श्रीकृष्ण परम आनंदके समृह हें और निरंतर अत्यंतही दयावारे हें सो मनुष्यनमें दयाके अभावकों केसें सहन करे ? तासों इहां यह जो भयो सो अपने दोषकरिकें निश्चय भयो है ॥ २५ ॥ टीका-श्रीकृष्ण परमानंदरूप है, परमदयालु हे, काहूको दुःख नांही देखि सक-तहे, प्राणिमात्रके आनंददाता हे, सो अपने स्वकीय निजभक्तनके दुःख केसें सहेंगे ? सर्वथा न सहेंगे, तातें वैष्णव भगवदीयको यह लक्षण हे जो ल्होंकिक वैदिक कल्ल कार्य सिद्ध न होय काहू वस्तुकी हानि होय तहीं। अपनोही दोष विचारनो देहसंबंधी अनेक दुःखमें अपनोही दोष। विचारनो ॥ २५॥

मृलं-निर्दोषपूर्णग्रणता हरों नित्यं विराजते । कदाचित् स्वप्रभोदोंषो नानेयः सर्वथा हादि ॥२६॥

शब्दार्थः -हिरमें निदांपपूर्ण गुणपनो विराजित हे तासों काहू समय प्रभुके दोष सर्वथा अपने हृदयमें नांही ठावने ॥ २६ ॥ टीका-प्रभुविषे रंचकहू दोष न विचारनो प्रभु तो भठीहीं करतहें मेरो दोप हे तातें यह हैश भयो हे यह निश्चय मनमें जानियें जो श्रीकृष्ण निदांप सदा हैं सकठगुणकरिकें पूर्ण हैं एसे श्रीकृष्ण सर्वदुः खके हर्ता हैं तामें निदांप पूर्णगुण सदा बिराजमान हे तातें कदापि कोई प्रकारसों प्रभुको दोष हृदयमें सदा नांही ठावनो ॥ २६ ॥

मूलं-के वा वयं वराका यहुद्धवाद्या आपे प्रभोः। श्रुतवंतोविसदृशीं लीलां पश्चात्स्थिता आपि॥२७॥

शब्दार्थः – जासों उद्धवादिक मक्तह प्रभुकी विपरीत ( प्रभासमें आसुरव्यामोहकी) छीछा सुनकेह पाछें पृथ्वीपर रहे तहां तुच्छ अपन कोंनमात्र? ॥ २७ ॥ टीका – श्रीहरिरायजी कहतहें जो में अपनकों कहा कहुं महातुच्छ हूं उद्धवादिक वडे मगबद्धककीह यह गति हे जिनकी छीछा सुनि देखि अनुमव करी सो उद्धव अपने प्रभुके अंतर्धानसमय सुनिके फिर प्रभु विना स्थित रहे तो में कहा कहुं ? ॥ २७ ॥

मृलं-कुंतीवदीदृशं भाग्यं कस्य भाग्यवतो भवेत् । सद्यः प्राणविमोकोऽत्र श्रीकृष्णविरहेण हि॥२८॥

शब्दार्थः-श्रीकृष्णके विरहकरिकें शीघ इहां प्राणको त्याग होय एसो कुंतीजीके वरोवर कोन भाग्यवारेको माग्य होय ? ॥ २८ ॥ टीका-कुंती बड़ी भक्त परम भाग्यवती जो श्रीकृष्णके अंतर्धान सुन-तही विरह्करिकें अपने प्राण तत्काल छोड़ि दिये तार्ते कुंती महाभाग्य-वती भक्त हती ॥ २८ ॥ मूलं-अस्माकं तु प्रभुनित्यमक्षताच्याहतोऽधुना । विराजते ततो दुःखं न विधेयं मनस्यपि ॥ २९॥

श्वराजत तता दुन्स न विषय ननस्याप मन्द्राण र जा शब्दार्थः—अपने प्रभु तो अखंडित सदा अब नित्य विराजतहे तासों मनमें हू दुःख न करनो ॥ २९ ॥ टीका—हमारे प्रभु तो नित्यही प्रत्यक्ष बिराजमान हे श्रीआचार्यजीद्वारा जिनको संबंध भयो हे सो प्रभु सदा घरमें बिराजमान हें तातें मनमें दुःख धारण सर्वथा नांही कर्त्तव्य हे ॥ २९ ॥ मूलं—भवद्भिमिलितेः सर्वेरियं शिक्षा विचार्यताम् ।

ततः संदेहजातं यद्बुद्धिस्थं तद्व्यपोह्यताम्॥३०॥ शब्दार्थः -श्रीहरिरायजी लिखतहें जो तुम सगरे भगवदीयनसों मिलिकें यह शिक्षा विचारोंगे तासों जो बुद्धिमें रह्यो संदेहसमृह सो दूर होयगो ॥ ३०॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो यह शिक्षा में तुमकों लिखि पठाई हे ताको सगरे पृष्टिमार्गीय भगवदीय

भक्तमों मिलिके विचार करियो तार्ते मनको चिंतारूप सकल संदेह दूरी होयजायगो सुंदर बुद्धिकी पोषक होयगी ॥ ३० ॥ मृलं-अस्माकं साधनं साध्यं 'श्रीकृष्णः शरणं मम'। संपत्स्वापत्स्विप सदा स्वाचार्यचरणोदितम् ॥३१॥

सपरस्वापरस्वाप सदा स्वाचायचरणादितम् ॥२ गः शब्दार्थः-हमारे संपत्तिमें तथा आपत्तिमेंहू सदा अपने श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजीने कह्यो जो "श्रीकृष्णः शरणं मम"यह अष्टाक्षर मंत्र सो साधन तथा फलरूप हे ॥ ३१ ॥ टीका-हमारे तो साधन ओर सिदिह एक 'श्रीकृष्णः शरणं मम 'यह हे सो यह श्रीवछभाचार्यजी अष्टाक्षर महामंत्र प्रकट करी श्रीकृष्णहीके शरणिसिदि कीयेहें तातें हम तो एक श्रीकृष्णहीको आश्रय हृदयमें करिकें श्रीकृष्णहीको शरण मन वचन कर्म करिकें सर्वभांति येही साधन तथा साध्य जानेंहे तातें संपत्ति अनेक सुखहमें श्रीकृष्णकी शरण हे ओर आपति (दुःख) हुमें एक श्रीकृष्णहीकों शरण कीयेहे काहेतें जो हमारे आचार्यचरणननें यह मंत्र प्रकट कीयो हे सो श्रीगुसाईजी विज्ञित्तमें कहेहें ''यदुक्तं तातच-रणेः 'श्रीकृष्णः शरणं मम '। तत एवास्ति नैश्रित्यमेहिके पारली-किके "(जो पितृचरण श्रीमहाप्रभुजी कहेहें जो 'श्रीकृष्णः शरणं मम' तासोंही यहलोक तथा परलोक संबंधी सगरेमें निश्रितता हे ) इत्या-दिवचनानुसार अष्टाक्षरमंत्रही हमारे साधन तथा साध्य हे ॥ ३१ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं चढुर्विशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ २४ ॥

# शिक्षापत्र २५.

अब पंचिवंदा शिक्षापत्रमें फलात्मकश्रीमदाचार्यचरणद्वय सदाही हृदयमें धारण करने तामें फलको संदाय नांही राखनो ओर यामें जो संदाय राखे सो आसुरी जाननें सुबोधिन्यादि ग्रंथ विद्यमान सते मनुष्य मिक्तमार्गमें प्रवृत्त नांही होत हे तासों भगवानकी कृपाही साधन हे एसें जानिवेमें आवतहे जेसें इंद्रियनकी वृत्ति प्राण विना नांही चलेहे तेसें प्रभुकी कृपा विना साधनको उपयोग नांही होय हे यह निरूपण हे. उपर कहे जो चिंता नांही कर्तव्य हे अष्टाक्षरही परमगति हे सो कोटानकोटि साधन करे सगरे धर्म होय ओर श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय सिद्ध न होय तो कछु सिद्ध न होय तातें जा भांति श्रीआचार्यजी महाप्रभुके चरणकमलको सदा आश्रय होय तिनको फलदान होय सो आगे शिक्षापत्रमें निरूपण करतहें

### मूलं-श्रीवछभपदांमोजभजनादरणादिष । दयापरः कदाचित्तं न जहाति जनं हरिः ॥ १ ॥

शब्दार्थः -श्रीबस्तभाचार्यजीके चरणकमलकें भजनमें आदरसोंहू दयालु हरि कोयदिन वह जनकों नांही छोडत हें ॥ १ ॥ टीका-जो वैष्णव श्रीवस्त्रभाचार्यजीके चरणारविंदको भजन आदरपूर्वक करतहे एक वाहीमें अनन्य भाव हे जेसें सूरदासजीने गायो " भरोंसो हढ़ इन चरननकेरो । श्रीवस्त्रभ नगचंद्रस्त्रटाविन सब जगमेंही अंधेरो " श्रीआचार्यजी महाप्रभुके चरणकमलकी सेवामें सदा जो बैष्णव आदर करेहे तिनके उपर हरि जो श्रीस्रुष्ण सो सदा दया करत हे प्रसन्न होयकें कृपाह करतहें अपने स्वरूपानंदको दान सदा करत हे ॥ १ ॥

### मृलं−कृपाकटाक्षसंपातपक्षपातपरो हरिः। क्षमते तत्कृतं दोषलक्षमप्यक्षमं स्वतः॥२॥

शब्दार्थः-श्रीमदाचार्यजीके कृपाकटाक्षको सुंदरपात जिनपें तिनके पक्षपात करिवेवारे हरि ता जीवनें कीये लक्षदोष जो आपर्ते सहन नहोय एसेकोंहू सहन करतहें।२। टीका-जिन वैष्णवनके उपर आप श्रीआचा-र्यजी महाप्रभुजी कृपाकटाक्ष करतहें तिनको पक्षपात श्रीठाकुरजी कर-तहे पद्मनाभदास छोला घरते सो श्रीठाकुरजी श्रीआचार्यजी महाप्रभुकी कृपा तें प्रीतिसों आरोगते या भांति जापर श्रीआचार्यजी कृपाकटाक्ष करिकें भक्तिरसदान करतहें तिनकों श्रीकृष्ण आप सदा पक्षपात करतहें सो उन वैष्णवनतें लक्षाविध अपराध परतहें तोहू श्रीकृष्णचंद्र सर्व अपराध क्षमा करिकें आप कृपाही करतहें ॥ २ ॥

### मृलं-यदीयहृदये श्रीमदाचार्यचरणद्वयम्। त एव शरणं दोषशतावृत्तिमता मम॥३॥

शब्दार्थः — जिनके हृदयमें श्रीमदाचार्यजीके चरणद्वय हे वहही शतदोपकी आवृत्तिवारों में हूं तिनकों शरण हे ॥ ३ ॥ टीका—जो पृष्टिमार्गीय भगवदीयके हृदयमें श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीके दोख चरणकमल विराजतहें ताके शतादिक अपराध होय तिनहूकों नाश करी प्रतिबंध दूरी करतहें ॥ ३ ॥

### मूलं–यदंग्रलिनखानंदचंद्रशैत्यं सदा हृदि। तापं हरति भक्तानां तदानंदपदांबुजम् ॥ ४॥

शब्दार्थः —जिनके अंगुलियनके नखरूपचंद्रकी शीतलता हे सो आनंदरूप चरणारविंद भक्तनके हृदयमें सदा तापकों हरत हे ॥ १ ॥ रीका —शिआचार्यजी महाप्रभुके चरणकमलकी दश अंगुलि परमसुंदर हे तिनमें नखचंद्र १० हे सो एक नखचंद्रकी छटा आगें कोटिचंद्रमाकी कला लजा पावतहे एसे नखचंद्र जिन वैष्णवनमें हृदयमें धारण कीये हें तिन भक्तनके हृदयके त्रिविध ताप (आध्यात्मिक, आधिमोतिक ओर आधिदेविक, तथा कायिक, वाचिनक ओर मानिसके अनेक जन्मके दोषरूप तथा श्रीकृष्णके मिलनमें प्रतिबंधरूप सगरे पाप दूरी होतहें एसे श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमल हे सो सेवकनकों सदा आनंददान करतहें ॥ १ ॥

मूलं-अस्तु वस्तुशतं लोंके वेदे च परिकीर्तितम् । फलत्वेन निजाचार्यचरणाव्जद्वयं मम् ॥ ५ ॥

राज्यान निजानायम्परणाञ्जाह्य सम् ॥ ५ ॥
राज्यार्थः – लोकमें तथा वेदमें कहा एसे शतवस्तु होन पिर मोकों
फलत्वकरिकें अपने श्रीआचार्यजीके दोन चरणकमल हें ॥ ५ ॥
टीका – लोकमें ओर वेदमें कीर्तित एसो वस्तुरूप पदार्थ बोहोत हे सत्य
लोक (बह्मलोक ) सगरे ज्ञानमार्गीय मर्यादामार्गीयकों सर्वोपिर
फलरूप हे सो हमारे पुष्टिमार्गमें बह्मलोक कहा ? मोक्षचतुष्टयतांई सब
तुच्छ हे एसे यह पुष्टिमार्ग हे जामें श्रीकृष्णाधरसुधापानही परमफल
हे सो साधनकरिकें सिद्ध नांही होतहे एक श्रीवल्लभाचार्यजीके चरणांबुजद्वयही फलरूप हे इनहीकरि श्रीकृष्णाधरामृतसिद्धि हे ॥ ५ ॥
मूलं – कर्म वेदविहितं फलं जनयति ध्रुवम् ।

१०० न कम वदावाहत फल जनयात ध्रुवम् । यतो बहिर्मुखं चित्तं जायतेऽन्यश्रुतेर्हरेः ॥ ६॥ अन्दर्भः-नेरोक कर्ष विशासमध्ये नंति सम्म

रात नावसुर्य विता जायता अवितर्शतहरु ॥ ६ ॥ शब्दार्थः नवेदोक्त कर्म निश्चय फलकों नांही उत्पन्न करतहें काहेतें जो भगवानसों भिन्नश्रवणतें चित्त बहिर्मुख होतहे ॥ ६ ॥ टीका-वेदविहित अनेक प्रकारके कर्म हे ज्ञानमार्ग, योगमार्ग, कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, अनेकन्नत, संयम, नियम, इत्यादि अनेक साधन हे तासों यह पृष्टिमार्गको फल निश्चय जान्यो नांही जातहे काहेतें जो पृष्टिमार्ग केवल अजभक्तनके भावात्मक सर्वोपिर हे सो श्रीमहाप्रभुजीकी कृपातें साध्य हे साधनतें सिद्धि नांहीहे जासों बहिर्मुख जीवके चित्तमें तथा श्रवणमें श्रीहरिकी कथारूप अमृत ओर भगवद्धमें न सुहाय ॥ ६ ॥ मूलं-ज्ञानं तु [मुक्ति] भक्तिहतुत्वात्सा नेव फलरूपिणी। यतो जीवस्य दासत्वहेतुभेदनिवर्त्तिका ॥ ७ ॥

शब्दार्थः-ज्ञान तो मर्यादाभक्तिकों उत्पन्न करिवेवारो होयवेसुं कदाचित् फलरूप हे परंतु मर्यादाभक्ति फलरूप नांहीहे काहेतें जो सो मर्यादाभिक जीवकों दासत्वके कारणरूप भेदकों मिटायवेवारी है अथवा ज्ञान तो मुक्तिकों उत्पन्न करिवेवारों हे वा मुक्ति फल्लूप नांही हे काहेतें जो मुक्ति जीवके दासत्वके कारणरूप भेदकों मिटायवेवारी है (मुक्तिमें प्रभु ओर जीवको भेद नांही रहे )॥ ७ ॥ टीका—शासमें एसें कहेंहें जो ज्ञान है सो भक्तिको हेतु हे तातें भक्तिको ज्ञान भयो है ताकरि भिक्त होय सो यह मर्यादामार्गीय भक्ति है जामें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल हे तामें प्रथम ज्ञानही मुख्य हे तापाछें मर्यादामिक होय सो ज्ञान ओर मर्यादामार्गीय भक्ति दोल पुष्टिमार्गके फलके विरोधी है काहेतें जो वामें दासत्व नांही रहत हे ओर पुष्टिमार्गमें तो जीवकों दासत्व मुख्य हे जीव सेवक हे प्रभु स्वामी है या भांति श्राभगवत्सेवा हे ता भावकों निवर्त्तक ज्ञान हे तहां स्वामी-सेवकभाव नांही हे ॥ ७ ॥

मूलं-मर्यादाभक्तिरप्येषा तावदेव फलात्मिका । यावन्न जायते (ज्ञायते) प्रष्टिभक्तिःसकलमूर्द्दगा ॥८॥

शब्दार्थः —यह मर्यादामिक्तद्भू जनतांई सकलके मस्तकपर रहेवे-वारी पुष्टिमिक्त उत्पन्न भयी न होय अथवा जानिवेमें आवे नांही तवतांई फलात्मक हे ॥ ८ ॥ टीका—उह मर्यादामिकके ज्ञानमें अहंबद्ध मानत हे जो मेंही बह्य हों ताकरिकें प्रभुसों सेवकमाव छूटिजात हे तातें यह पुष्टिमार्ग सर्वोपरि (शिरोमणि) हे ज्ञान तथा मर्यादामार्गकी भक्तिके माथेपर विराजत हे ॥ ८ ॥

मूलं-पृष्टिभिक्तिहरेरास्यं तत्त्वस्मत्प्रभवः स्वयम् । त एव संश्रिताः संतः फलस्या भवंति हि ॥ ९ ॥ शब्दार्थः-हरि भगवानको मुखारविंद हे सो पृष्टिभक्ति हे सो मुसारविंद तो अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी आप हे इनको श्रद्धा- पूर्वक आश्रय करे तो यहही निश्चय फलरूप होय ॥ ९ ॥ टीका-यह पृष्टिभक्ति हे सो श्रीठाकुरजी रासादिलीलाकरि भक्तनकों सुधादान दिये सो श्रीकृष्णके मुखारविंदरूप श्रीवल्लभाचार्यजी (यह कलियुगमें पृष्टिभक्तिके लिये) प्रकटे हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभु स्वयं भगवान श्रीकृष्णचंद्रके मुखारविंदरूप प्रकटे हें तातें श्रीआचार्यजीके चरणकमलके हढ आश्रित हें तिनहीं भगवदीयनकों फलसिद्धि हे ॥ ९ ॥ मूलं-तदुत्तरं न कर्त्तव्यमनुभूतेः प्रं किम् ।

यथा लोके फले प्राप्ते न भोगादिधका कृतिः॥१०॥

शब्दार्थः—ताकों उत्तर (सामनो तर्क) नांही करनो काहेतें जो अनुभवसों अधिक ओर कहाहे जेसें लोकमें फल प्राप्त होय तब भोगसों अधिक कृति नांहीहे ॥ १०॥ टीका—तातें उत्तर जो पुष्टिमार्गतें प्रतिकृत विचार (ज्ञान, कर्म, वेद, मर्यादाभिक्त, इत्यादिक विरुद्ध धर्मके अनुसार विचार) नांही कर्त्तव्य हे जेसें लौकिक फल प्राप्त भयो तब वाको भोग करनो येही कर्त्तव्य हे ओर क्रिया अधिक नांही तेसें पुष्टि-मार्गको अनुभव भयो तापाईं ओरकों अधिक नांही जाननों॥ १०॥

मूलं तस्भात् फलं निजाचार्यपदांभोजदयं सदा । हृदि धार्यं नेव कार्यं संशयायितमानसम्॥ ११॥

शब्दार्थः—तासॉ फलरूप अपने श्रीआचार्यजीके चरणार्रिंद दोड सदा हृदयमें धारण करने (तामें) संशययुक्त मन नांही करनो ॥ ११॥ टीका—यह पुष्टिमार्गीय भगवद्भमें सेवादि करी अपने श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजीके दोड चरणकमलकों अपने हृदयमें धारण करने, मनमें संशय (अविश्वास) न राखनो सो गीताजीमें कहेहें "संश-पातमा विनश्यति" (संशयरूप अंतःकरण होय सो नाशकों पावत है) संशयतें फलको नाश होय तातें संशय न करे ॥ ११॥ मूळं-अत्र संशयमापन्नाः सर्वथा ह्यामुरा मताः । दैवा अपि पुरा तेऽपि हरिणा पातिताः करात्॥१२॥

द्वा आप पुरा तऽाप हारणा पातिताः करात्॥१२॥ शब्दार्थः -यामें संशयको प्राप्त भये यह निश्चय आसुर जीव जाननें पहेले देवी सृष्टिमें उत्पन्न भये होय सोह हरिने अपने श्रीहस्तसों (संसारमें ) डारेहें ॥१२॥ टीका -श्रीवहःभाचार्यजीके स्वरूपमें संशय होय तथा यह पुष्टिमार्गमें संशय होय ताकों सर्वथा आसुरही जानियें, देवी जीव होय अथवा आसुर कोई होय जाकों अविश्वास होय ताकों श्रीठा-क्ररजी अपने हाथ संसारमें डारि देय ताको अंगीकार कबहू न करे तातें विवेकधैर्याश्रयशंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें " आविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः" (अविश्वास नांही करनो काहेतें जो वह सर्वथा बाधक हे ) तातें अविश्वास महाबाधक हे ॥ १२॥ मूलं-अहो महचित्रभिदमवतिर्णे हरें। भुवि।

विद्यमाने भागवते विवृताविष सर्वथा ॥ १३ ॥ सत्यां भवि सुबोधिन्यां सत्सु सत्सु कचित्कचित् । प्रथेषु विद्यमानेषु सर्वार्थज्ञापकेष्विष ॥ १४ ॥ तथापि न प्रवत्तते जना भक्तिपथे पुनः । प्रायः कृषेव हरिणा कारणत्वेन रक्षिता ॥ १५ ॥

शब्दार्थः -यह बडो आश्चर्य हे जो पृथ्वीपर हिर प्रकट भये हे, श्रीभाग्वत विद्यमान हे,विवरणहू सर्वथा विद्यमान हे,॥१३॥श्रीसुबोधिनीजी पृथ्वी उपर विद्यमान हे, कहूं कहूं सत्पुरुप (भगवदीय) विद्यमान हे, ओर सर्व अर्थकों जतायवेवारे सगरे श्रंथहू विद्यमान हे॥१४॥ तोहू मनुष्य फिर भक्तिमार्गमें प्रवृत्त नांही होतहे तासों यह जान्यो जातहे जो हिर्ने अपनी कृपाही कारणरूप राखी हे॥१५॥ टीका-मेरे मनमें बडो आश्चर्य होतहे जो सुमिविषे श्रीकृष्णके मुखारविंदरूप श्रीवछभाचार्यजी

प्रकटे हे तिनको कुल निष्कलंक भूमिपर विराजमान हे ओर श्रीभागवत हू विद्यमान हे श्रीभागवतकी टीकाहू विराजमान हे तोहू जीव सर्वथा भक्तिमार्गर्मे नांही प्रवृत्त होतहे यह मोकों बडो आश्चर्य है॥१३॥श्रीसुबो-धिनीजी निबंधादि भूमिपर विराजमान हे कहूं कहूं श्रीसुबोधिनीजी निवंधादिकके वक्ता सत्पुरुपहू विराजित हे ओर छोटेवडे श्रीगुसाँईजी श्रीमहाप्रमुजीके ग्रंथहू विद्यमान हे सो ग्रंथ केसे हें जो सर्व पुष्टिमा-र्गके भावके ज्ञापक हैं इन ग्रंथद्वारा पुष्टिमार्गीय सगरी रीति जानि जातहे या मांति सगरी वस्तु विद्यमान हे ॥ १८ ॥ ऊपर कहे सो सगरे पदार्थ सुमिपर विराजमान हे तोहू जीव यह पुष्टिमार्गमें नांही प्रकृत होतहे सो काहेर्ते जो एक श्रीहरिकी कृपाही कारण हे, सगरे पदार्थ होय परि श्रीहरिकी कृपा होय तबही जान्यो जाय श्रीहरिकी कृपा विना जीव मक्तिमार्गमें नांही प्रवृत्त होतहे तातें यह पुष्टिमार्ग तो केवल प्रमेयमार्ग हे सो श्रीहरिकी कृपा प्रमेयबल विना तामें केसें आवे?॥१५॥ मृतं-मृर्चिछतेंद्रियवृत्तीनामुद्भवो नामुम्तरा ।

तथा कृपां विना सर्वसाधनानां न चोद्भवः॥ १६॥

शब्दार्थः-मूर्च्छित इंद्रियनकी वृत्ति हे तिनकी उत्पत्ति प्राण विना नांही होतहे तेसें कृपा विना सर्व साधनकी उत्पत्ति नांही होतहे ॥ १६॥ टीका-श्रीमहाप्रभुजीकी कृपा विना कछु सिद्ध् न होय सगरी इंद्रिय मुर्च्छित होय तिनर्ते प्राण विना कछु कार्य न होय जब प्राण आवे तब सगरी इंद्रियनमें चैतन्य आवे अपने कार्यमें तत्पर होय तेसेंही जहांतांई श्रीकृष्णकी कृपा ( प्राणस्थानीय ) नांहीहे तहांतांई सगरे साधन (इंद्रियस्थानीय) तें कछु न होय जब श्रीकृष्ण कृपा करे तबही यह पुष्टि-मार्गमें आय सेवादि करे भाव सिद्ध होय यह निश्चय है ॥ १६॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं पंचविंशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम्।२५।

# शिक्षापत्र २६.

पड्विंश शिक्षापत्रमें जेसें माता वालककी रक्षाके लिये डाकिनी आदि प्रह्मों डरपेहे तेसें भावकी रक्षाके लिये दुःसंगसों डरपनों, जेसें व्यभिचारिणी स्त्री परपुरुषविषे अपनो स्नेह हे ताकों अपने समस्त संबंधीसों ग्रुप्त राखेहे तेसें भगवत्सेवामें प्रतिबंधक जो अपने संबंधी होय तिनके आगें भाव ग्रुप्त राखनों, जेसें दृतीके बचन ओर संग व्यभिचारिणी खीकों प्रीति करेंहे तेसें भक्तनके वचन ओर संग भावकों बृद्धि करतहे, ओर जेसें व्यभिचारिणी स्त्रीको चित्त सदाही गृहादिक्में उदासीन राखनों, यह निरूपण हे। उपर कहे जो पृष्टिमार्गीय सगरो पदार्थ प्रकट हे परंतु श्रीकृष्णकी कृपा विना जीव नांही प्रवृत्त होतहे तहां कोई कहे जो श्रीकृष्ण कृपा नांही करत होयंगे जीव कहा करे? तहां कहतहें —

मृलं-स्वकीयानामैहिकं यदथवा पारलौकिकम् । अकरोत् कुरुते कर्त्ता प्रभुरेव न संशयः॥ १॥

शब्दार्थः—स्वकीय भक्तनके जो लेकिक अथवा पारलोकिक हे सो प्रभुनेंही कीयो हे, प्रभुही करतहें ओर प्रभुही करेंगे संशय नांहीहे ॥ १ ॥ टीका—श्रीकृष्ण परम कृपाल हे अपने स्वकीय निजभक्तनकों यह लोक परलोक दोउ सिद्ध करतहे यह लोक सिद्ध करतहे सो विष्ण्यादिक सिद्ध करतहें एसें मित जानियो, यह लोकमें खी, पुत्र, धन, सब देवी करतहें जो भगवत्सेवादिकमें विरोधन करे या भांति लोकिक सिद्ध करतहें ओर अलोकिकमें लीलाको अनुभव स्वरूपानंदको दान यह सिद्ध करतहें सो त्रिविधनामावलिमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहें हैं "भक्तसर्वद्वःखनिवारकाय नमः " भक्तके लोकिक अलोकिक सर्व

दुःस दुरी करिकें सर्वथा सर्वकार्य सिद्ध करतहें यामें संशय नांही ॥१॥ मूलं-तथापि कुरुते जीवः प्रयत्नं निजदोधतः।

अज्ञानात् करुणावार्द्धिः क्षमते तादृशं स्वतः॥२॥

शब्दार्थः नतोह्न जीव अपने दोषतें अज्ञानसों प्रयत्न करतहे एसे जीवकों रूपाके समुद्र प्रभु आपतें क्षमा करतहें ॥ २ ॥ टीका—या भांति श्रीकृष्ण ठाँकिक अठाँकिक सर्वकार्य सिद्ध करतहें तोह जीव अपने मनमें अनेक प्रकारके साधन करत है जीव बुद्धिके अज्ञानतें अनेक यत्न करतहे एसे अज्ञानी जीवनपर श्रीकृष्ण कृपानिधि हे सो सगरो अपराध अपनी ओरतें क्षमा करतहे सो अंतः करणप्रवोधमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "सृत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति" (प्रभु सत्यसंकल्प हे तासों अन्यथा नांही करेंगे) श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हे श्रीआचार्यजी आपार्यजी द्वारा अंगीकार कीये हे सो दृढ हे जीव अज्ञानकिर भृतत हे परंतु प्रभु केसें भूछेंगे १ ॥ २ ॥

मूलं-अविरुद्धं प्रकुरुते विरुद्धं वारयत्यपि । दासेषु कृष्णो बालेषु पितेव कुरुते हितम् ॥ ३॥

शब्दार्थः —श्रीकृष्ण अपने दासनमें अविरुद्ध कर्ताहें ओर विरुद्ध-कोह वारण करतहें जेसें वालकनकी उपर पिता हित करतहे तेसें भक्त-नकी उपर श्रीकृष्ण हित करतहें ॥ ३ ॥ टीका—यह पृष्टिमार्गमें अविरुद्ध भगवत्सेवादिक सो करावतहें ओर अनेक साधन प्रयत्न जो पृष्टिमार्गतें विरुद्ध हे तासों निवृत्त करतहें एसे श्रीकृष्ण श्रीआचार्यजीकी कानितें रक्षा करतहे जेसें पिता बालकको हित करे वालक अज्ञानतें दोप करे परंतु पिता दोपकों नांही विचारत हितही करतहे सो संन्यासनिर्णयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें "हरिरत्र न शकोति कर्जु वाधां कुतोऽपरे । अन्यथा मातरो बालाझ स्तन्यैः पुपुषुः कचित् " (यह भक्तिमार्गमें ) हिर भगवान बाधा करिवेमें समर्थ नांहीहे तहां ओर कहांतें समर्थ होय ओर एसें न होय तो माता बालककों स्तन्यपान करायकें पोषण कहूं न करते जेसें माता पुत्रकों वारंवार अपने स्तन्यसों पोषण करतहे तेसेंही जो जीव श्रीआचार्यजीद्वारा शरण आये हैं तिनकों प्रभु बावा नांही करतहें जा प्रकार मिक्त बढे दासको कल्याण होया सोई प्रभु करतहें एसें कृपाल हें ॥ ३॥

मूलं-न जानाति निजाज्ञानात्तरकृतिं स कृतन्नतः । क दोषराशिर्जीवोऽयं क हरिर्ग्रणवारिधिः ॥४॥

शन्दार्थः—जीव अपने अज्ञानसीं कृतन्न हे तासीं भगवानकी कृतिकों नांही जानत हे काहेतें जो दोषके समृहरूप यह जीव कहां ? ओर गुणके समुद्र हरि कहां ? ॥ ४ ॥ टीका—याभांति प्रभु करत हैं ओर जीव अपने अज्ञानतें नांही जानत हे सो जीव कृतन्न हे उपकार् रकों नांही जानत हे एसो दोषको भयों जीव हे ओर हरि [श्रीकृष्ण] गुणनिधि हे जीव दोषनिधि हे ॥ ४ ॥

मूलं-कथमन्योन्यसंबंधः स्यात्तमस्तेजसोरिव । तथापि दोषराशीनां दाहनेन निवेदनात् ॥ ५ ॥ स्वाचार्यद्वारकात्तु स्याद्योग्यता हरियोजने । अतःस्वाचार्यचरणौ स्थाप्यौ हृदि निरंतरम्॥६॥

शब्दार्थः-[ भगवान् गुणिनिधि है ओर जीव दोषिनिधि है तिनकों] अंधकार ओर तेजकीसीनांई अन्योअन्य (परस्पर) संबंध केसें होय? तोहू अपने श्रीआचार्यजीद्वारा निवेदन भयो है तासों दोषके समृहको दाह भयो ताकरिकें हरि भगवानकें संबंधमें योग्यता होयहे तासों अपने श्रीआचार्यजीके दोड चरणारविंद हृदयमें स्थापन करने॥ ५॥ २७४

वडे शिक्षापत्र २६.

॥६॥ टीका-उपर कहे ऐसें श्रीकृष्णसों जीवको परस्पर संबंध केसें होय जेसें अधियारेको संबंध सूर्यसों केसें होय ? जहां तेज होय तहां तम केर्से आवे तेसेंही यह जीव कोन प्रकार श्रीऋष्णसों मिले सो कहतहें जो ओर तो कोउ उपाय नांही हे जीव सर्व भगवानमें निवेदन करे तबही सर्व दोष दूरी होय सो चोराशी वैष्णवकी वार्तामें प्रसिद्ध हे जो श्रीआचार्यजीकों चिंता भई तब श्रीकृष्णनें येही आज्ञा करी जो सम-र्पण कराबो निवेंदनतें जीवके सगरे दोष दूरी होयंगे तातें जीवके दोष निवेदनतें निश्चय दूरी होतहे ॥ ५ ॥ एसे दोषरूप जीवकों जब अपने श्रीआचार्यजीद्वारा निवेदन होय तब सगरे दोषको नाश होय तब श्रीकृष्णकी सेवामें योग्य होय ओर कोउ उपाय नांही, एसें श्रीवहः-भाचार्यजीके चरणकमल अपने हृदयमें स्थापन करने येही योग्य हे तार्ते पुष्टिमार्गीय वैष्णवको परम धर्म येही हे जो श्रीआचार्यजीके चरण हृदयमें अहर्निश धारण करे याहीतें सर्वफल सिद्ध होय ॥ ६ ॥ मूलं-यथा बालकरक्षाये डाकिनीतो बिभेति हि। माता तथैव भेत्तव्यं दुःसंगाद्भावरक्षकैः ॥ ७ ॥ शब्दार्थः-माता जेसे वालककी रक्षाके लिये डाकिनीसों डरपतहे तेर्सेही भावकी रक्षा करिवेवारेनको दुःसंगर्सो डर्पनों ॥ ७ ॥ टीका-जेसे बालककी रक्षा माता करे डाकिनी वालकको घात करत है सो बारुककी रक्षार्थ डाकिनीर्ते माता भयभीत हे तासों बारुककों छिपाय राखेंहें तेरेंही पुष्टिमार्गीय भगवदीय दुःसंगरूप डाकिनीतें डरपें अपने भगवद्भावरूप बालककी रक्षार्थ डाकिनीरूप दुःसंग त्याग करे तातें वैष्णवकों दुःसंग बोहोतही बाघक हे तासों सर्व भाव जाय यह जानिके दुःसंगतें अहर्निश डरपत रहे तो भावकी वृद्धि होय ॥ ७ ॥ मूलं-समस्तेभ्यो निजस्नेहं गोपायति यथा (ऽ) सती। तथैव भगद्भावगोपनं क्रियतां जनैः ॥ ८॥ ..

शब्दार्थः — जेसें असती [ ब्यभिचारिणी ] स्त्री अपनी जारपर स्नेहं हे ताकों समस्तरों छिपावेहे ओर जेसें सती [ पतिव्रता ] स्त्री अपने पतिपर स्नेह हे ताकों समस्तरों छिपावेहे तेसेंही भगवदीय जन भगवन् द्वावकों गोपन करे ॥ ८ ॥ टीका—अपने हृदयमें जे। स्नेह [ भगवद्भाव ] हे सो सवनके आगें गुप्त राखनो काहुके आगें केहेनो नांही जेसें सती [ पतिव्रता ] स्त्री होय सो अपने हृदयको अभिप्राय अपने पतिके आगें कहे और काहुके आगें सर्वथाही न कहे तेसेंही पृष्टिमार्गीय भगवद्भक्त अपनो भाव सबनके आगें गुप्त राखें या भांति दास रहे तो या कालगें धर्म रहे नांही तो बाधकही होय ॥ ८ ॥

मूलं-दूर्तिकालापसंसर्गे यथा वर्द्धयते रतिम् । स्वैरिणी भक्तसंसर्गे भाववृद्धिं तथा नयेत्॥९॥

शब्दार्थः - जेसं स्वैरिणी ( ब्यभिचारिणी ) स्त्री दृतिकाके संग बोलिबेमें तथा इनको संसर्ग करिबेमें प्रीति बढावेंहे तेसे भक्तके संस् र्गमें भावकी वृद्धि करे ॥ ९ ॥ टीका-जेसें दृतिके आलाप अनेक वचनतें व्यभिचारिणी स्त्रीको काम वहे दृतिके संगतें रित बहे तेसेंही वैष्णवकों भगवद्भक्त ताहशीय मिले तो भगवानमें भाव बहे. यह प्रसि-द्धिश भाव हे जो दृति अनेक प्रकारके विषयसंबंधी मर्भवचन कहे तासों काम बहे जारमें प्रीति बहे तेसेंही भगवदीय भगवानकी कथा एसी भावात्मक कहे जो तासों इदयमें भगवद्भाव प्रकट होय आवे तातें पुष्टिमार्गीय भगवदीय होय तिनको संग अवस्य कर्तव्य हे ॥ ९ ॥

मूलं-असत्या सर्वदा चित्तं ग्रह उच्चाटितं यथा। तथैव भवनादो तु चेतः स्थाप्यं तदाश्रितैः॥१०॥

शब्दार्थः—जेसं असती (ब्यभिचारिणी) श्लीनं अपनो चित्त सर्वदा गृहमें दूरी राख्यो है तेसेंही जो भगवदाश्रित है तिनकों गृहादिकमेंतें खेंचके प्रभुमें चित्त स्थापन कर्नो ॥ १०॥ टीका—जेसें व्यभिचारिणी स्वी (असती )को चित्त अपने गृहमें सर्वथा न लगे सदा गृहमेतें मन उचाटितही रहे परपुरुषमें लग्यो रहे तेसेंही भगवदीयको चित्त श्रीठा- कुरजीके स्वरूपमें लगावनो एक श्रीकृष्णके चरणारविंदमें आश्रित भगवदीय अपनो मन गृहदेहसंबंधी लौकिक वैदिक कार्यमें न लगावे एक प्रभुकी वार्ता और भगवत्सेवामें लगावे ॥ १०॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं षड्विंशतितमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ २६॥

# शिक्षापत्र २७.

. सप्तिंदा शिक्षापत्रमें श्रीमगबानकों विस्मरण करे एसे दोषको निरूपण हे अब सबनकी बुद्धिको नादा करिवेवारो काल आयो है, साधनह सिद्ध नांही होयहे जो सेवामें तीन प्रतिबंध है सो सिद्ध हे तोहू श्रीमदाचार्यजीके चरणारविंदके आश्रयतें फललाम होयगो तासों फलमें निराशता नांही राखनी यह निरूपण है। उपर कहे जो मक प्रमुके आश्रित है तिनको चित्त लोकिकमें नांही लगतहे तहां फलमें अनेक बाधक है तिनकों तिजयें तब फल सिद्ध होय सो कहा बाधक है ? केसें तिजयें ? सो आगें निरूपण करतहें—

मूलं-निजाचार्यपदांभोजयगलाश्रयणं सदा ।

विधेयं तेन निखिछं फेलं भावि विना श्रमम्॥ ३॥

शब्दार्थः—अपने आचार्यजीके दोउ चरणारविंदको आश्रय सदा करनो ताकरिके श्रम विना सर्व फल होयगो॥ १॥ टीका—पुष्टिमार्गीय वैष्णव अपने निजाचार्यके दोड चरणको आश्रय सदा राखे ता वैष्ण-वको निखिल विनाश्रमही सिद्ध होय विनासाधनतेंही श्रीप्रभुक्कपार्ते सकल फल सिद्ध होय ॥ १॥

मूलं-धनं गृहं गृहासक्तिः प्रतिष्ठा लोकवेदयोः। कर्मादिनिष्ठा मनसः स्वर्गादिफलकांक्षणम्॥२॥

राञ्दार्थः-धन मृह, मृहमें आसक्ति, लोकवेदमें प्रतिष्ठा, कर्मादि-कमें मनकी निष्ठा, ओर स्वर्गीदि फलकी इच्छा यह सर्व हरिके विस्मा-रक हे एसें ग्यारमे श्लोकमें अन्वय हे ॥ २ ॥ टीका-पुष्टिमार्गके फलमें चालीश दोष हे सो बाधक हे ओर दोष तो अनेक हे परंतु यह चालीश दोप मुख्य हे तिनकों तजियें तब फलसिद्धि होय सो कहतहें-प्रथम धन हे सो महा दोष हे, धनमदर्ते यह जीव आंधरो होयजातहे काहूकों गिनत नांही तातें धनकों प्रभुमें निवेदन करी भगवत्सेवामें लगावें जामें प्रभु अपनी दास जाने। १। दूसरो गृह, जो यह गृह हे में बनायो है मेरे पिताको हे यह ममता बाधक हे सो छोडे । २ । तिसरो गृहासक्ति, अप्टपहर गृहादि कार्यमें आसक्ति रहे आजु यह करनो हे यह आसक्ति बाधक है। ३। चोथो लोकवेदकी प्रतिष्ठा, जो हों लोकिकमें कलु घटतो कार्य करूंगो तो मेरी प्रतिष्ठा जायगी तार्ते फलानो ५ लगावेगो तो में १० लगाऊंगो जामें मेरी बडाई होयगी ओर वैदिक श्राद्ध, न्याह, यज्ञ होय इत्यादिकमें सर्वतें बोहोत में करतहों यह प्रतिष्ठा वाधक है 1 थ । कर्मादिकमें निष्ठा, संध्या, तर्पण, व्रत, नियम, इस्यादिकमें निष्ठा। ५। **मनमें स्वर्गादि फ**रुकी आकांक्षा, जो स्वर्गलो**कर्में जाय** नानापकारके भोगविलास करूंगो यह बाधक है । ६।॥ २॥

मूलं-लौकिके परमा प्रीतिर्विरुद्धविषयेषणा। अविरुद्धे तथासक्तिर्विषयैभौगभोजनम् ॥३॥√ शब्दार्थः - लौकिकमें बोहौत प्रीति (भिक्ततें) विरुद्ध विषयकी हच्छा, (लौकिकतें) अविरुद्धमें आसक्ति, विषयहेतु सुंदर भोजन, ॥ ३ ॥ टीका - लौकिक जो देहसंबंधी स्त्रीपुत्रादिकमें परम प्रीति सो भिक्तमें वाधक है। ७। भिक्तमें विरुद्ध जो लौकिक विषय ताकी इच्छा सो फलमें वाधक है। ८। लौकिकतें अविरुद्ध विषयमें आसक्ति सोउ वाधक है। ९। विषयभोगार्थ आछो आछो खानो भगवतसेवार्थ वैष्णव महाप्रसाद लेतहे सो भाव नांही विषयार्थ आछो भोजन शृतादिकको करनों सोउ वाधक है। १०॥ ३॥ मुलं-देहािममानः कुलजोविद्यादिविहितोऽपि च।

भगवत्सेवनाभावसहितं देहपोषणम् ॥ ४ ॥

शन्दार्थः-देहको अभिमान, कुलको अभिमान, विद्यादिकसौ भयो एसो अभिमान, भगवानकी सेवाके अभावसहित देहको पोषण, ॥ ४ ॥ टीका-देहाभिमान जो मदतें काहू न गिने देह संद्वारे रहे. घोटी नित्य संह्यारे, अपनो देह देखिके मनमें फूले यह बाधक है।११। कुलको मद जो में बड़े कुलमें हों और सब मोतें नीचे हे मोसमान कोड नांही य**ह भक्तिमें बा**धक है।१२**। विद्यामद जो में बोहोत पड़्यो हों** मोकों पदशास्त्रको ज्ञान हे ओर तो सब मूर्ख हे यह विद्यामद बाधक हे या मदतें दैन्यसिद्धि नांही होत ।१३। भगवरसेवा नांही करत स्रोकिक वैदिक अनेक कार्यमें दिन वितावतहे भगवत्सेवामें मन नांहीहे यह भक्तिमें वाक्क हे जेसें बाह्मण गायत्री न जपे तो बाह्मणपनीं जाय तेर्सेही वैष्णव होयके भगवत्सेवा न करे तो वैष्णवपनों जाय यह बाधक है। १४। देहको पोषण करे. रंचकृष्ट शीत उष्ण सही न सके अनेक औषधर्ते खानपानतें देहकी रक्षा करे देहकी रक्षा तो भगवत्से-बार्थ करनी सो भाव नांही हे केवल लौकिकार्थ देहको पोषण करे सो बाधक है। १५॥ ४॥

### मूलं-असत्संगैः सदा दुष्टः कृष्णानुच्छिष्टभक्षणम् । निवेदनानुसंधानस्मागः शरणविस्मृतिः ॥ ५ ॥

शब्दार्थः-असत्पुरुषके संग्करिकें सदा दृष्ट रहे, श्रीकृष्णकों भोग धरे विना अन्नको भक्षण, निवेदन मंत्रके अनुसंधानको त्याग, शरणकी विस्मृति ॥ ५ ॥ टीका-असत्संग महादुष्ट विहर्मुखको संग ताके संग एक क्षणह वेठे तो भगवद्भावको नाहा होय तिनहुको संग सदा करे तातें बहिर्मुस्तता (दुष्टता ) होय सो वाधक हे ।१६। ओर श्रीकृष्णको उच्छिष्ट महाप्रसाद छोडिकें असमर्पित खाय यह महा बाधक हे सो पद्मपुराणमें कहेहे " अनिवेद्य तु यो भुंके इरये परमात्मने । पतंति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः ॥ अवैष्णवानामनं च पतितानां तथैव च अनर्पितं तथा विष्णो श्वमांससदृशं भवेत् " ( हरि परमात्माकों अर्पण कीये विना जो खायहे ताके पितृपितामहादिक बोहोत वर्षपर्यंत नरकमें गिरतहें ॥ अवैष्णवनको अन्न, पतितनको तथा विष्णु-निमित्त अर्पण नांही कीयो एसो अन्न श्वानके मांस त्ररावर होय ) कूर्मपुराणमें कह्यो हे " अनर्पयित्वा गोविंदे यो मुंके धर्मवर्जितः । श्वविष्ठासदृशं चात्रं नीरं तत्सुरया समम् " ( गोविंदनिमित्त अर्पण कीये विना धर्मरहित जो खायहे सो अन्न श्वानके विष्ठासमान हे ओर जल मदिरासमान हे ) यह वाक्यतें असमर्पिततें बुद्धि भ्रष्ट होय तातें महा वाधक है।। १७॥ निवंदन कीयो हे ताको अनुसंधान नांही करतहे जो में समर्पण कीयो हे पंचाक्षरको कहा अभिप्राय हे या भांति निवेद-नको अनुसंधान नांही करत हे यह बाधक है। १८। श्रीकृष्णके शरणकी विस्मृति जो अष्टाक्षर महामंत्र " श्रीकृष्णः शरणं मम " यह हे ताकी विस्मृति बाधक है ॥ १९ ॥ ५ ॥

#### मूलं-देवांतराश्रयस्तेभ्यः प्रार्थनाऽपि फलार्थितः । भगविचत्तरहिता व्यावृत्तिरपि लोकिकी॥६॥

शन्दार्थः-ओर देवनको आश्रय, फलकी इच्छासों इनकी पास प्रार्थना करनी, भगवानमें चित्तरहित (एसी) ठौकिक ब्याबृत्ति ॥ ६ ॥ र्यका-ओरदेवको आश्रय महा वाधक हे साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृ-ष्णको आश्रय छोडिकें अन्यदेवको आश्रय करे ताकों यह पुष्टिमार्गको फल नांही सिद्ध हे. हारितस्मृतिमें कहेहें " नान्यं देवं नमस्कुर्याञ्चान्यं देवं निरीक्षयेत् । नान्यप्रसादमद्याच नान्यदायतनं ब्रजेत् " ( अन्यदे-वकों नमस्कार न करे, अन्य देवके दर्शन न करे, अन्यदेवको प्रसाद न खाय ओर अन्यदेवके मंदिरमें न जाय ) या भांति अनन्य रहे तो फल सिद्ध होय सो श्रीगुसाँईजी कहेहें "भगवत्पदपद्मपरागजुषो नहि युक्ततरं मरणेऽपि तराम् । इतराश्रयणं गजराजधृतो नहि रासभ-मप्युररीकुरुते ॥ अन्यसंबंधगंघोऽपि कंधरामेव वाधते " ( भग-वानके चरणारविंदके रजकों सेविवेवारेकों मरणपर्यंत संकट आयजाय तोहु अन्यको आश्रय करिवो उचित नांहीहे जेसें हाथीकी स्वारी करि-वेबारो रासभ [ गर्दभ ] कों कबूल नांही करतहे ॥ अन्यसंबंधको गंधहू कंघरा ( श्रीवा ) कों वाध करतहे ) याभांति अन्य देवादिकको . आश्रय बाधक है ॥ २०॥ अन्यदेव इंद्रादिक, शिवादिक, ब्रह्मादि, गुणेश, सूर्य, यह देवनसों फलकी आशा सो बाधक हे, श्रीकृष्ण सर्वसामर्थ्ययुक्त हे तिनकों छोडिकें अन्यदेव सदा पराधीन हे, तिनसों फेळाकांक्षा सो यह पुष्टिमार्गमें वाधक हे ॥ २१ ॥ भगवानके चर-णारविंदपें वैराग्य, लौकिक वैदिक कार्य, मनमें असंभावना, विप-रीतभावना, मिथ्याध्यान, यह पुष्टिमार्गके फलमें बाधक है ॥ २२ ॥ अष्टपहर लौकिक व्यावृत्ति करी लौकिकावेश होय तार्ते अष्टप्रहर यह लौकिक कार्य बाधक है।। २३॥६॥

मूलं गुरुद्रोहस्तदीयेभ्यः स्वस्याधिक्यविभावनम् । अत्यंतदेहसामर्थ्यमिद्रियाणां च पोषणम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः —गुरुको द्रोह, पुष्टिमार्गीय भगवदीयनसीं अपनी अधिकताकी भावना, बोहोत देहको सामर्थ्य, इंद्रियनको पोषण, ॥७॥ टीका —गुरुद्रोह करे तो गुरु अपसन्न होय सो वाधक, हे प्रभु अपसन्न होय तो गुरु रक्षा करे परंतु गुरु अपसन्न होय तो रक्षा करिवेमें कोड समर्थ नांही ।२४। पुष्टिमार्गीय भगवदीयकों अपनेतें न्यून जाने अपनकों अधिक जाने सो वाधक हे ।२५। देहमें अत्यंत सामर्थ्य होय सो काहकों गिने नांही अहंकार होय तथा बड़ो विपयी होय यहहू बाधक हे ।२६। अपनी इंद्रियनके पोषणमें तत्पर रहे सो इंद्रियनकों विषयमोगही प्रिय हे तार्ते इंद्रियनके पोषणमें तत्पर रहे सो इंद्रियनकों विषयमोगही प्रिय हे तार्ते इंद्रियनके पोषणमें तत्पर रहे सो इंद्रियनकों विषयम् मोगही प्रिय हे तार्ते इंद्रियनके पोषणमें तत्पर स्व सो इंद्रियनकों विषयम् मोगही प्रिय हे तार्ते इंद्रियनके पोषणमें स्व स्व स्व स्व ।२७॥७॥ मूलं —गृहेष्वभिरतिर्मार्था प्रतादिष्ठ मनोगतिः।

कृष्णानुभावरहितदेशे सततसंस्थितिः॥८॥

शब्दार्थः - गृहादिकमें प्रीति, स्नीपुत्रादिकनमें मन लम्यो रहे और श्रीकृष्णकी कथा-सेवा-कीर्तनादिरहितदेशमें निरंतर स्थिति, ॥८॥ टीका - गृहादि लोकिक कार्यमें अष्टप्रहर प्रीति।२८। स्नीपुत्रमें मनकरिके प्रीति जो देहसंबंधी स्नीपुत्रादिक हे तामें मन रहे इनके दुःखतें दुःखी होय इनके सुखतें सुखी होय यह पुष्टिफलमें बाधक हे।२९। श्रीकृष्णकें अनुभव विनाके देशमें रहेनो श्रीगोवर्धननाथजी तथा सातो स्वरूपके मंदिर तथा श्रीवल्लभकुलके मंदिर तथा पुष्टिमार्गीय तादशीयके इहां राजसेवा तथा वज इतनी ठोर वेष्णवकों अनुभव हे उत्सव भगवद्वाती विना जीवकों अनुभव कल्ल न होय। ३०॥ ८॥

मुलं-हर्षशोको लोकलाभतदभावकृतो तथा । स्वातंत्र्यभावनं स्वस्य जीवस्वाभाविको हठः॥९॥ शब्दार्थः - लोकमें लाम ओर हानिकी कृतिमें हर्पशोक होय, तथा अपनकों स्वतंत्रताकी भावना ओर जीवको स्वाभाविक हठ, ॥९॥ टीका - यह लौकिकमें हर्प शोक होय देहसंबंधि, कुटुंब, द्रव्य, अनेक कार्य, आलो होय तो सुख पावे हर्ष होय बूरो होय तथा हानि होय तो दुःख पावे, शोक होय सो यह संसाररूपी वृक्षमें दोय फल हे कबहू सुख होय कबहू दुःख होय याहीमें मन रहे सो फलमें वाधक है।३१।द्रव्यादिक लाभमें लोभ होय जो इतनो तो द्रव्य भयो अब ओर होयगो तो आलो, कुटुंब बढे तो आलो इत्यादिक लोभ पुष्टिमार्गमें बाधक है। ३२। आपनकों स्वतंत्रकी भावना भनमें राखे दासपनो भूले यहहू बाधक है। ३३। जीवको स्वभाव दुष्टताही है ताकरिकें सवको बूरोही चाहे यह बाधक है। ३४॥ ९॥

#### मूलं-अधिकारः पापरतिः पक्षपातो दुरात्मनाम् । इत्यकाता दीवज्योगेशास्त्रामा ॥ ३०॥

हृद्यक्रूता दीनजुन्।पेक्षाऽक्षमा पुनः ॥ १० ॥

शब्दार्थः -अधिकार, पापमें प्रीति, दुरात्मा (दुष्टपुरुष) को पक्षपात, हृदयमें कूरता, दीनजनकी उपेक्षा, फिर अक्षमा, ॥ १०॥ टीका-काहूको अधिकार छेई तातें अनेक जीवको भलो बुरो करनो पडे सो बाधक हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी श्रीसुबोधिनीजी ओर निवंधमें कहेंहें जो नारायणने ब्रह्मासों श्रीभागवत कहे सो ब्रह्मा मृष्टिकिरवेके अधिकारी हे तासों ब्रह्माको अनुभव न भयो फिर ब्रह्मानें नारदजीसों कह्यो सो नारदजीकों सगरे फिरनो हे एकाग्र मन नांही तातें इनकं हू अनुभव न भयो फिर नारदनें वेदव्याससों कह्यो सो व्यासजी वेदपुराणके अधिकारी हे तातें इनहूकों अनुभव न भयो फिर व्यासजीनें श्रीशुकदेवजीसों कह्यो सो शुकदेवजी काहूवातके अधिकारी नांही तातें अनुभव भयो तासं अधिकार हे सो फलमें बाधक है।३५। जो जीव पापमें प्रीतिवारो हे ताकों इष्ट अनिष्टकी परीक्षा नांही सो फलमें बाधक है।३६।

खोटे मनुष्य चौरादिक दुष्टिकिया करिवेवारे इनको पक्षपात करें साचेकों जुठों करें जुठेकों साचों करें ताकों फलमें बाधक है। ३७। हृद्यतें कर होय काहूको भलों न विचारे महा कपट छल राखे सो बाधक है। ३८। दीनजन कोई होय सो आयके शरण होय तिनकी उपेक्षा करें वाको त्याग करें यह पुष्टिमिक्तमें बाधक है। ३९। ओर क्षमा न होय विनाकारण कोध होय, अकुटी चडी रहें, सहन न होय यह पुष्टिमार्गमें बाधक है। ४०॥ १०॥

मूलं-एते चान्ये च बोद्धव्या दोषा विस्मारका हरेः। सावधानीभूय दासेः ऋष्णस्य स्थेयमादरात्॥ ३३॥

शब्दार्थः—यह उपर कहे ओर या सिवाय ओर दोप हे सो सब हिरकों विस्मरण कराइवेवारे हें तासों श्रीकृष्णके दासनकों आदरसों सावधान होयके रहेनो ॥ ११ ॥ टीका—यह चालीश दोष कहे ओर अनेक दोप हे तिनमें यह चालीश मुख्य हे यह दोष हिरके विस्मारक हे यह दोष जिनमें होय तिनकों हिर न जाने जाय तानें श्रीहिरिरायजी कहत हे जो उपर कहे समस्त दोपतें सगरे वैष्णव सावधान रहियो (यह दोषतें डरपत रहियो ) इन दोषनकी निवृत्तिके नवगुण कहतहे—श्रीकृष्णके चरणारविंदमें अत्यंत आदर राखनो ॥ १। यही सर्वस्व जानने ॥ ११ ॥

मूलं–भगवन्मार्गमात्रस्थैस्तन्मार्गफलकांक्षिभिः । विरक्तेरन्यतःकृष्णग्रणासक्तांतरात्माभिः ॥ १२ ॥ स्वाचार्यशरणं यातस्तिद्विश्वाससमन्वितैः ।

परित्यक्तासिछैःस्थेयं सदा तद्दर्शनोत्सुकैः ॥ १३॥

शब्दार्थः-भक्तिमार्गमें रहिवेदारे, यह मार्गके फलकी इच्छावारे, अन्यसों दिरक्त, ओर श्रीकृष्णके गुणमें आसक्ति युक्तहे मन जिनको

एसे, ॥ १२ ॥ अपने आचार्यजीके शरण गये, इनमें विश्वासयुक्त, समग्र त्याग करिवेवारे ओर सदा इनके दर्शनमें उत्साहवारे, (वैष्ण-वनकों ) एसे होय रहेनो ॥ १३ ॥ टीका-भगवन्मार्ग ( भगवानही अपने मुखारविंदरूप श्रीआचार्यजी प्रकट भये हे तिननें प्रकट कीयो पुष्टिमार्ग सो भगवन्मार्ग े में स्थित होय रहे। २। एतन्मार्गीय (यह पुष्टिमार्गके ) फलकी आकांक्षा होय मर्यादामार्गके फलकी इच्छा न होय काहेतें जो पुष्टिमार्गको फल श्रीकृष्णकी सेवा, स्वरूपानंदको अनुभव, यह हे और अन्यमार्गमें स्वर्गादिक, ब्रह्मलोक, चतुर्विव मुक्ति, यह फल हे सो पुष्टिमार्गर्ते विरुद्ध हे तार्ते वा फलकी चाहना न करे पुष्टिमार्गकें फलकी चाहना करे । ३। यह लौकिक अन्यकार्यतें विरक्त रहे श्रीकृष्णकी सेवा स्मरण विना सर्वटोरतें मन विरक्त राखे । ४ । श्रीकृष्णके गुणमें आसक्त रहे आत्मा मनकरिकें ध्यानकरिकें श्रीकृष्णहीकी सेवा करे, वचनकरिकें गुणगान श्रीकृष्णहीको करे, कियाकरि श्रीकृष्णहीकी सेवा करे, याभांति श्रीकृष्णहीमें सर्वात्म-भाव रहे तथा एसे भगवदीय होय इनको संग करे। ५।॥ १२॥ अपने आचार्यजीके चरणकमलके शरण रहे। ६। मनमें दृढ विश्वास राखे यह जाने जो श्रीआचार्यजीके चरणकमलकी कृपातें सकल कार्य निश्रय सिद्ध होयंगे यह विश्वास राम्बे । ७। लौकिक वैदिक ( पुष्टिमार्गतें विरुद्ध होय ) ताको त्याग करे । ८ । ओर श्रीआचार्यजीके दर्शनमें तथा श्रीकृष्णके दर्शनमें उत्साह राख्ने यह दर्शनकी क्षणक्षणमें अपेक्षा राखे । ९ । यह नव भांतिके गुण हृदयमें होय तो सर्व रोग दूरी होय एसे गुणसहित भगवदीय होय तिनहींको संग करे तब समस्त दोष दुरी होय प्रभु कृपा करे ॥ १३ ॥

मूलं-इदानीमागतः कालः सर्वबुद्धिविनाशकः। करे पतितिद्वःसंगो मीलिताक्षस्य चापि हि॥ १४॥ शब्दार्थः-अब सबनकी बुद्धिकों विशेष नाश करिवेवारों काल आयों हे और नेत्र मुंदिकें रहिवेदारेकोह निश्रय दुःसंग हस्तमें आय जातहे।। १४।। टीका-उपर दोष चालीश कहे ताके दूरी करणार्थ गुण १ नव कहे परंतु यह काल सर्वबुद्धिको नाशक आयो है, सत्प्राणिकीह बुद्धिको नाश भयो है तो अज्ञानीकी बुद्धिको नाश होय या में कहा कहेनो १ एक तो काल बाधक हे दूसरो दुःसंग विनाचाहे स्वतःसिद्ध (आपुर्ते ) आयमिलतहे मानो करमें घरचो हे ताकरिकें धर्मको लेश हे सोह बल्यो जातहे तहां भगवद्धमें बिहेबेकी कहा वात हे १ दिनदिन घटत जातहे तार्ते कालदोष और दुःसंग बोहोत बाधक हे ॥ १४॥ मूलं-किं कार्य किमकार्य वा यतः स्फुरति नेव हि । प्रभुणा स्वबलं तावदुपसंहतमेव च ॥ १५॥

राज्यार्थः - कहा करनो अथवा कहा करिनेयोग्य हे कहा नांही हे यह स्फ्रायमान नांही होत हे काहेनें जो प्रथमतें प्रभुनेंही अपनो वल समेट्यो हे ॥ १५ ॥ टीका - यह कालदोष कछ कार्य करियें सो भगवत्संवंधी होय तामें उल्लेखि स्फुरणा होतहे एकक्षणमें कछ विचारे तो दूसरे क्षणमें कछ स्फुरे यामांति भले कार्यमें अनेक प्रतिवंध पडतहे केवल प्रभुको प्रतापवल मनमें आवत हे जो श्रीकृष्ण सर्वोपर सर्वकार्य सिद्धकर्ता हे इनको प्रताप दशोदिशामें प्रकट हे वेद, पुराण, श्रीभागवत, गीता इत्यादिक सर्वशासमें प्रसिद्ध हे एसे श्रीकृष्ण हमारे प्रसिद्ध पति हे सो हमकों कहा डर हे ? यामांति प्रभुको प्रतापवलह हदयमें आवत हे परंतु प्रभुनें एसो अपनो वल हे तिनको उपसंहार कीयो हे तासों विश्वास छुटि जात हे लोकिक सुख-दुःसकों पावतहे ॥ १५ ॥

मूलं-साधनानि न सिद्धयंति कालदोषाहुरात्मनः। प्रतिबंधश्च कालादिकृतः प्रत्यहमेधते॥ १६॥ शब्दार्थः—कालदोपसों दुर्छ हे आत्मा जिनको एसेको साधन सिद्ध नांही होतहे ओर कालादिकृत प्रतिवंध प्रतिदिन बढतहे ॥ १६ ॥ टीका—जा साधनतें मनमें दुर्वासना न उठे भगवत्कार्य होय सो साधन करो या भांति कोई कहे तहां कहतहें जो साधन सिद्ध नांही होत हे तो फल तो महादुर्छभ हे काहेतें जो कालादि प्रतिवंध दिनदिन प्रति बढत जातहे ॥ १६ ॥

मूलं-उद्देगः प्रतिबंधो वा भोगश्चापि प्रजायते । प्रतिबंधसेवनं तैः प्रत्याशा का फलस्य हि॥१७॥

राव्दार्थः - उद्देग अथवा प्रतिबंध ओर [ शरीरादिकनको ] भोग उत्पन्न होतहे यह तीन ( सेवामें ) प्रतिबंधक हे ताके सेवनकरिकें फलकी आशा कहा हे ? अथवा यह तीन प्रतिबंधक सेवनतें कुत्सित फलकीही आशा हे ॥ १७ ॥ टीका - श्रीआचार्यजी महाप्रभु सेवाफलमें निरूपण कीये हे "उद्देगः प्रतिबंधों वा भोगों वा स्यानु बाधकः" (उद्देग, प्रतिबंध, ओर भोग यह बाधक हे ) याभांति कहेहें तामें प्रथम मनको उद्देग होय तब मन सेवामें न लगे पाछें प्रतिबंध होय तो पाछें शरीरादिकके भोगको मन होय भोगतें विषयावेश होयजाय तब प्रभु अप्रसन्न होय याभांति प्रतिबंधतें जब भगवत्सेवा न होय तब पुष्टिमार्गीय फलकी आशा काहेकों करिये ? या मार्गमें तो भगवत्सेवाही फल हे सोई न भई तो आगें कहा फल होयगों ? ॥ १७ ॥

### मूलं-तथापि श्रीमदाचार्यचरणाश्रयणान्मम्।

निवर्त्तते निराशं सन्न मनः फललुब्धितः॥ १८॥

शब्दार्थः-तोह् श्रीमदाचार्यजीके चरणारविंदके आश्रयसों मेरो मन फलकी प्राप्तितें निराश सते निवृत्त नांही होतहे ॥ १८॥ टीका-या मार्गमें सेवा ही फल हे सो यह महा कालदोष हे तातें निश्रय में सेवा विना फलमें निराश हों तोहू एक भरोंसो मेरें मनमें है जो मेनें। श्रीवल्लभाचार्यजीके चरणकमलको आश्रय अपने मनमें कीयो हैं। तासों [भगवत्सेवाकरि रहित हों तोहू ]श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलकें। आश्रयतें सर्वोपरि यह पुष्टिमार्गीय फल निश्रयही सिद्ध होयगो यह, विश्वास है ॥ १८ ॥

इतिश्रीहरिरायजीकृतं सप्तविंशतितमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतत्रजमाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥२७॥

### शिक्षापत्र २८.

अव अष्टाविंशतितम शिक्षापत्रमें अपनी दीनताके आविर्भाव-पूर्वक श्रीभगवानकी प्रार्थनाको प्रकार निरूपण करतहें । उपर कहे जो सब साधनकरि रहित तथा सेवाकरि रहित हों तोह श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणाश्रयतें फल होयगो सो फल कॉन भांति होयगो सो आगें कहतहें जो आश्रयतें दैन्य स्फुरे सो फलरूप हे सो दीनता आगें वर्णन करतहें—

मूलं-कदा नंदात्मजः स्वेषु कृपादृष्टिं करिष्यति । प्रतीक्षयैवास्मदादिमनः श्रांतं सहेंद्रियैः ॥ १ ॥

जन्दार्थः-श्रीनंदरायजीके पुत्र अपने भक्तनकी उपर कब कृपादृष्टि करेंगे ? यह प्रतीक्षा [ राह देखनी ता ] करिकेंही अस्मदादिकनको मन, इंद्रियनसहित श्रांत [ शिथिल ] होयगयो है ॥ १ ॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी विज्ञिष्ठ करतहें जो नंदात्मज श्रीकृष्ण हे यह कहिकें श्रीनंदरायजीके पुत्र कहे वसुदेवजीके नांही काहेतें जो यह पुष्टिमार्गमें नंदकुमारही सेव्य हे श्रीशुक्देवजी नंदमहोत्सवके अध्यायमें कहेहें "नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्नादो महामनाः" (श्री नंदरायजी आत्माते उत्पन्न एसे पुत्र भये तन्न भयो हे आनंद जिनकों ओर

आत्मातें उत्पन्न एसे पुत्र भये तन भयो है आनंद जिनकों ओर बड़े मनवारे जातकर्म करावनलगे ) यह वाक्यतें नंदरायकी आत्मातें प्रकटे एसे श्रीकृष्ण भावात्मक पृष्टिपुरुषोत्तम मोकों अपने स्वकीय निजभक्त जानि अपनी कृपादृष्टि कव करेंगे ? यह प्रतीक्षा करत करत अस्मदादिकनको मन इंद्रियनसहित शिथिल होयगयो सो

करत अस्मदादिकनका मन इद्रियनसाहत ।शायल होयगयां सो श्रीगुसाँईजी विज्ञिप्तिमें कहेर्हें "यादशी तादशी नाथ ! त्वत्पदा-ब्जैकिकिंकरी। त्वद्वकं कथमप्याशु कुरु हम्गोचरं मम "(हे नाथ ! में जेसी हों तेसी एक आपके चरणारविंदकीही दासी हों तासों केसेंहू

आपको मुखारविंद शीव्र मेरे दृष्टिगोचर करो )॥ १ ॥

मृलं-करुणावारिधिः स्वीयिनिधिः सर्वाधिकः प्रभुः ।

उपेक्षते कुतः स्वीयानिति चिंतातुरं मनः ॥ २ ॥

शब्दार्थः-दयाके समुद्र, अपने निधिरूप, सर्वतें अधिक, प्रभु

अपने निजमक्तनकी क्यों उपेक्षा करतहें ? एसे चिंतातुर मन हे ॥ २॥ टीका—हे श्रीकृष्ण ! तुम केसें हो करुणाकें निधि हो ओर सगरे प्राणिमात्रके सर्व जगतके प्रभु हो ताहुमें स्वीय जो तुझारे भक्त हे तिनकें तो सर्वस्वनिधि हो एसे प्रभु स्वीय अपने भक्तनकी उपेक्षा क्यों करतहों ? यह चिंताकरिकें मनतें आतुर भयो हुं सो श्रीगुसाँईजी विह्निसमें कहेहें "हा नाथ! जीविताधीश ! राजीवदललोचन !। यथोचितं विधेहीति प्रार्थनं तावकस्य में "(हा नाथ! जीवितके अधीश ! कमलदललोचन! जेसें योग्य होय तेसें करों यह तुझारों जो हूं इनकी प्रार्थना हे) हे नाथ कमललोचन ! में तुमसों प्रार्थना कहा करूं ? तुझारी कृपातें जीवतहों

सो यह विश्योग उचित हे तातें में पार्थना कहा करूं ? तुम सर्वज्ञ हो सब जानतहो ॥ २ ॥

मूलं-निजानंदिनमग्नस्य भवेद्यद्यपि विस्मृतिः। भक्तार्थमवतीर्णस्य कृपालोरुचिता न सा ॥ ३ ॥

राव्दार्थः—अपने आनंदमें मन्न एसेकों यद्यपि विस्मृति होयं तथापि मक्तके अर्थ प्रकट भये एसे दयालुकों यह विस्मृति उचित नांहीहे ॥ ३ ॥ टीका—हे श्रीकृष्ण ! तुम अपने आनंदमें रात्रिदिन मन्न रहतहो तासों यद्यपि संसारादिक मावकी विस्मृति हे तोहू अपने भक्तनके अर्थ तुम अवतार लिये हो तातें ओर तुम परमकृपाल हो तातें तुहारे मक्त जो संसारमें हे तिनकी विस्मृति नांही करोगे कृपा करी अंगीकारही करोगे सो श्रीगुसाँईजी विद्विप्तमें कहेहें " त्वदंगी-कृतयो जीवेष्विकारा यतः प्रभो ! । अतस्ते न विचाराहीः कृपां कुरु कृपानिधे ! " (जीवनमें जासों तुहारी अंगीकृतिकृप अविकार हे तासों हमा करो ) हे नाथ ! तुहारो अंगीकृत जीव हे तुहारे अधिकारयोग्य नांही हो तोहू तुम कृपासमुद्र हो तासों हमपर कृपाही करो ॥ ३ ॥

मृलं-कं प्रार्थयेयुस्ते दीना विहाय निजनायकम् । तदेकशरणा नित्यं विमुक्ताः सर्वसायनैः॥ ४॥

शब्दार्थः-सर्वसाधनकरि रहित, नित्य येही एक हेशरण जिनकों एसे दीन भक्त अपने पतिकों छोडिकें कोनकी प्रार्थना करे ? ॥ ४ ॥

<sup>?</sup> अपने आनंदात्मक धाममें विराजत हीय वा समय तो जीव स्मरणमें न आवे परंतु भक्तके अर्थ प्रकट मधे तब तो भक्तको स्मरण राखनो चहियें सो स्मरण न रहे यह बोम्य नांही.

टीका-हे नाथ! हम तुमतें कहा प्रार्थना करे ? हम दीन हें तुमकों हम अपने नायक ( पति ) जानतहें तुम विना ओर कोईकों हम नांही जानतहे ओर हम सर्वसाधनकरि रहित हें तातें नित्य तुह्यारे शरण हैं येही भरोंसो हे। साधन होतो तो कछु प्रार्थना करते सो नांही हे तातें तुद्धारो आश्रयकरि तुद्धारे शरण हे । सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी विवेकधैर्याश्रयग्रंथमें कहेहें " अहाक्ये वा सुहाक्ये वा सर्वथा हारणं हरिः " [ अशक्य अथवा सुशक्यमें सर्वधा हिर शरण हे ] यह वाक्यकों विचारी ओर उपाय हमकों नांही सुझतहे तातें तुह्यारे शरण हे ॥४॥ मूलं-मन्नाथ ! नाथये नृनं भवामि विरहाकुलः। दर्शनं स्पर्शनं वापि देहि वेणुस्वरश्वतिम् ॥ ५ ॥ शन्दार्थः-हे मेरे नाथ ! में आपके विरहकरिकें आकुल भयो हुं तासों निश्रय में प्रार्थना करूं हुं जो [ सेवामें ] दर्शन, स्पर्शन ओर वेशुस्वरकी श्रुतिकोंहू देहो ॥५॥ टीका-हे श्रीकृष्ण ! तुम मेरे नाथ हो ओर में महाविरहकरिकें आकुल भयो हुं यह संसारके कार्यमें तत्पर हीं ओर तुझारी सेवा भगवद्धर्मकरि रहित हों तासों संसारांविपीडित हों सो श्रीगुसाँईजी विज्ञितिमें कहेंहें-" त्वदर्शनिवहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम् । व्यर्थमेव यथा नाथ ! दुर्भगाया नवं वयः " [ तुह्यारे दर्शनकरि रहित तुह्यारे भक्तनको जीवित, हे नाथ । विधवाकी नवीन अवस्थाकी नांई व्यर्थ हे ] तुझारे दर्शन विना त्वदीय तुझारे भक्त जीवें हें सो व्यर्थ हे जेसें दुर्भगा (स्रोटे भाग्यवारी विधवा) कों जोवन व्यर्थ है, तातें श्रीहरिरायजी कहतहें जो हमकों दर्शन देही ओर श्रीअंगको स्पर्श करावो [ अर्थात् सेवा करावो तामें दर्शन ओर

चरणस्पर्श होय ] ओर वेणुनादकरि वेणुद्धारा हमारे हृदयमें सुधा धरो १ विध्वाको जोबन होय सो ओरको तथा अपनकोह दुःखद्धप होय तेसें भगवानके दर्शन विना भक्तको जीवित अपनेकों तथा ओरकों दुःखद्धप होयहें.

तत्र हमकों सुख होय विरहामिकरि न्याकुल हे तातें केवल दर्शनहीतें दुःखदुरी न होयगो दर्शन, स्पर्श ओर वेणुनादके सूरतें हृदयमेंतें दुःखदुरी होयगो तासों या भांति सुख देहो ॥ ५॥

मूलं-निजाचार्याश्रितानस्मान्यदि कृष्ण प्रहास्यसि । गमिष्यति हरे ! नाथ ! प्रतिज्ञेव तदा तव ॥ ६॥

इान्दार्थः -अपने आचार्यजीके आश्रित एसे हमकों जो हे श्रीकृष्ण! तुम त्याग करोगे तो हे नाथ! हे हरे! तुझारीही प्रतिज्ञा जायगी ॥६॥ टीका-अपने श्रीवलभाचार्यजीके आश्रित पृष्टिमार्गीय तदीयनकों हे नाथ! खोटे जानि दोष देखिकें छोडोगे तो तुझारी निश्रय प्रतिज्ञा मंग होयगी तातें कृपाकरों काहेतें जो तुम श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीतें प्रतिज्ञा करी हे जो जिनकों ब्रह्मसंबंध कराओगे तिनके सकल दोष दूरी होयंगे तिनकों में अंगीकार करतहों । सो सिद्धान्तरहस्यमें कह्यों हे "ब्रह्मसंबन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः। सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पंचित्रय निवृत्ति होतहें सो दोष पांच प्रकारके हें ) इत्यादि वचनतें तुम हमारे दोष देखोगे तो तुझारी प्रतिज्ञा जायगी तातें अपने प्रतिज्ञाके लिये श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके आश्रित जानि हमपर कृपा करो॥६॥ पार्च-कर्यों जा पर्वशा दर्शाः प्रवश्यीतिम्हता व्यपि।

मूलं वयं तु सर्वथा दृष्टाः स्वधर्मविमुखा अपि । त्वमस्मदीयान् मा धर्मान् गृहाण ग्रणपूरितः॥आ

शब्दार्थः —हम तो सर्वथा दृष्ट हैं ओर स्वधर्मतें विमुख हैं तोहु तुम गुणकरि पूरित हो सो हमारे धर्मकों मित श्रहण करो ॥ ७॥ टीका— हम सर्वथा दुष्ट हैं बालापननें दुष्टही आचरण कीये हैं अपने पुष्टिमार्गतें विमुख हैं कबहू पुष्टिमार्गरीतितें भावसहित सेवा नांही करी है तातें अपने स्वधर्मतें विमुख हैं, ओर हे नाथ! तुम केसे हो सर्वगुणकरिके पूर्ण हो सो अस्मदीय (अपने दासंजन) के धर्मकी चाहना नांही करोगे? कृपा करो अवगुणी हमसारिखे पर निश्चय प्रमेयवलतें कृपा करोगे सो विज्ञितमें श्रीगुसाँईजी कहेहें "वलिष्ठा अपि महोपास्त्वत्कृपाग्रेऽति-दुर्बलाः। तस्या ईश्वरधर्मत्वात दोषाणां जीवधर्मतः" (यद्यपि हमारे दोष बोहोत बलिष्ठ हे तोहू तुझारी कृपाके आगें दुर्बल हें काहेतें जो तुझारी कृपा हे सो ईश्वरधर्म हे ओर दोष हे सो जीवधर्म हे) सो ईश्वरधर्मके आगें जीवधर्म तुच्छ हे तातें कृपा करो।। ७।।

#### मुलं-कृपालो ! पालनीयानां ग्रणदोषविचारणा । न कार्या स्वीयशरणविहितं वरणं यदि ॥ ८॥

शब्दार्थः-हे कृपायुक्त ! आपके शरणसों भयो एसो जो वरण हे तो आपकों पालन करिवेयोग्य जो जीव हे इनके गुणदोपकी विचा-रणा नांही कर्त्तव्य हे ॥ ८ ॥ टीका-हे नाथ ! तुम कृपालु हो सो पालन करो हमारे गुणदोषको विचार तुम मित करो, काहेंते जो हम तुह्मारे हें श्रीआचार्यजीद्वारा हमारो धर्म तुमतें भयो हे तातें हमारो वरण भयो हे सो अपने कार्यके लिये सेवा, टहल, जो धर्म हे सो कार्य मोसों न बनिआयो ओर उलटो अपराध अनेक दोप बन्यों सो तुम मेरी ओर मित देखों आपुन वरण जानि कृपा करों सो श्रीगुसाँईजी विज्ञप्तिमें कहेहें " त्वदंगीकृतयो जीवेप्वधिकारा यतः प्रभो। अतस्ते न विचाराईाः ऋषां कुरु ऋषानिधे!" (हे प्रभो! जीवमें तुह्यारी अंगीऋतिरूप अधिकार हे तासों (वे योग्य होय अथवा दोप-करि अयोग्य होय तोहू ) वे विचार करिवेयोग्य नांहीहे ताते उनके दोष मति विचारो आप कृपाके निधि हो सो कृपा करो ) ॥ ८ ॥ मूलं-अश्रांतोऽपि हरे ! दोषगणनायां मम प्रभो !।

-अश्राताऽपि हरः दापगणनाया मम श्रमाः। श्रममेष्यसि गोपीशः! ततो विस्मर सर्वथा ॥९॥ शब्दार्थः —हे हरे ! आप अमरहित हो तोहू हे प्रभो ! मेरे दोषनकी गणनामें अम पार्वेगे ! तासों हे गोपीजनके ईश ! सर्वथा वह दोपनकों विसरिजाओ ॥ ९ ॥ टीका—हे नाथ ! तुम कोय वातमें हारो नांही तुमकों कवहू कोई कार्यमें अम न होय एक अणमें चाहो सो करो एसे सामर्थ्यपुक्त यद्यपि हो तोहू मेरे दोषकी गणना तुम करोगे तो तुमकों अमही होयगो । मेरे अपार दोष हें तातें हे गोपीश ! (यह संबोधन ! कहि यह जताये जो तुम गोपीके ईश हो विनासाधन गोपीजनेंप कृपा करी तेसें हमारी उपर कृपा करो ) सर्वथा हमारे दोषकों विसरिजाओ सो श्रीगुसाँईजी विज्ञित्तमें कहेहें "अपराधेऽपि गणना नैव कार्या अजाधिप!। सहजेश्वर्यभावेन स्वस्य श्रुद्धतया च नः " (हे अजके अधिप! निःसाधनके फलात्मक ! हमारे अपराधकी गणना करनी तुसें उचित नांहीहे काहेतें जो तुझारो सहजेश्वर्य हे ताके आगें हमारे दोष श्रुद्ध हे सो कहां ? ) तार्ते कृपा करो ॥ ९ ॥

मूलं-दीनेषु ग्रुणलीनेषु (हीनेषु ) तावकीनेषु मत्प्रभो । पराधीनेषु करुणा करणीयैव सर्वथा ॥ १० ॥

शब्दार्थः -दीन, संसारके गुणमें लीन, (अथवा गुणरहित ) ओर पराधीन, एसे जो तुझारे भक्त हे तिनकी उपर सर्वथा कृपाही करनी योग्य है।। १०।। टीका-हे नाथ! में अत्यंत दीन हों, दुःखी हों, काहेतें जो मायाके गुणकरि संसारादिकमें लीन हों ओर पराधीन हों एसे दोषकरि दीन हों तोहु तुझारो हों तातें मेरे उपर सर्वथाही करुणा करियें। सो विज्ञितमें श्रीगुसाँईजी कहेहें "कालकमाधीनतां यत्करोषि मिय सुंदर!। तदप्यनुचितं यस्मात्त्वदीयोऽस्म्युररीकृतः" (हे सुंदर! मोपें काल-कर्मके आधीनपनो जो आप करतहो सोहु योग्य नांहीहे, काहेतें जो में आपकों हों एसें अंगीकार कीयो है) हे सुंदर श्रीकृष्ण ! में कालक-मेंके आधीन हों तोहू तुह्यारो हों तातें अपनो जानि कृपा करो ॥ १०॥ मूलं-निःसाधना गतधना मनोदीनाः सुदुःखिताः । निजाचार्याश्रिताःशोकलोभमोहभयाकुलाः॥११॥ भवन्ति ते कृपापात्रं महोदार ! दयानिधे ! । प्रयच्छ करुणां तेभ्यो दत्तं पात्रेऽक्षयं भवेत् ॥ १२॥

शब्दार्थः - निःसाधन, गयो हे धन जिनको एसे, ताकरि मनमें दीन, अत्यंत दुःखी, अपने श्रीआचार्यजीके आश्रित, शोक, लोभ, मोह, भयकिरकें व्याकुल, ॥११॥ एसे जो हें सो आपकी कृपाके पात्र हें तासों हे बढ़े उदार! दयाके निधिरूप! इनकों करुणा देहों काहेतें जो पात्रमें दियों सो अक्षय होय॥ १२॥ टीका-में निःसाधन हों मेरेमें कोई साधन नांहीहे भावरूपी धनहू गयो हे ताकरि अति दीन हों वोहोत दुःखी हों ओर अपने श्रीआचार्यजीके आश्रित हों ओर शोक, लोभ, मोह, भय, यह मायाके गुणकरिकें व्याकुल हों॥ ११॥ उपर कहे एसे होय तो श्रमुके कृपापात्र होय तातें श्रीहरिरायजी कहतहें जो मेंहू एसो हं तुहारे कृपापात्र हों तुम महोदार हो दयाके निधि हो तातें दया करो पात्रमें दान दियों सो अक्षय होतहें सो में दयाको पात्र हों तातें दया करो ॥ १२॥

मूलं-संसारदावदग्धानां जीमृतजलकांक्षिणाम् ।

रूल−सत्तारदापदण्यामा जामृतजलमाञ्चणाच्या ्र न नीलजलदानंतजलदानं विना सुखम् ॥१३ ॥

शब्दार्थः-संसाररूपी दावानलतें दग्ध एसे ओर मेघके जलकी इच्छावारेनकों श्याममेघके अनंत जलके दान विना सुख न होय ॥ १३ ॥ टीका-अब लोकिक दृष्टांत कहतहें। वनमें दावानलतें बनके सगरे जीव आदि जरत होय तिनकों शीतल करिवेको एक मेघजल वरसे येही उपाय हे ओर कोई उपाय नांहीहे। यद्यपि जलतें समुद्र,
नदी, अनेक भरे हें परंतु बनमें दावानलकों मेघ जलदानकरि
निवृत्त करे तब होय, तेसेंही यह मायासंबंधी देहसंबंधी अहंतासमतारूप यह दावानलमें जरतहें तिनको नीलमेघरूप श्रीगोवर्धननाथजी
अपने आनंदरूप अनंत जलको दान करे (बडी कृपा करे ) तबही यह
पृष्टिमार्गीय वैष्णवकों सुख होय ओर कोउ उपाय नांही ॥ १३॥
मतं—रो मर्गागीकताः मर्वे न्वन्मेवारो ग्रहस्थिताः।

मूलं ये मयांगीकृताः सर्वे त्वत्सेवाये ग्रहस्थिताः । त एव भावनाशाय भवंति करवे किम्रु ॥ १४ ॥

शब्दार्थः— आपकी सेवाके लिये गृहमें रहे एसे जो मेने अंगीकृत कीये हे यहही भावको नाश करिवेकों तत्पर होतहे सो अब में कहा करूं? ॥ १४ ॥ टीका—जो हमने सेवक कीये हें तिनकी प्रार्थना प्रभुसों करी अंगीकार कराये एसे अंगीकृत सेवक बोहोत कीये हैं। सो काहेतें जो मोसों गृहस्थाश्रममें भलीभांति सेवा नांही वनी आवतहे तासों अपने गृहमें स्थित हें तिन सबनकों सेवक करी सेवारीति बताई हे सो मेरे सेवक तुद्धारी भली सेवा करेंगे तो मोकों खुख होयगो यह जानि अपनी सहायके लिये अपने गृहस्थित अंगीकृत कीये हें सो वे गृहस्थ भगवानकी सेवामें भावनाश होय एसो उलटो कृत्य करतहें सो में कहा करूं ? ॥ १४ ॥

मूलं-बाहर्मुखाः प्रकुर्वति स्वसंबंधं बाहर्मुखम् । सहायताभ्रमादेव न हातुमहमुत्सहे ॥ १५ ॥

शब्दार्थः -बहिर्मुख हे अपने संबंधतें मोकों बहिर्मुख करतहें अथवा बहिर्मुख अपने संबंधकों वहिर्मुख करतहें परंतु यह सहायता करेंगे एसें अमसोंही में इनकों छोडिवेकों उत्साह नांही करतहों ॥ १५ ॥ टीका-जो जीव स्वभावतें बहि- र्मुख हे सो अपने संबंधतें सगरे जीवको, विहर्मुख करतहे सो मेनें अमसों, अपनी सहायता करेंगे एसें जान्यो तासो अंगीकृत कीये सो वे उल्टे चलतहे भगवत्सेवा नांही करतहे तोहू उनकों छोडिवेको उत्साह नांही करतहों ॥ १५॥

#### मूलं-सहायभ्रममुत्पाद्य वंचयंति यथा जनम् । मार्गस्थितं तथा नाथ!वंचितोऽहं गृहस्थितेः॥ १६॥

शब्दार्थः — जेसें ठगपुरुष मार्गमें रहे मनुष्यकों सहायको अम उत्पन्न करिकें ठगतहे तेसें हे नाथ ! में गृहस्थित जनसों ठगायो हों ॥ १६ ॥ टीका — मेनें अमकरिकें अपनी सहायताके अर्थ सेवक कीये तामें उलटो ठग्यो गयो हूं हे नाथ ! मार्गस्थित जनकों जेसे कोई ठगे तेसें गृहस्थ वैष्णवनें मोकों ठग्यो ॥ १६ ॥

#### मूलं-यथांधकूपपतितं मंद्रका दुःस्वरैर्जनम् । व्यथयांति तथा मह्यं दुर्वचोभिर्गृहस्थिताः॥ १७॥

शब्दार्थः — जेसं अंधक्षमं गिरे जनकों मंद्रक दुष्टस्वरसों व्यथा करतहें तेसें मोकों गृहस्थित दुर्वचनसों व्यथा करतहें ।। १७ ॥ टीका — लोकिक दष्टांत कहतहे — जेसें अंधक्षमें पन्यो होय ताकों में डुक दुष्ट स्वरतें बोले सो भय उपजावे तेसें गृहस्थित अनेक लोकके दुर्वचन सुनिकें मोकों महाभय होतहे गृहमें स्थित एसे मनुष्यके अनेक मांतिके वचन सुनिके मेरे मनमें व्यथा होतहे ॥ १७ ॥

#### मृलं-कियत्पर्यंतमेवं हि महुपेक्षां करिष्यसि । त्यक्तो वा दोषसाहित्यादिमुखोऽहं दयाळुना ॥१८॥

शब्दार्थः-कितनेक दिनपर्यंत एसेंही मेरी उपेक्षा करोगे ? किंवा दोषसहित में हों तासों विमुख हों सो दयाछुनें त्याग कीयो ?॥ १८॥ टीका-तातें हे नाथ! एसी दुःखी में हों सो मेरी उपेक्षा करोगे के मोकों दोपसहित जानिकें त्याग करोगे? परंतु में यह मननें जानतहों जो तुम द्याल हो तातें त्याग तो कबहू न करोगे श्रीगुसाँईजी विज्ञितिमें कहेंहें " चित्तेन दुष्टो वचसाऽपि दुष्टः कायेन दुष्टः कियया च दुष्टः। ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो ममापराधः कतिधा विचार्यः" (चित्तह् दुष्ट हे तुह्यारेमें नांही लागत, वाणी ह मिध्यामापणतें दुष्ट हे, कायाह् तुह्यारि सेवा नांही करत तातें दुष्ट हे, कियाह् लोकिक करि-यतहे, ज्ञानह् दुष्ट हे, भजनहू निष्कपटतासों नांही होतहे तातें हे नाथ! हमारो दोष (अपराध) कहांताई विचारोगे?) तातें कृपा करो।।१८॥

मृलं-त्यक्तः <mark>कुत्र गमिष्यामि न मेऽस्ति शरणं कचित्।</mark> नावमारोप्य दीनं स्वं मध्येधारं न मजाय ॥१९॥

शब्दार्थः — आप त्याग करो तो में कहां जाउंगो ? मोकों काहू जगे शरण नांहीहे। दीन अपने जनकों नावपर बेठायके धाराके मध्यमें मित डुवाबो।। १९॥ टीका—हे नाथ! तुम ईश्वर हो कर्त्तु अकर्तु अन्यथाकर्तुं सर्वसामर्थ्ययुक्त हो सो यह जानो मेरे शरणलायक यह नांहीहे यह विचा-रिकें कदाचित्त्याग करो तो हम कहां जाय? हमारे तुम बिना ओर कहुं ठिकानो नांहीहे तुझारी शरण विना रंचकहू काहूकों नांही जानत। तातें तुम त्याग करोगे तब मेरी कहा दशा होयगी? जेसें नावमें बेठाय मध्य-धाराके बीचमें नाव छोड देई तो उह कहा करे ? तहां खेवटही सहाय होय तो पार लगे ओर उपाय नांहीहे तेसेंही हम तुझारे पुष्टिमार्गरूपी नावमें बेठे हें अब तुझारे मनमें आबे तेसी करो ॥ १९॥

मूलं-निजाचार्यकुले जन्म किमर्थं विहितं मम । विहितं चेन्मयि सदा दोषपीने कृपां कुरु ॥२०॥ शब्दार्थः-अपने आचार्यकुलमें मेरो जन्म काहेकों कीयो ? जब कीयो तब सदा दोषसों पुष्ट एसो जो में ताकी उपर कृपा करो ॥ २०॥ टीका-भलें तुम मेरो त्याग करोगे तो तुमसों हमारी कहा कल्ल चलतहे?

परंतु यह में कहतहों जो निज (हमारे)श्रीआचार्यजी श्रीवहुभाचार्य-जीके कुलमें हमारो जन्म क्यों दियो ? तुम प्रथम नांही जानत हते ? अब छोडतहो में तो सदा दोषकरिकें भयों हों तातें कृपाही करो।।२०।।

मूलं-असंगः सर्वथा दृयेऽसत्संगसहितोऽप्यहम् !

यथाऽरणयेपरित्यक्तः कादिशिको मृगादनैः॥२१॥ शब्दार्थः —में असत्पुरुषनके संगसहित हों सो इनसों सर्वथा असंग [ संगदोष न लगे तेसें दूरी ] रहतहां तोह खेद पावतहों जेसें वनमें परित्यक्त ओर दिङ्गूढ (माथो फिरगयो तासों दिशा भूल गयो) पुरुष मृगादन जो सिंहादिक ताकरि भय पावे तेसें में असत्संगसों भ्य पावतहों ॥ २१॥ टीका —हे नाथ! असत्संग् मोकों दशोदिशातें

घेरे हे यह मोकों बड़ो दुःख है। रंचकहू कुसंगतें बुद्धि विगरे तो सर्व ओर तें मोकों दुःसंग वेष्टित है तातें सुंदरबुद्धिको नाश भयो है ओर सत्संगतें सर्वधर्मको तोष होय सो सत्संग मोतें बोहोत दूरी है तातें में अकेठो हूं दुःसंगके मध्ये वेष्टित हों तिनसों डरपतहों सो मेरी कहा दशा है जेसें अरण्य वनमें अकेठो छोड़ि देई सो सिंहकी गरज दशोदिशा सुनि कोन दिशाकों जाय तेसेंही मोकों भई है सो कोन दिशाकों जाऊं सो उपाय दीसत नांही ॥ २१॥ मूलं-जातपक्षाः स्वगाः स्विधजननीं च त्यजाति हिं। मूलं-जातपक्षाः स्वगाः स्विधजननीं च त्यजाति हिं।

यथा तथा करालेऽस्मिन्कालेऽहंभगवज्जनैः॥२२॥

१ 'जातपक्षान् खगान् स्वीयजननी त्यजित ध्रुवम्।' एसी कहुं पाठ हे ताके अनुसार अर्थे, जेसे पांख उत्पन्न भई एसे पक्षीकी माता निश्चय छोडतहे तेसे मोकों थोरी भाव मयो ओर यह कराल कालमें भगवदीय जनने छोडिदयो।

शब्दार्थः—जेसें पांख उत्पन्न भये एसे पक्षी अपनी माताकों छोडि देतहे (फिर माताकिर रहित होतहे ) तेसें में भगवानके जन जो भक्त ताकिर रहित होय गयो हूं।। २२।। टीका—मेरी कहा अवस्था हे जेसें खग जो पक्षी है ताके बचाकों जब पांख होय तब उह बचा अपनी जननी जो माता ताकों तिजेकें अनेक वनमें उडिजातहें, तेसेंही हमारे पास भगवदीय कथा वार्ता करते सो यह कराल कालमें मोकों छोडिगये सो में कहा करूं ?।। २२॥

मृलं-चिंतापारावारे पतितस्यात्रैव मग्नस्य ।

एतज्जलवंद्धवागिः शरणं श्रीवल्लभाचार्याः ॥ २३॥ शब्दार्थः — वितारूप समुद्रमें गियों ओर यामें ही इन्यो एसो जो में ताकों वह जलके शोषणमें वडवानल्लप श्रीवल्लभाचार्यजी शरण है।। २३॥ टीका—भगवदीयके संग विना मेरे हृदयमें एसी विंता है जाको पार नांही। विंतारूप समुद्रमें मम हों तहां हृष्टांत कहतहें जेसे कोल महागंभीर पानीके समुद्रमें मम भयो होय ताकों एक वडवा विही सहायभूत है एकश्रणमें सगरो पानी शोष लेय ओर कोल नांही तेसेंही मे यह संसाररूप भवसागरके चितारूपजलमें मम पयों हों तामें एक श्रीवल्लभाचार्यजीही शरण है यह लपाय है श्रीमहाप्रभुजी अलोकिक अश्रिरूप है सो एकश्रणमें सगरी चिंता संसारदुःख सब शोषलेयंगे यह लपाय है।। २३॥

मूलं-हा कृष्ण! हा नंदस्नो!हा यशोदाप्रियार्भक! 🗸

हा गोंपिकाहृदाधार!धारयस्य करेण माम्॥ २४॥ शब्दार्थः-हा श्रीकृष्ण! हा श्रीनंदरायजीके पुत्र!हा श्रीयशोदाजीके। श्रियपुत्र! हा श्रीगोपीजनके हृदयके आधार! श्रीहस्तकरि [ उपर श्लोकर्में कहे एसे समुद्रमें मन्न हों तातें ] मोकों पकरि लेख॥ २४॥ टीका-उपर कहे यात्रकार श्रीहरिरायजी दीनता करत हते सो दीनता करत करत विश्योगात्मक अग्नि इदयमें प्रकट भयो सो अत्यंत विर-इसों देहानुसंघान मूलिकें बोले, हा कृष्ण ! यह फलात्मक नाम श्रुतिरू-पके मावतें हे १. हा नंदसूनु ! श्रीनंदरायजीके पुत्र जेसें श्रीनंदरायजीने हम पाले तेसें तुमहू पालो यह दूसरो नाम कुमारिकाके भावतें हे २. हा श्रीयशोदाजीके प्राणप्रिय पुत्र ! यह श्रीयमुनाजीके भावतें हे ३. पालें कहे हा गोपीजनके प्राणआधार ! यह मुख्य श्रीस्वामिनीजीके भावतें हे ४. यह चारो नाम लेय कहे जो एसे प्रभु विषयोगसमुद्रमें हम परे हें तिनको अपने करतें उद्धार करो ॥ २४॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमष्टाविंशतितमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम्।२८।

# शिक्षापत्र २९.

अब एकोनत्रिंश शिक्षापत्रमें बुद्धिको नाश करिवेवारो यह काल आयो है तासों सत्संग, श्रीकृष्णस्मरण ओर शरणागतिरूप साधन-करि बुद्धि स्थिर राखनी. एसें न करे तो सर्वकृति व्यर्थ हे, तासोंही श्रीआचार्यजी [ बुद्धिपेरक श्रीकृष्णके चरणकमल प्रसन्न होत्र ] एसें पार्थना करी गायत्रीको अर्थ बतायो है। सो श्रीकृष्णस्मरण ओर शर-णागतिसों प्रभुही बुद्धि स्थिर राखेंगे यह निरूपण है। उपर कहे तापकार दैन्यतें विप्रयोग प्रकट होय तब भगवद्धर्म सिद्ध होय सो बुद्धि कोन-प्रकार स्थिर रहे सो आगें कहतहें—

मृलं−बुद्धिनाशककालोऽयं सर्वेषां समुपागतः। अतो हि सर्वथा गोप्यं बुद्धिरत्नं मुबुद्धिभिः॥ १॥ शब्दार्थः—सवनकी बुद्धिको नाश करिवेवारो काल यह आयो हे तासों बुद्धिवारेनकों अपने बुद्धिरूप रत्न सर्वथा छुपाय राखनों ॥ १ ॥ टीका—यह वर्त्तमान कलिकालमें सबकी बुद्धिको नाश मयो हे काहेतें जो यह कलियुगमें अनेक धर्म भये हे तासों विचारे जो यह धर्म न भयो तो कहा विगरतहे ओर धर्म लेउंगो एसें बुद्धि धर्मतें अष्ट होयगई तातें जा बुद्धितें सुधर्म होतहे वा तो कालने हरि लीनी हे ताकरि सुंदर धर्मको (स्वरूप नांही समुझि सके तासों) नाश भयो, कुबुद्धितें विपरीत आचरण करन लागे तातें कहतहे जो तुम सावधान रहियो यह काल सर्वबुद्धि हरनकों आयो हे तातें सुबुद्धि जो वैष्णव हे सो अपनी बुद्धिरूप रत्नकों बंटीमें धरि यत्नसों राखियो काहसों न जताईयो काहेतें जो रत्न यत्न विना रहे तो चोर लेजाय तेसें बुद्धिरूप रत्नकरि राखेंगे तिनहीको रहेगो ॥ १ ॥

#### मृलं सत्संगकृष्णसमरणशरणागतिसाधनैः। तदभावे कृतिः सर्वा यतो वैयर्थ्यमेति हि॥२॥

श्रव्दार्थः—सत्संग, श्रीकृष्णको स्मरण, ओर शरणागतिरूप साधन-करि बुद्धिकी रक्षा करनी जो ऐसें रक्षा न करे तो सर्व कृति व्यर्थ होयजावगी ॥ २ ॥ टीका—अब श्रीहरिरायजी बुद्धिरक्षणको उपाय कहतहें । सदा पुष्टिमार्गीय वैष्णवके सत्संगमें रहे ओर अपने मनमें ध्यान करी श्रीकृष्णके स्वरूपको स्मरणं करे ओर श्रीकृष्णके शरणकी मावना सदा मनमें राखे । श्रीकृष्णाश्रयमें अष्टाक्षर कहेहें सो शरणकी मावना करे काहेतें जो माव विना किया करे सो सब व्यर्थ हे जेसें राखमें होमे ताको कहा फल ? तेमेंही भाव विना जो करे सो सब व्यर्थ हे ॥ २ ॥

#### मूलं-अत एवोक्तमाचार्यैः स्वकीयकरुणात्मभिः। बुद्धिप्रेरकंकृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ॥ ३ ॥

शब्दार्थः-तासोंही स्वकीय जनकी उपर दयाल श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेंहें जो बुद्धिके प्रेरक श्रीकृष्णके चरणकमल प्रसन्न होड़ ॥ ३ ॥ टीका-तहां कोई कहे जो यह बुद्धिरत्नके जतनको प्रकार तुमही कहतहों के कहूं सुने हे ? तहां कहतहे जो श्रीआचार्यजी महार प्रभुजी श्रीमुखतें कहतहें जो " बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु" बुद्धिके प्रेरक श्रीकृष्णके चरणारविंदकी प्रसन्नतातें सुंदर बुद्धि होतहे तातें मन, वचन, कमें किर श्रीकृष्णके शरण जो कोई रहेगो तिनकी सुंदर बुद्धि होयगी ओरकी नांही ॥ ३ ॥

मूलं-उपकारोऽपि गायच्या ध्यानहेतुरयं मतः। गीतायां हरिणाऽप्युक्तमर्जुनं प्रति मोदतः॥४॥ 'ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते'। बुद्धिस्थेर्यं हरिस्थेर्यं हरेरिति न संशयः॥ ५॥

शब्दार्थः -बुद्धिप्रेरक श्रीकृष्णके पादपद्मकी प्रसन्नताकी प्रार्थनारूप यह उपकारहू गायत्रीके ध्यानको कारणरूप हे, गीताजीमें श्रीकृष्णनें अर्जुन प्रति आनंदसों कह्यो हे ॥ ४ ॥ 'जो यह बुद्धियोग में देतहों जाकिर यह मोकों प्राप्त होयहें 'बुद्धिकी स्थिरता होय तब हृदयमें हिरकी स्थिरता होय यामें संशय नांही ॥ ५ ॥ टीका-गायत्री ब्राह्मणके बालककों देतहें तार्क तृतीयपादमें बुद्धिके प्रेरणरूप अर्थ हे सो भगवान सुंदर बुद्धि करे यह इनको उपकार हे। काहेतें जो गायत्रीके उपदेशतें वेदके कर्मकी योग्यता होय तेसेंही बुद्धिप्रेरक श्रीकृष्णकी

१ उपक्रमोऽपि गायच्या एसो पाठ काह पुस्तक में हे ताके अनुसार अर्थ-बुद्धिशेरक श्रीकृष्णके पादपबकी प्रसन्तताकी प्रार्थनाको प्रारंभ हे सोहू गायत्रीके ध्यानको कारण हे.

कृपातं वेष्णवकी बुद्धि निर्मल होय सोह प्रभुको उपकार है। काहेतें जो बुद्धि निर्मल होय तो श्रीठाकुर जीको ध्यान होय सो गीताजीमें श्रीभगवान अर्जुन प्रति कहेहें ॥ ४ ॥ जो दूसरे अध्यायमें बुद्धि-स्थिरको प्रकार कहेहें ताप्रकार बुद्धि स्थिर होय तो भगवान हृदयमें स्थिर होय ओर बुद्धिकी स्थिरता जाय तो हिर हृदयतें जात रहे निश्चय यामें संशय नांही । तातें गीताजीमें एक सगरो अध्याय बुद्धियोगको भगवान कहेहें काहेतें जो सुंदर बुद्धि होय तन्नही सगरे धर्म, जप, तप, दान, वत. मर्यादामार्गके साधन, कर्ममार्गके साधन, जानमार्गके साधन, योगमार्गके साधन, पृष्टिमार्गके साधन, सब वने, सुंदर बुद्धि विना कछ कार्य सिद्ध न होय ॥ ५॥

### मूळं-तन्नाश एव गीतायां सर्वनाशो निरूपितः । अतो बुद्धिः सुसंरक्ष्या भावभावनकारणम् ॥६॥

शब्दार्थः — बुद्धिको नाश होय तो सबनको नाश गीताजीमें निरूपण कीयो है, तासों सर्वभावकी उत्पत्तिके कारणरूप बुद्धिकी आछी रीतिसों रक्षा करनी ॥६॥ टीका — बुद्धि जामांति नाश होय ओर बुद्धिनाशतें आत्माको नाश होय सो भगवान् गीताजीमें द्वितीय अध्यायमें कहेहें "व्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात् संजायते कामः कामात् कोघोऽभिजायते ॥१॥ कोघाद्भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिनित्रमः ॥ स्मृतिभंशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणस्पति ॥२॥ " या वचनतें भगवान् कहतहें, हे अर्जुन ! जीव विषयमें प्रवृत्त होतहे सो विषयके ध्यानतें दुःसंग (संसारिको संग) होतहे तत्र अनेक भांतिके विषयकी कामना प्रकट होय तामें क्छु विगरे अथवा विष्न आवे तव कोघ होय कोधतें मोह होय मोहकरि स्मृतिविश्रम होय जब अज्ञान होय अज्ञानतें छोंकिक संसारिकों अपने जाने तिनके पाळनार्थ

खोटी किया करे यागांति स्मृतिके भ्रमतें बुद्धिको नाश होय, बुद्धिके नाशतें आत्माको नाश होय, बुद्धि हे सो भगवद्भावके भावनमें कारण हे तातें बुद्धिकी रक्षा करे सो प्रकार आगे श्लोकमें कहतहें ॥ ६ ॥ मूलं-प्रसाद भक्षणेंर्नित्यं सेवनाकरणेंर्पि ।

त्रसादमक्षणानत्य सवनाकरणराप । सत्संगेन सदा कृष्णकथाश्रवणकीर्त्तनैः॥७॥

शब्दार्थः—महाप्रसादके भक्षणकि , नित्य भगवरसेवा करि, सत्संग ओर सदा श्रीकृष्णकी कथाके श्रवण कीर्तन किर बुद्धिकी रक्षा करनी ॥७॥ टीका—उपर कहे जो बुद्धिकी रक्षा करे तो सर्वकार्य सिद्ध होय सो बुद्धिकी रक्षा कोन भांति करनी ? सो कहतहें असमर्पित वस्तुमें अपनो मन चलायमान न करे, सदा महाप्रसाद भक्षण करे ओर श्रीकृष्णकी सेवा नित्य करे ओर भगवदीयको सत्संग करे दुःसंगको त्याग करे ओर श्रीकृष्णकी कथाको श्रवण करे श्रीकृष्णकी लीला तथा नामको कीर्तन करे तो बुद्धि निर्मल रहे तव प्रभु हृदयमें प्रधारे ॥७॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमेकोनत्रिशत्तमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमाषाटीकासमेतं समाप्तम्।२९।

# शिक्षापत्र ३०.

अव तिंशतम शिक्षापत्रमें जेसें कर्मफलसिद्धिमें देशादि पद साधन हे तेसें पुष्टिमार्गीय फलसिद्धिमेंहू देशादि पद साधन हे ओर तिनको साधन सत्संग हे यह निरूपण हे। उपर बुद्धिकी रक्षाको प्रकार कहे परंतु कालदोषह बड़ो हे सो न लागे तब बुद्धि सुंदर रहे सो प्रकार कहतहें— मूलं—स्मर्तव्यः सर्वदा कृष्णो विस्मर्तव्यं जगत् पुनः। प्रपंचस्मरणे कृष्णस्मृतिनैव भवेदिति॥१॥

# प्रयतेत ततो जीवस्तदभावाय सर्वथा । कृष्णार्थताभावनेन गृहादेविस्मृतिर्भवेत् ॥ २ ॥

राब्दार्थः-सर्वदा श्रीकृष्ण स्मरण करिवेयोग्य हे ओर जगत् विस्म-रण करिवेयोग्य हे प्रपंचको स्मरण होय तहांताँई श्रीकृष्णकी स्मृति नांही होय तासों ॥ १ ॥ प्रपंचकी विस्मृतिके अर्थ जीव सर्वथा यत्न करे तार्ते श्रीकृष्णके अर्थ सर्व कियाकी भावना करिकें गृहादिककी विस्मृति होय ॥ २ ॥ टीका-सदासर्वद। श्रीकृष्णहीको स्मरण कर्त्तब्य हे सो अष्टमस्कंधमें शुकदेवजी कहेहें "ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृष निश्चितम् । स्मरंति स्मारयांति ये हरेर्नाम कलौ युगे " (जो कलिखुगमें हरिको नाम स्मरण करेहें ओर स्मरण करावेंहें सो हे राजन ! मनुष्यनमें भाग्यसहित ओर कृतार्थ निश्चय हैं) यह वचनतें या कालमें श्रीकृष्णको स्मरण करे सो वडभागी हे ओर यह जगतमें संसारकी विस्पृति कर्त्तव्य हे काहेर्ते जो जहांताँई जगतमें देहसंबंधी अनेक पदार्थ **कुदंब, घर इत्यादिकमें मन लागीरह्यो हे तहांताँई श्रीकृष्णके चरणमें** न लगे तातें जगतकी विस्मृति राख्ने ओर प्रपंचको यह जाने जो' सर्वके श्रीकृष्णही कारण हे तार्ते प्रपंच देखि श्रीकृष्णको माहात्म्य विचारे जो प्रपंचके कर्ता ओर संहारकर्ता प्रभुही है याभांति प्रपंचके कारण श्रीकृष्णहीको स्मरण कर्तव्य हे ॥१॥ श्रीकृष्णमें भाव होय यह प्रयत्न सर्वथा करे ओर श्रीकृष्णके चरणारविंद्में भावनाके अर्थ गृहादि-ककी अहंता ममताकी विस्मृति करे एसो यत्न करे, श्रीकृष्णमें भाववृद्धि करे ताको प्रहण करे ओर या भावमें बाधक होय ताको त्याग करे सगरी किया श्रीकृष्णहीके अर्थ करे ताकरि गृहादिककी विस्मृति होय।।२।।

मृलं-अथवा बाधकत्वेन त्यागभावनया पुनः। अखण्डाद्वेतभावेन कामाद्यावेशतो हरौ ॥ ३ ॥

#### प्रापंचिकपदार्थेषु लीलासृष्टित्वभावनात्।

शब्दार्थः-अथवा ( गृहादिकनमें ) बाधकपर्नेतें त्यागकी भावना करी फिर अखंड (शुद्ध) अंद्रेतकी भावना करिकें, हरिमें कामादिकके आवेशतें, ॥ ३ ॥ ओर प्रपंचके सगरे पदार्थनमें लीलासृष्टिपनेकी भावनातें गृहादिककी विस्मृति होय ॥ टीका ॥ श्रीकृष्णकी सेवामें स्त्रीपुत्रादिक तथा देश बाधक होय तो ताको त्याग करिवेकी मनमें भावना करे ओर श्रीकृष्णकों अखंड अद्वेत [सब ठोर सर्वोपर श्रीकृष्णही विराजतहें याभांति ! जानि सब ठोर श्रीऋष्णहीकी भावना करे ओर कामादिकको आवेश प्रभुमें करे जेसें छौकिक संसारी कामादिकको आवेश गृह कुटुंबादिकनमें करी तामें अष्टपहर मचत रहेहें तेसेंही वैष्णव श्रीठाकुरजीकी सेवामें मच्यो रहे, जो अत्र यह वागा चिहियें, यह सामग्री यह उत्सव आवतहे यामें यह चिहियें, याभांति मन श्रीकृष्णहीमें लगावे ॥ ३ ॥ यह प्रपंचके पदार्थमें लीलासृष्टिकी भावना करे तामें मुख्य विचार यह हे जो श्रीऋष्णकी सेवामें जो पदार्थ विनियोग होय सो स्वरूपात्मक जाने जो श्रीकृष्णही लीलांसंबंधी हे ओर जो पदार्थ सेवामें उपयुक्त न होय सो माया-संबंधी आसुरी हे याभांति विचार मनमें राखे ॥

मूलं–कृष्णसिव्विति देशः कालः सत्संगहेतुकः॥४॥ द्रव्यं सर्वस्वमेवात्र कर्त्ताऽभिमतिवर्ज्जितः। मंत्राः श्रीकृष्णनामानि ग्रणेलीलासमन्विताः॥५॥

१ यह सर्व जगत् भगवद्भूष हे एसी भाव होय सो शुद्धाद्वैत भाव जाननी.

<sup>्</sup>र श्रीभागवतमें कह्यों है जो काम, क्रोध, मय, स्नेह, ऐक्य ओर सख्य सदा श्रभुमें राखत है सो तन्मयताकों श्राप्त होत है.

३ यह जगत् प्रभुको कीडाभांड हे तासों सगरे पदार्थे लीलासंबंधी है.

## कर्माणि कृष्णसेवैव सर्वसाधनसंग्रहः । एतच्छट्कस्य भक्तो हि सत्संगःसाधनं मतम्॥६॥

शब्दार्थः-जहां श्रीकृष्ण विराजत होय सो देश १, सत्संगको कारणरूप सो काल २. ॥ ४ ॥ अपनो सर्वस्व सोही द्रव्य ३, जहां कर्ता अभिमानरहित ४, श्रीकृष्णके नाम सो गुणलीलायुक्त मंत्र ५, ॥ ५ ॥ सर्वसाधनके संग्रहरूप श्रीकृष्णकी सेवा सोही कर्म ६, भक्तिमार्गमें ( देज, काळ, द्रन्य, कत्ती, मंत्र, ओर कर्म ) यह षट् पदार्थके साध-नरूप सत्संग हे ॥ ६ ॥ टीका-जहां श्रीऋष्ण विराजनहे सो उत्तमतें उत्तम देश जाननो, ओर भगवदीयको संग होय सोही काल परम उत्तम जाननो । सो प्रथमस्कंधमें शौनक कहेहें " तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् । भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ( भगवानके संगी भक्तके संगके एक ठव बरावरी न स्वर्गकों के नही मोक्षकों तुलना करतहें तहां मनुष्यनकी आशिष जो राज्यादिक सो कहातें इनकी बराबरीमें होय ?)या वाक्यतें स्वर्ग तथा मोक्षपर्यंत सुखहू सत्संगके समान नांहीहे । तातें सत्संग होय सो काल उत्तम जाननों ॥ २ ॥ ओर द्रव्यादिकमें सगरो पदार्थ घर आदि सव आय गयो सो सर्वस्व जाननो ओर मेंही सर्व वस्तुको कर्ता हूं यह अभिमान-करि रहित होय, द्रव्यमें ममत्व ओर सब कार्यमें अपनेकों कर्ता जाने यह दोउ बाधक हे तातें ममत्व अहंकार छोडे और सगरे मंत्रमें श्रीकृष्णको नाम हे सोही सर्वोपरि महामंत्र जाने ( जेसें " श्रीकृष्णः शरणं मम " ओर प्रभुके अनेक गुण हे अ**नेक लीला** हे ओरनके गुणगानतें श्रीकृष्णहीको गुणगान मुख्य हे तिनकी भावना करे सो महामंत्र है। सो अष्टमस्कंधर्मे शुकाचार्य कहेहे "मंत्रतस्तंत्र-तिरुद्धं देशकालाईवस्तुतः। सर्वं करोति निरिल्लं नामसंकीर्तनं तव "

( मंत्रसॉं, तंत्रसों, देश, काल ओर द्रव्यसों जो अपूर्ण रह्यो होय सो सर्व तुह्यारो नामको कीर्त्तन पूर्ण करतहे ) याभांति श्रीकृष्णको नाम लियो सो सबमंत्र करीचुक्यो सो श्रीग्रसाँईजी कहेंहें " हरे त्वन्नाम-निर्व्यक्तिं याऽऽह श्रुतिरहं सदा । गृणामि यद्यदा नाथ ! तत्त्रथैवास्तु नान्यथा "(हे हरे ! आपके नामको अर्थ जो वेद कहतहे इनकों ही में जार्सो सदा उचारुंहुं तार्सो हे नाथ ! सो तेर्सेंही होउ अन्यथा मति होउ, श्रीकृष्णको नाम सर्ववेदश्रतिको सार हे सो श्रीकृष्णकी कृपाहीतें छियो जाय अन्यथा नांही, तार्ते मंत्रही श्रीकृष्णको नाम हे ॥ ५ ॥ श्रीकृ-ष्णकी सेवा हे सोही उत्तमोत्तम कर्म हे जहां श्रीकृष्णकी सेवा करी तहां सर्व साधन करीचूक्यो सो अष्टमस्कंधर्मे ब्रह्मा कहेहे "यथा हि स्कंध-शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् । एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ( जेसें चृक्षकी जडमें जल सींचे तो सव डार पात हरे होय तेसेंही श्रीकृष्णकी सेवातें सर्वछोकं संतुष्ट होय ) तातें सगरे कर्ममें मुख्य सर्व साधनके संग्रहरूप श्रीऋष्णकी सेवाही हे यह पद पदार्थ हृदयमें धरे तो सप्तम धर्मी श्रीऋष्ण सदा हृदयमें रहे कबहू बाहिर न जाय श्रीकृष्ण, श्रीजी, सातो स्वरूप, वहुभकुछ जहां विराजे सो सर्वोपरि उत्तम देश जाने १, जा घडी सत्संग होय सोही सुंदर काळ जाने २. द्रव्यादिक प्रभुमें विनियोग होय सोही उत्तम जाने ३, कर्त्ताको अभिमान त्याग करे ४, श्रीकृष्णको नाम सर्वोपरि जाने श्रीकृष्णकी ळीळा सोई सर्वोंपरि जाने श्रीऋष्णकी ळीळा सोही सर्वोंपरि गुण जाने

१ इरिको अर्थ सर्वदुःखहर्ता हे सो श्रुति कहेहे तासों में नाम लियोकरुंह सो तेसोही नामको अर्थ होउ अर्थाद सर्व दुःख दूरी करो. २ इक्षके मूलमें जल नांही सींचे और डारपातमें बोहोत जल सींचे तो व्यर्थ श्रम होय। काहेतें जो डारपातकोंह प्राप्त न होय उलटो बिगार होय तेसें प्रभुकों छोडि ओरनको आराधन करे सो कलु फल्रुइप न होय ओरह फल न मिले.

५. समस्तकर्ममें श्रीकृष्णकी सेवा सोई सर्वोपिर कर्म जाने ६, यह षद पदार्थ सर्वोपिर हे सो जब मिले तब पुष्टिमार्गीय भगवदीयको संग होय येही साधन हे और दूसरो साधन नांही तार्ते सत्संग भयो तब सर्व साधन करीचूक्यो ॥ ६ ॥

## मूलं–कृष्णसान्निध्यदेशे तु यतस्तिष्ठंति साधवः । कालः प्रसंगहेतुस्तु मिलितस्त्रेस्देति हि ॥ ७॥

शब्दार्थः-जासों श्रीकृष्णकी सिन्धिके देशमें साधु पुरुष रहतहे तासों सरपुरुषनके मिलिवेतें सत्संगके कारणरूप काल उदित होतहे ॥ ७ ॥ टीका-पुष्टिमार्गीय भगवदीय श्रीकृष्णके सान्निष्यदेशमें रहतहें जहां श्रीकृष्ण बिराजतहें तहां भगवदीयहू दर्शनसेवार्थ रहतहे तहां कालको सामर्थ्य नांही चलतहे तातें जहां श्रीगोवर्द्धननाथजी, सातो सरूप, श्रीवल्लभक्कलको मंदिर होय तहां भगवदीय मिले तब सर्वकार्य सिद्ध होय, उपर देशकी तथा कालकी उत्तमता कही सोय होय ॥७॥

# मृलं-सर्वस्वस्योपयोगोऽपि सिद्ध्येत्सद्बुद्धिदातृभिः। अभिमाननिवृत्तिस्तु तदाश्रयवतामिह ॥ ८ ॥

शब्दार्थः—सुंदर बुद्धिके देवेवारे भगवदीयनतें सर्वस्वको उपयोगहृ सिद्ध होय तातें द्रव्यकी उत्तमता भई ओर इनके आश्रयवारेनकों अभिमानकी निवृत्ति ईहां होय सो कत्तीकी उत्तमता भई ॥ ८ ॥ टीका—एसे प्रमु ओर भगवदीय जहां बिराजतहे तहां सर्व पदार्थको उपयोग सिद्ध होतहे सर्व ताहशीयनके संगतें सुंदर बुद्धि होतहे प्रमुको आश्रय सिद्ध होय तब अज्ञानकरि अभिमान भयो हे सो निवृत्त होतहे तथा भगवदीयको आश्रय करे तो सब सिद्ध होय ॥ ८ ॥

# मूलं-कृष्णनामस्वरूपादिज्ञानं तु तत एव हि। भगवत्सेवनं वापि पुरुषार्थस्तदैव हि॥९॥

शब्दार्थः -श्रीकृष्णके नाम तथा स्वरूपादिकको ज्ञानहू तासोंही होय यह मंत्र सिद्ध भयो ओर पुरुषार्थरूप श्रीकृष्णकी सेवाह तबही होय यह उत्तम कर्म सिद्ध भयो एसे भक्तिमार्गमें देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, कर्म, यह पद पदार्थकी सिद्धिके उपाय तीन श्लोकसों कहे।। ९ ॥ टीका-श्रीकृष्णके नामको ओर श्रीकृष्णके स्वरूपको ज्ञान होय तब श्रीकृष्णकी सेवाकों परमपुरुषार्थरूप फलरूप सर्वोपरि जाने सो जब श्रमु कृपा करे तबही जान्यो जाय ताहीतें सिद्धांतमुक्ता-विलेमें कहतहें "कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता "श्रीकृष्णकी सेवा सदा करे फलरूप जानि मन लगायकें करे तब श्रीकृष्ण श्रसन्न होय अपने स्वरूपानंदको अनुभव करावे तब मानसी सिद्ध होय तातें परम पुरुषार्थरूप जानि भगवत्सेवा करनी ॥ ९॥

# मृलं-यदा तथाविधाः संतो हृश्यंते सेवनोद्यताः। अतःसत्संगएवास्मिन्मार्गेसर्वस्यसाधनम्।१०।

शब्दार्थः—जब तेसे सत्पुरुष सेवनमें तत्पर देखिवेमें आवे तब उपर लिखे पद पदार्थ सिद्ध होय तासों यह पृष्टिमार्गमें तो सत्संगही सर्वको साधन हे ॥ १० ॥ टीका—उपर कहे सो सब श्रीकृष्णकी सेवामें उद्यत (तत्पर) एसें भगवदीय मिले तब सर्व सिद्ध होय प्रभु कृपा करे. अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो हमारे यह पृष्टिमार्गमें तो सत्संगही सर्वोपरि निश्चय साधन हे ताहीतें नवरत्नग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें, "निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा ताहशौजिनैः" (सर्वथा निवेदन तो ताहशीय जनसों मिलिकें स्मर्तव्य है) तातें भगवदीयको संग करनो ॥ १०॥

मृलं-तदभावे सर्वथैव न किंचिदिह सिद्ध्यति । तस्मात्प्रयतः कर्त्तव्यः सत्सगाय सुबुद्धिभिः ॥ ११ ॥

शब्दार्थः - सत्संगको अभाव होय तो सर्वथा यह मार्गमें कछ सिद्ध न होय तासों सुंदरबुद्धिवारेनक सत्संगके अर्थ प्रयत्न कर्तव्य हे ॥११॥ टीका - उपर कहे एसे भगवदीयको भावसहित संग भयेतें सर्व सिद्ध होय एसे तदीयके संग विना किंचितह सिद्ध नांही होय तातें सर्वथा प्रयत्नकरिकें भगवदीयको सत्संग कर्तव्य हे। सत्संग करे सोही वेष्णव सुबुद्धि हे सो एकादशस्कंधमें भगवान कहेहें "न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव !। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा॥१॥ अतानि यज्ञाश्छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् " ( मोकों योग वश नांही करतहे न सांख्य, धर्म, हे उद्धव ! न स्वाध्याय, तप, दान, न क्पारामादिक, न दक्षिणा, ॥ १॥ अत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, यम, यह कोउ वश्य नांही करतहे जेसो सर्वसंगकी निश्चित्त करिवेवारो सत्संग मोकों वश्य करतहे ) यागांति अनेक साधनकरि भगवान नांही वश्य होतहें जेसें सत्संगकरि वश्य होत हे तातें सत्संगको यत्न सर्वथा पुष्टिमार्गीयकों कर्तव्य होत हे तातें सत्संगको यत्न सर्वथा पुष्टिमार्गीयकों कर्तव्य हो। १९॥

मृलं-अत एवोक्तमाचार्येर्हरिस्थाने तदीयकैः । "अदूरेविप्रकर्षेवायथाचित्तं नदुष्यति"॥१२॥

ं शब्दार्थः —तासोंही श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी मक्तिवर्द्धिनीश्रंथमें कहेंहें —हिरके स्थानमें भगवदीयनके संग समीपमें अथवा दूरमें जेसें चित्त दोषयुक्त न होय तेसें रहेनो ॥ १२ ॥ टीका —हमारे श्रीआचार्यजी महाप्रभु मक्तिवर्द्धिनीमें कहेंहें " अतः स्थेयं हिरस्थाने तदीयेः सह तत्परैः। अदूरे विपकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति " तासों हिरस्थानमें भगवद्धर्मपर तदीयनकी साथ समीपमें अथवा दूरमें चित्त दोषयुक्त न

होय तेसें रहेनो यह वाक्यसों हरिस्थान जहां श्रीठाकुरजी विराजत होय तहां तदीय भगवदीयसों मिलिकें सेवा करे जामें चित्तमें कोई दोष न होय याभांति रहे, बोहोत निकटमें चित्तको दोप होय तो नेक दूरी रहे जामें दर्शन सेवा नित्य बने चित्तमें दोष न होय याभांति भग-वदीयसों मिलिके हरिस्थानमें रहे ॥ १२ ॥

मूलं-चित्तदोषे कथं सेवा चेतस्तत्प्रवणं भवेत्। अतो विचारःकर्त्तव्यःसर्वथैकत्रवासकृत्॥१३॥

शब्दार्थः —चित्तमं दोष होय तब तत्प्रवणचित्तरूप सेवा केसे होय तासों सर्वथा एकस्थलमें (हरिस्थानमें भगवदीय होय तहां ) वास होय एसो विचार कर्त्तव्य हे।। १३॥ टीका—जब चित्तमें अनेक भांतिके दोष उत्पन्न होय तब सेवा काहेकी सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी सिद्धांतमुक्तावलिमें कहेहें "चेतस्तत्प्रवणं सेवा तात्सिद्धचे तनुवित्तजा" (प्रभुमें एकाश्र चित्त होय सो सेवा मानसी ताकी सिद्धिके अर्थ तनुजा तथा विज्ञा सेवा हे ) तनुजा वित्तजा सेवा मन लगायकें करे तब मानसी सिद्ध होय, जेसें नदीको प्रवाह रात्रिदिन धारा अहर्निश एकरस चलतहे तेसेंही वैष्णवको चित्त अहर्निश एकरस भगवत्सेवामें लाग्यो रहे तब मानसी सेवा सिद्ध होय, तनुजा वित्तजा करतमें जब चित्त दुष्ट होय तब आगें मानसी फलरूप कहांतें सिद्ध होयगी ? तातें श्रीआचार्यजीके वचनामृतको विचार करे।। १३॥

# मूलं-बुद्ध्या विचार्य मत्प्रोक्तं निधाय हृदि सर्वथा । स्वार्थसंपत्तये कार्यो वासएकत्र तत्परैः॥ १४॥

्रशब्दार्थः-मेर्ने कह्यो सो बुद्धितें विचारिकें सर्वथा हृदयमें स्थापन करी स्वार्थकी प्राप्तिके अर्थमें तत्पर (भगवदीय) के संग एकत्र वास करनो ॥ १४ ॥ टीका-एकांतमें बेठिकें अपनी बुद्धितें विचार करे तामें विचार न होय तो भगवदीयकें संग विचार करे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी मिकविर्द्धिनीमें कहेहें "वाधसंभावनायां तु नैकांतें वास हम्यते। हिरस्तु सर्वतो रश्चां करिष्यति न संशयः" (बाधकी संभावना होय तो एकांतमें वास नांही करनो हिर तो सवनतें रश्चा करेंगे संशय नांही) यह वाक्यसों श्रीमहाप्रभुजीके वचनामृतकों विचार हृदयमें सर्वथाही कर्त्तव्य हे। तहां कोई कहे जो अनेक सुखदुःख आवे तहां कोन प्रकार करे ? तहां श्रीमहाप्रभुजी कहेहें जो हिर भगवान सर्वथा अपने भक्तकी रश्चा करेंगे तातें यह चिंता सर्वथा न करे, एकांतमें वेठिकें अपनी सुंदरबुद्धितें अपने चित्तमें विचार नित्य करे, सेवादर्शनके समय सेवादर्शन करे ओर अनोंसरमें एकांतमें भगवदीयसों मिलिकें विप्रयोगसो ठीलासंबंधी विचार करे या भांति वैष्णव रहे तो सगरे कार्य सिद्ध होय ॥ १४ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं त्रिंशत्मं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीका-समेतं समाप्तम् ॥ ३० ॥

# शिक्षापत्र ३१.

अब एकत्रिंशत शिक्षापत्रमें साक्षात तथा परंपरासों वरण दोय-प्रकारको हे तामें लीलास्य भक्तनमें साक्षात ओर आधुनिक भक्तनमें (श्रीआचार्यजीद्वारा) परंपरा वरण है। लीलास्य भक्तनमेंहू श्रुतिरूपामें साक्षात ओर अभिकुमार (ऋषिरूपा) में परंपरा [श्रीमर्यादापुरुषोत्तम-

द्वारा ] वरण हे सो आत्मीयपर्नेसों ओर दासपनेसों दोय प्रकारको हे तामें अवतारदशामें आत्मीयपनेसीं ओर अनवतारदशामें दासपनेसीं वरण है, दासपनेमें मर्यादा ओर पृष्टि दोय भेद हे तामें मर्यादारीतिसीं वरणमें साधननिष्ठातें फल हे ओर पुष्टिमें अनुत्रहतें फल हे. पुष्टिमें मर्यादापुष्टि ओर पुष्टिपुष्टि यह दोय भेद है। अपनें तो श्रीआचार्यजीके अनुग्रहते मर्यादासहित पुष्टिमें अंगीकृत भये हें तासों श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी आज्ञारूप मर्यादा हे सो अपनकों हितकारिणी हे अपने प्रभु पुष्टिपुरुषोत्तम हे सो यह छोक ओर परलोक संबंधी सगरी (भक्त-नकी ) चिंता करतहें तासों निश्चित रहेनो, यह मार्गमें श्रीभगवानकी आर्तिकरि सेवा, गुणगान, कथाश्रवणादिक कीयेर्ते मुख्यफर प्राप्त होय ओर आर्ति विना न्यून फल होय तासों आर्ति सदा राखनी सो आर्ति केसें सिद्ध होय ? ताके लिये साधन बताये हे यह निरूपण हे। उपर कहे जो हरिस्थानमें भगवदीयके संग स्थित होय सेवा करे ओर एकांतमें बेठिके चित्तमें विचार करे तहां अपने मनमें साधनकी भावना न करे यह मार्ग निःसाधन फलात्मक हे सो आर्गे कहताई-

### मूलं-निःसाधनफले मार्गे बलं नैवोपयुज्यते । साधनानामतो नायमात्मेत्येषोदिता श्रुतिः ॥१॥

शब्दार्थः—निःसाधनके फलरूप यह मार्गमें साधनको वल उपयोगि नांहीहे तासों श्रुतिमें कह्यो हे जो यह आत्मा प्रवचन आदितें प्राप्त नांही होत हे, जिनको प्रभु वरण करतहें तिनतें लभ्य हे ॥ १ ॥ टीका—यह पुष्टिमार्ग साधनसाध्य नांही हे कृपासाध्य हे अपनो बलकरि कोटानकोटि साधन करे ताकरि सिद्धि नांहीहे तासों श्रुतिमें साधनको निषेध कहेहें "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य इ०" यह परमात्मा प्रवचनसों, बुद्धिसों, ओर वहुत सुनेतें प्राप्त नहीं होयहे, किंतु परमात्मा जाको वरण करेहे सो प्राप्त करसकेहे यातें प्रभुके वरण विना ओर साधनके बलतें प्रभुप्राप्ति यह मार्गमें नांहीहे ॥ १ ॥

मूलं-किंतु सर्वस्य मूलं हि हरेर्वरणमुच्यते । यथेव वृ**णुते कृष्णस्**तथा तिष्ठति वे जनः॥२॥

शब्दार्थः-किंतु हरिको वरण हे सो सर्वको मूल कह्यो हे श्रीकृष्ण जेसो वरण करतहें तेसो जन रहतहे ॥ २ ॥ टीका-पृष्टिमार्गमें यह सिद्धांत हे जो सर्वको मूल पुष्टिमार्गको फल सो हरिके वरणतें होतहे जीवके साधनसाध्य नांही हे जेसो जा जीवको भगवान वरण करे तेसो वह जीव पुष्टिमार्गमें स्थित होतहे तार्ते जीवके साधनसाध्य नांही हे तामें भगवान दोय प्रकारको वरण करतहें सो आगें कहतहें ॥ २ ॥

मूलं-वरणं तु हिधा साक्षात्पारंपर्यविभेदतः । लीलास्थितेषु वै साक्षादन्येष्वस्ति परंपरा ॥ ३॥

शब्दार्थः—साक्षात् ओर परंपरा यह भेदसों दोय प्रकारको वरण है। छीलास्थित भक्तनमें साक्षात् वरण है ओर अन्यमें परंपरा है ॥३॥ टीका—वरण दोय प्रकारको है एक साक्षात् एक परंपरा, यह दोय मांतिके भेद है, श्रीकृष्णकी छीलास्थित सृष्टिमें साक्षात् है अन्यमें परंपरा है॥३॥

मूलं-आचार्यद्वारकं तत्र वरणं न हरेः स्वतः। लीलास्थेष्वपि भक्तेषु वृतेद्वेविध्यमीक्ष्यते॥४॥ साक्षाच्छुतिषु हरिणा वरणं वह्दिसूनुषु। परंपराप्रकारेण मर्यादापुरुषोत्तमात्॥ ५॥

शब्दार्थः-श्रीआचार्यजीद्वा**रा हरिको वरण हे सो स्वतः नांहीहे परं**-परासों हे, छीलास्थित भक्तनमें**हू वरणके दोयप्रकार देखिवेमें आवतहे**  ॥ ४ ॥ श्रुंतिरूपमिं हिरेनें साक्षात् वरण कीयो हे ओर अंभिकुमार [ऋषिरूपा ] में परंपराकिर मर्यादापुरुषोत्तम (श्रीरामचंद्रजी) द्वारा वरण हे॥ ५॥ टीका-श्रीआचार्यजीद्वारा जा जीवको वरण हे सो स्वतः नांहीहे,श्रीऋष्णकी लीलासृष्टिके भक्तनको वरणहू दोयप्रकारको हे साक्षा-तहू हे ओर परंपराहू हे ॥ ४ ॥ श्रीऋष्णावतारमें श्रुतिरूपाको वरण हे सो साक्षात् भगवान् आपुने कीयो हे ओर अभिसृनु जो सोरह हजार अभिकुमार तिनको वरण परंपरा मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजीद्वारा हे याभांति लीलासृष्टिमेंहू साक्षात् ओर परंपरा वरण हे ॥ ५ ॥

मूलं-अन्यथाऽप्यत्र भेदोऽस्ति दासतात्मीयतादिभिः। आत्मीयत्वेनावतारे दासत्वेनान्यदा वृतिः॥ ६॥

शब्दार्थः-दूसरी रीतिसोंही वरणमें दासता ओर आत्मीयतासों भेद है। अवतारदशामें आत्मीयतासों वरण है ओर अनवतारदशामें दासतासों वरण है। ६॥ टीका-साक्षात ओर परंपरा यह दोय भेद विना वरणके दूसरे दोय भेद है एक आत्मीय ओर एक दासभाव. अवतारदशामें भगवानको संबंधी होय तब वरण होय सो आत्मीय ओर अवतारदशामें दासभाव होय॥ ६॥

मूलं-दासत्वेऽप्यस्ति भेदो हि मर्यादाप्रष्टिभेदतः। अतो न जीवस्वातंत्र्यं दासत्वाद्धि निसर्गतः॥७॥

शब्दार्थः-दासपनेमेंह मर्यादा तथा पुष्टि यह भेदसों दोय भेद हे तासों स्वभावतेंही जीवकों दासत्व हे तातें स्वतंत्रता नांहीहे ॥ ७ ॥ टीका-दासभावमें दोय रीति हे एक मर्यादा ओर एक पुष्टि यह दोय भेद हे दासत्वधर्म जीवमें स्वभावतें हे तातें जीव स्वतंत्र नांहीहे दासत्वधर्मतें

<sup>े</sup> १-श्रुतिनकों साक्षात्श्रीकृष्णसों वर प्राप्त मयो हे सो कथा बृहद्वामनपुराणमें प्रसिद्ध है. २ अब्रिक्कमारनकों श्रीरामचंद्रज़ीसों वर प्राप्त भयो हे सो कथा रामायणमें प्रसिद्ध हे.

प्रभुको संबंधी होतहे तार्ते दासत्वधर्म सबतें अधिक हे। । । मूलं यथा कृतिस्तथा सर्व कृष्णस्तस्य करोति हि। मर्यादायां वृतों तस्य भवेत साधननिष्ठता॥८॥ प्रष्टावनुग्रहे दृष्टिस्तयेव सकलं पुनः। वयं त्वनुग्रहाचार्येः पुष्टो मर्यादया सह ॥ ९ ॥ अंगीकृतिसमर्यादेः सर्वेऽप्यंगीकृताः स्वतः। अतस्तदुक्तमर्यादास्थितिहिं हितकारिणी॥१०॥

शब्दार्थः-जा जीवको जेसो वरण हे तेसो सर्व श्रीकृष्ण करतहे जाको मर्यादामें वरण हे ताको साधनमें निष्ठा होतहे ॥ ८ ॥ पुष्टिमें जाको वरण हे ताकों अनुब्रहमें दृष्टि होतहे ता दृष्टिकरि सर्व होतहे अपने तो अंगीकारमें मर्यादासहित पुष्टि श्रीआचार्यजी श्रीमहाप्रभुजीनें पुष्टिमें मर्यादासहित आपतें सर्वहु अंगीकृत (कीये ) हें तासों इनके वचनाभृतकी मर्यादामें स्थिति हे सो (अपनकों ) हित करिवेवारी हे ॥ ९॥ १०॥ टीका-जेसी जाकी वृत्ति (वरण ) हे ताही भांति श्रीकृष्ण फ्ल देतहें सो पुष्टिप्रवाहमयीदामें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः। वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः " यह वचनतें मनतें प्रकटी सो प्रवाही सृष्टि तिनकों फल यह संसार, वचनतें प्रकटी सो भर्यादासृष्टि वेदमार्गमें कर्ममार्गीय भई तिनकों फल सत्यलोक, [ मोक्ष ] ओर भगवानके दारीरतें प्रकटी सो पुष्टिपुष्टि भगवरसेवामें लगी तिनकों स्वरूपानंदको अनुभवरूप फल देतहे। जा जीवको वरण भगवान् मर्यादामें कीयो हे ता जीवकी निष्ठा साधनमें होतहे वह जीव यह विचारे जो फलानो साधन करूं तो फल मिले ॥ ८ ॥ पुष्टिमें जा जीवको वरण भगवान् कीयेहे सो जीव प्रभुको अनुबह देखतहे (चाहतहे ) सर्व कर्म करे भगवद्धर्मह करे परंतु मनमें साधनको बल न ल्यावे निःसाधन होय यह जाने जो प्रभु छपा करेंगे तुबही मेरो कार्य होयगो या भांति सब ठोर सर्वकार्यमें प्रभुको अनुप्र-हित देखे अपने तो अनुप्रहरूप श्रीआचार्यजीने पुष्टिमें मर्यादासहित अंगीकृत कीयहे सो आगें कहतहें ॥ ९ ॥ श्रीगुसाँईजी सर्वोत्तममें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके नाम कहेहें "अंगीकृतों समर्यादः" (अंगीकारमें मर्यादासहित) यह वाक्यतें पुष्टिमार्गीय समस्त जीवनको अंगीकार आपने स्वतः मर्यादासों कीयो हे तार्ते श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी जो उक्ति हे ता प्रमाण स्थिति करे तामें हित हे ॥१०॥

मूलं-पुष्टिप्रसुत्वादस्माकं लोकिकी पारलोकिकी। सर्वा चिंता हरेरेव निश्चिन्तत्वं विभाव्यताम्॥११॥

शब्दार्थः-अपनी यह लोकसंबंधी तथा परलोकसंबंधी सगरी चिंता पुष्टिप्रभुपनेर्ते हरिकोंही हे तासों निश्चितपनो विचारनो ॥११॥ टीका-हमारे प्रभु पुष्ट हे तातें पुष्टिमार्गीय वैष्णवनकी लोकिक वैदिक चिंता हरेंगे यह मनमें निश्चय जानि निश्चितताकी भावना राखे चिंता भगवद्भावमें बाधक हे ॥११॥

मृतं-अत एवोक्तमाचार्थैर्निजेच्छातः करिष्यति । नोपेक्षते निजानार्त्तवंधुः श्रीगोकुलेश्वरः॥ १२॥

राष्ट्रात । नजाना त्वधु श्रामाञ्जल्य र । उर ॥ शब्दार्थः — तासों ही श्रीआचार्य महाप्रमुजीनें नवरत्न प्रथमें कह्यों हे जो अपनी तथा अपने मक्तनकी इच्छातें प्रमु करेंगे तासों दिन बंधु श्रीगोकुलेश्वर अपने मक्तनकी उपेक्षा नांही करतहें ॥ १२ ॥ टीका — उपर कहे तामांति निश्चित होय प्रमुकी इच्छा जानें सो नवरतन प्रथमें श्रीआचार्यजी महाप्रमु कहेहें " सर्वेश्वरश्च सर्वोतमा निजेच्छातः करिष्यति " प्रमु श्रीकृष्ण केसे हें सर्वके आत्मा हैं ओर सर्वके ईश्वर सर्वोपिर हे सर्वके अंतकरणकी जानतहें अपनी निज इच्छातें विना-

मांगे सर्व सिद्ध करेंगे आर्तके बंधु ( दीनबंधु ) श्रीगोकुलेश्वर (श्रीकृष्ण)अपने जनकी उपेक्षा न करेंगे तहां कोई कहे जो प्रभु स्वतंत्र हें कर्त्तुं अकर्तुं अन्यथाकर्तुं समर्थ हें सो जब इनकी विपरीत इच्छा होय तब प्रार्थना बरे के न करे तहां कहतहें ॥ १२ ॥

# मूलं-हरीच्छा विपरीताऽपि दासदुःखावलोकनात् । अनुकंपानिधानत्वाद्धरेविंपरिवर्त्तते ॥ १३ ॥

शब्दार्थः हिरकी इच्छा विपरीत होय तोह दासके दुः खको देखिनेतें तथा हिर कृपानिधान हे तातें विपरीत होतहे अर्थात् विपरीत इच्छा होय सो अनुक्छ होतहे।। १३।। टीका हिरको इच्छा विपरीत देखिवेमें आवे सो अज्ञानकरि विपरीत देखतहे जेसें नारदजीकों व्याहकी इच्छा भई तब भगवान न करनदिये तब नारदजी बोहोत दुःख पाये तब भगवानों कृपाकरि समझाय दुःख दूरी कीयो तेसें जीव छोकिक चाहना राखे सो भगवान न करनदे तब अञ्चानकरि दुःख माने अथवा प्रभुकी विपरीत (दुःख देवेकी) इच्छा होय तोहू दुःख सहन करे, जेसे पहादकों हिरण्यकशिपुने बोहोत दुःख दीयो सो प्रहाद प्रभुकी इच्छा मानी सहे पाछें प्रभु दैखकों मारि दुःख दीयो सो प्रहाद प्रभुकी इच्छा परीक्षार्थं करे तो सहन करे तब प्रभु सर्वके आत्मा हे सो विना कहे आपुहीतें जानतहें सो दासको दुःख देखिकें आप हदयमें दयायुक्त हैं सो जाभांति दासको मनोरच हे ताभांति प्रभु आपु प्रवृत्त होतहें जाभांति दासको सुख होयगो सोई आप करेंगे।। १३।।

मृहं-आर्त्तिमात्रमतः स्थाप्यं प्रार्थना न विधीयताम्। कृपालुरेव भविता निजार्त्तजनशर्मदः॥ १४॥ राज्यार्थः—तासों आर्तिमात्र राखनी प्रार्थना नांही करनी अपने आर्तजनकों सुख देवेबारे प्रभु कृपालुही होयंगे ॥ १४ ॥ टीका—यह पुष्टिमार्गमें आर्तिमात्र कर्तव्य हे जो मोसों प्रभुकी सेवा टहल नांही बनत मनुष्यजन्म सगरो योंही वीति गयो या मांति आर्ति करे ओर लौकिक अलौकिक कल्ल फलकी प्रार्थना न करे काहेतें जो श्रीकृष्ण तो परम कृपालु हें तातें अपने जनकी आर्ति देखिकें कृपा करेहें सो निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें "क्रिश्यमानान् जनान हुण कृपायुक्तो यदा भवेत्। तदा सब सदानंदं हृदिस्थं निर्गतं बहिः" यह वचनतें विरह आर्तिरूप क्रेशसंयुक्त अपने जनकों देखिकें प्रभु कृपायुक्त होतहें सो सर्वप्राणिमात्रके हृदयमें सदा आनंदरूप भगवान् हें सो प्रकट होय अपने दासकों सुख देतहें तातें आर्ति यह पुष्टिमार्गमें सुख्य हे सो आर्ति कोनप्रकार करे सो आगें कहतहें ॥ १४ ॥

मृलं-आर्टींव कियते यत्तु सेवाग्रणकथादिकम् । तदेवास्मत्प्रभृकेऽस्मिन् मार्गे प्रविश्वति ध्रुवम् ॥१५॥ अन्यथा कियमाणं तु कृष्णसायुज्यसाधकम् । न मुख्यफलसंबंधस्ततो भवति निश्चितम् ॥ १६॥

शब्दार्थः —आर्त्तितेंही जो सेवागुणकथादिक होतहे सोही अपने प्रभुने कह्यो यह पुष्टिमार्गर्मे निश्चय प्रविष्ट होतहे। १५॥ अन्यथा कीयो सो तो श्रीकृष्णके सायुज्य साधिवेवारो हे तासों मुख्यफलको संबंध नांही होतहे यह निश्चय हे॥ १६॥ टीका—आर्तिकरि भगवत्सेवा करे, वाणीतें गुणगान करे, संयोगमें संयोगके पद, अनोंसरमें विषयोगके पद गान करे, श्रवणतें श्रीसुबोधिनी आदि कथा सुने, मनकरिकें श्रीकृष्णकी लीलाको स्मरण करे, याभांति पुष्टिमार्गमें वैष्णव

स्थित रहे ताकों यह पुष्टिमार्गको फल निश्चय होय तहां कोई कहे जो वेदशास्त्रमें अनेक साधन कहेहें ताकिर फल कहेहें ओर तुम साधनतें फल नांही कहे प्रभुकी कृपातें कहे सो कहा ? तहां कहतहे ॥ १५ ॥ यह पुष्टिमार्गकी कियाको भाव न जानि केवल साधन जानि सेवा करे तो श्रीकृष्णकी सायुज्यरूप मुक्ति होय अनेक साधन कीयेतें फल मुक्ति होय तातें यह पुष्टिमार्गको मुख्य फलसंबंध कबहू न होय यह निश्चय जाननो ॥ १६ ॥

मूलं-तदार्तिप्राप्तिरेतेषां तदूपाचार्यसेवनात्।

तत्क्रपातस्तदुदितंवचोवृंदविचारणात् ॥ ३७ ॥

निवेदनानुसंघानात् सदा सत्संगसंभवात् । अन्यथा न भवेदेवं स्वकृतानंतसाधनैः ॥ १८॥

शब्दार्थः—उपर कही आर्तिकी प्राप्ति विप्रयोग अधिरूप श्रीआचार्यजीके सेवनतें, इनकी कृपातें, इनके वचनामृतके समृहके
विचारतें, ॥ १७ ॥ निवेदनके अनुसंधानतें, और सदा सत्संग होय
तब होय अन्यथा अपनें कीये अनंत साधनकिर नांही होय ॥ १८ ॥
टीका—विप्रयोगात्मक यह पुष्टिमार्गीय आर्त्तिकी प्राप्तिके अर्थ विप्रयोगाधिरूप श्रीवरुभाचार्यजीके चरणकमलकी (अत्यंत प्रीतिसों )
सेवा करियें जब श्रीआचार्यजी महाप्रमुजीके वचनामृत सुनोधिनीजी
निवंध आदि छोटे वडे प्रथको विचार अहर्निश करियें तब श्रीआचार्यजीकी कृपातें आर्ति होय ॥ १७ ॥ निवेदनको अनुसंघान
अष्टप्रहर राखे सदा पुष्टिमार्गीय भगवदीयके संग नित्य नियमपूर्वक
निवेदनको विचार करे तब आर्ति होय ताहीतें नवरत्नमें श्रीआचार्यजी
कहेहें "निवेदनं तु स्पर्त्तव्यं सर्वथा ताहशैंजनैः " ( ताहशीय
वैष्णवनके संग सर्वथा निवदनको स्मरण कर्त्तव्य हे ) ताकिर आर्ति

होय और प्रकार कोटानकोटि साधन करे परंतु आर्त्ति सिद्ध न होय जब आर्त्ति न भई तब फलकी आञ्चा काहेकों करे ? ॥ १८ ॥

मूलं-ये भावं वर्द्धयंत्येव दृढं वचनवर्षणैः। संगोऽपि तेषां कर्त्तव्यो नान्येषाभिति निश्चयः॥१९॥

शब्दार्थः — जो भगवदीय वचनकी वृष्टि करिकें दृढ भावकी वृद्धि करे इनको संगह करनो ओरनको संग न करनो यह निश्चय है।। १९॥ टीका—उपर कहे ता प्रकार भावकी वृद्धि करे श्रीआचार्यजीके श्रीसुबो-विनीजी निवंधादिक छोटेबडे ग्रंथ है तिनहीकों मन लगायकें सुनावे वचनकी वर्षा करे तिनको संग करे लौकिक वैदिकमें मन न लगावे, आपुही ग्रंथको पाठ करे तो आर्त्ति सिद्ध होय यह निश्चय है॥ १९॥

मूलं-तद्दुर्हभत्वे बाधिर्यं मूकत्वं वा वरं मतम्। वाचः प्रभूणां वदने दुर्जनानां भवंति न॥२०॥

शब्दार्थः -एसे भगवदीय दुर्हम होय तब बिध्रपनो और मूकपनो उत्तम हे काहेतें जो दुर्जनके मुखमें प्रभुके गुणगानकी वाणी नांही होय ॥ २०॥ टीका-उपर कहे एसे भगवदीयनको संग होनो तो या कालमें बोहोत दुर्हभ हे तातें ओर साधन न वने तो मूक होय रहे तथा बहेरो होय रहे लौकिकमें न काहूकी सुने न काहूकों कछ कहे यह या कालमें श्रेष्ठ मत हे अपने प्रभुके मुखतें निकसे एसे वचनामृत दुर्जनके मुखतें होय नांही तातें वाके मुखकी वाणी सुनिवेम फल नांही तातें दुष्टजनको संगह न करे उनकी वाणीह न सुने दुर्जन (बहिर्मुख) भगवद्वार्चा भगवत्कथा करे सो भगवदीय अन्यमार्गीय मुखतें सर्वथा न सुने उह कोन भांति वाधक हे सो कहतहें ॥ २०॥

#### मूलं-म्लेच्छानामिव गायत्री ततः श्रवणतः किमु। तत्सधर्मास्तत्र वर्णा अनुभावतिरोहिताः ॥ २३॥

शब्दार्थः—जेसें म्लेच्छके मुखमें गायत्री होय इनके श्रवणतें कहा फल होय काहेतें जो इनके मुखकी गायत्रीमें अनुभाव (देवी प्रभाव) रिहत उन म्लेच्छके वरोवर अक्षर होतजातहें ॥ २१ ॥ टीका—जेसें म्लेच्छके मुखतें गायत्री सुनेतें कछ फल नांही होतहे उलटो बाधक हे काहेतें जो उह आसुरको दृष्ट वर्म हे वा दुष्टके संगतें गायत्रीके वर्ण जो अक्षर हे तामें आध्यात्मिक ओर आधिदेविक दोउको तिरोधान होयजाय केवल आधिभौतिक रहे तेसेंही अवैष्णवके मुखतें सुनिकें कथा वार्ता फलरूप न होय उलटो वाधक होय जेसें गंगाजल सुंदर हे परंतु नीचज्ञाति (चमार चांडालादिक) के पात्रमें होय तो उह जलके संगतें प्रायश्चित्त करनों पडे जो छुवे तो न्हानो पडे याभांति पात्रभेद हे ॥ २१॥

# मृलं–अतः फलं न श्रवणाद्दोषः प्रत्युत जायते । सावधानतमेः स्थेयमीटक्श्रवणकीर्त्तनात्॥२२॥

शब्दार्थः—तासों (अवैष्णवके मुखतें) कथावार्तादिक श्रवणतें फल नांहीहे उलटो दोष होतहे तातें एसेंके मुखतें श्रवण ओर कीर्तान्तें वोहोत सावधान होयकें रहनो ॥ २२ ॥ टीका—एसो दुष्ट बहिम् भुंख अन्यमार्गीय होय ताके मुखतें भगवद्धमें सुनेतें कछ फल न होय प्रत्युत दोष होयवेसुं प्रायश्चित करनो पडे तातें पुष्टिमार्गीय वैष्णव सब तुम सावधान रहियो जों पुष्टिमार्गमें स्थित होय मार्गके अनुसार किया करत होय याभांति सुंदर पात्र देखिकें ताकें मुखतें श्रवण कितन करे तो भक्तिमार्गमें प्रवेश होय यह पुष्टिमार्गी महादुर्छम हे अब पुष्टिमार्गीय भगवदीयके लक्षण कहतहें ॥ २२ ॥

मूलं-निरपेक्षाः कृष्णजना निजाचार्यपदाश्रिताः। श्रीभागवततत्त्वज्ञा दुर्लभा एव भूतले ॥ २३॥ अतः शरणमात्रं हि कर्त्तव्यमखिलं ततः। यदुक्तं तातचरणेरिति वाक्याद्भविष्यति ॥२४॥

शब्दार्थः-निरपेक्ष, अपने श्रीआचार्यजीके चरणारविंदके आश्रय-बारे ओर श्रीभागवतके तत्त्वकों जानिवेवारे एसे जन भूतलमें दुर्लभ हीहे ॥२३॥ तासों शरणमात्रही कर्त्तव्य हे तातें [ श्रीगुसाँईजी विज्ञ-**प्तिमें** कहेर्हे जो तातचरण श्रीमहाप्रभुजीने कह्यो हे जो श्रीकृष्ण मेरे आश्र-यस्थान हें ताकरि हम निश्चित हें )यह वाक्यसों सर्व होयगो ॥ २४ ॥ टीका-प्रष्टिमार्गीय भगवदीय केसो होय जाकों कञ्ज अपेक्षा नांही होय हृदयमें पूर्णकाम होय लौकिक वैदिक कछुहू चाहना नहोय चतुष्टय मुक्ति-पर्यंत चाहना न होय एसो निरपेक्ष होय ओर एक श्रीकृष्णको दास होय अन्यदेव तथा प्रभुके अन्य अवतार तिन सबनमेंतें एक श्रीकृष्णमें अनन्य भाव होय ओर अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकम-लको आश्रय मनमें दढ होय ओर श्रीभागवतको तत्त्व जो श्रीसुवो-धिनीजी निबंध ताको ज्ञान होय एसे भगवदीय मिले तिनहीको संग कर्त्तब्य हे या कालमें एसे भगवदीय मिलने परम दुर्हम हें तातें एसे भगवदीय न मिले तो अन्यको संग मित करियो ॥२३॥ जो एसे भगवदीय न मिले तो शरणमंत्र अष्टाक्षर महामंत्र ( श्रीकृष्णः शरणं मम ) याको जप करे <u>शरणकी भावना करे ताहीकरि सकल कार्य सिद्ध</u> होयगो सो शरणमंत्रह् श्रीआचार्यजीद्वारा शरण आवे तव सिद्ध होय सो श्रीगुसाँईजी विज्ञिष्ठमें कहेहें "यदुक्तं तातचरणैः 'श्रीकृष्णः शरणं मम'। तत एवास्ति नैश्चित्यमैहिके पारलौकिके" श्रीगुसाँईजी कहत्तहें जो हमारे तातचरण श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीनें उक्त नाममंत्र प्रकट

कीयो ताकरि यह छोक ओर परछोकमें सर्वकार्यमें हम निश्चित है। इत्यादि वचनकों विचारि श्रीमहाप्रभुजीके शरण होय अष्टाक्षरकी भावना करे तो <u>निश्चय सगरे कार्य होय</u> ॥ २४ ॥

मूलं-तथा विघेयं कृपया यथा गोवर्दनेश्वरः। दर्शयत्यचिरादेव निजं रूपं तदाश्रितैः॥ २५॥

शब्दार्थः — इनके आश्रित मक्तनकों तेसें कर्तन्य हे जेसें श्रीगोव-ईननाथजी कृपाकरिकें शिष्ठही दर्शन देय।। २५।। टीका — यह सगरो भगवद्धम उपर कहे सो कब होय? जब श्रीगोवर्द्धननाथजी कृपा करे तब होय अपने आश्रित जानि अपने निजपर प्रसन्न होयकें स्वरूपको दान करे तबही सर्वकार्य सिद्ध होय सो यह मार्ग साधनसाध्य नांहीहे कृपासाध्य हे जेसें गिरिराजके संबंधतें पुलिंदीपर कृपा करी तेसें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके संबंधतें श्रीजी कृपा करे तब सर्व सिद्ध होय।। २५।।

इति श्रीहरिरायजीकृतमेकत्रिंशत्तमं शिक्षा-पत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ ३१ ॥

## शिक्षापत्र ३२. 🖖 😘

अब द्वात्रिंश शिक्षापत्रमें कामादिदोषविशिष्टके इदयमें भगवाद कबहू प्रवेश नांही करतहें ओर दीनतादियुक्तके इदयमें क्षणमात्रमें प्रभु प्रवेश करतहें सो निरूपण है। उपर कहे जो श्रीजीकी कृपा होय तन सर्वकार्य सिद्ध होय सो पंचपर्वा अविद्याको नाहा होय विद्या सिद्ध होय तब श्रीकृष्ण भगवान हृदयमें विराजे सो अविद्या पंचश्लोककिर कहतहें ओर विद्याहू पंचश्लोककिर कहतहें एसे यह शिक्षापत्रमें दशश्लोक हे. अब प्रथम अविद्याको प्रकार कहतहें काहेतें जो अविद्या जाय तब विद्या हृदयमें आवे जेसे श्रीकृष्णावतारमें श्रीकृष्णनें भक्तनकी अविद्या दूरी करी तब हृदयमें निष्प्रपंच विद्या स्थित भई सो श्रीसुबोधिनीजीमें वर्णन हे ताके अनुसार श्रीहरिरायजी वर्णन करतहें—

## मूलं-कामाविष्टे कोधयुते संसारासक्तिसंयुते। लोभाभिभूते सततं धनार्जनपरायणे॥१॥

ं शब्दार्थः-कामकरि आविष्ट, क्रोधयुक्त, संसारमें आसाक्तिसंयुक्त, लोभकरि न्याप्त, निरंतर धनसंचय करिवेमें तत्पर, एसे हृदयमें कबहू हरि प्रवेश नांही करतहें एसें पंचश्लोकमें अन्वय हे ॥ १ ॥ टीका-अवि-द्याके इतने दोष जाके हृदयमें होय ताके हृदयमें भगवान् कबहू स्थित न होय कामादिक विषयमें आवेश होय सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासनिर्णयमें कहेहें " विषयाक्रांतदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः " (विषयकरि व्याप्त देहवारेनके हृदयमें सर्वथा हरिको आवेश नांहीहोयहे ) इत्यादि वचनर्ते कामकुं दुष्ट जाननों कामावेश न होय ओर हृदयमें कोध भरचो रहे सो तो चांडालको स्वरूप हे, जहां चांडालरूप कोध हृदयमें होय तहां भगवान् केर्से हृदयमें आवे ? तार्ते कोध बाधक हे यह लौकिक-संसारमें देहसंबंधि कुटुंब, घर इनहीके भरणपोषणमें अष्टप्रहर आसक्त हे तिनके हृदयमें भगवान् नांही आवे ओर लोभकरि भरे हे, द्रव्यादिकके लिये विश्वासघात चोरि करतहे, द्रव्यहीकों सर्वस्वपदार्थ जान्यो हे, अष्ट-प्रहर कोडि जोरिवेमें मन हे, देहसंबंधीमें छोभ हे, एसेंके हृदयमें भगवान् न रहें, ओर धनके उपायमें परायण है अपनो धर्म [ बैष्णवता ] धनके लिये जतावतहे धनके लिये अनेक वार्त्ता करे अष्टप्रहर धनहीमें मन राखे तिनके हृदयमें भगवान न रहे ॥ १ ॥

### मृलं-दयाविरहिते रूक्षे नित्यं संतोषवाज्ञिते । शोकाकुले भयकांते विषयध्यानतत्परे॥२॥

शब्दार्थः-दयाकरिकें रहित, स्नेहरहित, नित्य संतोष जामें नांहीहे, शोककरि आकुल, भयकरि आक्रांत ओर विषयके ध्यानमें तत्पर एसे हृदयमें प्रभु न पघारें ॥ २ ॥ टीका-दयाकरि रहित हे अनेक जीवनके हिंसक हे काहूकों दुःख देखिकें प्रसन्न रहतहे रंचक दया मनमें नांही हे तिनके हृदयमें प्रभु न रहें, स्नेहकरि जे रहित हे भगव-दीय बैष्णवर्मे जिनको रंचकहू स्रोह नांहीहे कितनी भगवद्वार्त्ता सुने परंतु रंचकहू भगवद्रस हृदयमें द्रवीभृत न होय एसे रूखेके हृदयमें भगवान् न रहें, नित्य संतोपकरिकें रहित हे, अष्टप्रहर हाय हाय यह कार्य न भयो आजु तो कछु न कमायो अब केर्से काम चलेगो ? या भांति सदा संतोषकरि रहित है तिनके हृदयमें भगवान् स्थित न होय, सदा शोककरि ब्याकुल रहे, स्त्रीपुत्रादिकके शोक अथवा गृहादिकमें शोक जो केसें निर्वाह होयमो ? यामांति बालपनेतें बृद्धपर्यंत शोक-हीकरि व्याकुल रहे, सदा भयकरि हृदयमें कंपायमान रहे जो राजडरई कालंडर, चोरादिकको डर, जातिसंबंधी देहसंबंधीको डर, इत्यादिक लौकिक भयको हृदयमें आवेश रहे ताके हृदयमें भगवान कवहू नः रहें, विषयादिकके साधनमें तत्पर रहे देहसों विषय नांही सिद्ध होय तब मनमें अनेक विचार करे, कोउ मोकों वैष्णव जाने तो आछो खानपान होय, आछो कपडा पहीरवेको मिले एसो विचार करे परस्त्रीके मिलवेको विचार करे वह प्राप्त न होय तो दुःख पावे एसें

विषयके ध्यानमें तत्पर रहे तांके हृदयमें भगवान न रहें ॥ २ ॥
मूलं-अहंकारयुते कूरे दृष्टपक्षेकपोषके ।
ज्ञानमार्गस्थिते सर्वसाम्यचितनभाविते ॥ ३ ॥

शब्दार्थः−अहंकारयुक्त, ऋर, दुष्टके पक्षकोंही मुख्य पोषण करे, ज्ञानमार्गमें रहे, ओर सर्वदेवसमान प्रभुकों जानि एसो चिंतन करे तिनके हृदयमें भगवान् न पधारें ॥ ३ ॥ टीका-अहंकारयुक्त रहे जो मों समान दूसरो कोउ नांहीहे में बहुत समुझतहों मेरेमें बडी बैष्ण-वता है में सेवास्मरण बहुत करतहों में अनेक मनोरथ करतहों में सगरे **क्र**दुंबको पालन करतहों मेरे सगरे आज्ञाकारी हे इत्यादि मनमें अहं-कार राखे ताके हृदयमें भगवान् न रहे, क्रूर हृदय होय परायो बुरोही विचारे मनमें येही विचार रहे जो मेरो दाव परेगो तो दुःख देहूंगो याभांति ऋर दृष्टि रहे टेडो रहे वांकोही वोल्यो करे एसे ऋरके हृदयमें भगवान् न रहे, कोई दुष्ट कार्य ( चोरी, अन्याय, काहूको बुरो) करे ताको पक्षपात करे ताके हृदयमें भगवान न रहें, ज्ञानमार्गमें स्थित होय तामें स्वामिसेवकभाव नांहीहे सर्वगुण युक्त भगवानके स्वरूपको ज्ञान नांहीहे भगवानकों निराकार जाननहे ताके हृदयमें भगवान् न रहे, भगवानकों ब्रह्मा, महादेव, गणेश, इंद्र, इत्यादिक देवतास-मान चिंतन करे तासों सबनको समान आश्रय करे सबनसों फलकी चाहना करे याभांति अन्याश्रय करे ताके हृदयमें भगवान् न रहे ॥ ३ ॥

मूलं लौकिक सन्मुखे कृष्णजनवैमुख्यसंयुते। कृष्णलीलादोषदृष्टी तथा कर्मजडेऽपि च॥४॥

शब्दार्थः – लौकिकर्मे सन्मुख, श्रीकृष्णके जन ( वैष्णव ) सों विमुखतायुक्त, श्रीकृष्णकी लीलामें दोषदृष्टि होय तथा कर्ममें जडकी- सीनाँई आसक्त होय ताके हृदयमें भगवान न रहें ॥ ४ ॥ टीकाछोकिककार्यमें सन्मुख रहे अष्टप्रहर मिथ्याकिया, मिथ्याव्यान,
मिथ्यामाषण, एसं लोकिकमें मम रहे ताके हृदयमें भगवान न रहे,
श्रीकृष्णके जन भगवदीयतें विमुख रहे भगवदीयकी निंदा करे भगवदीयकों दुःख देय एसेंके हृदयमें भगवान न रहें, श्रीकृष्णकी लीला
आनंदमय निदोंष हे जेसें भगवान श्रीकृष्ण आप निदोंष आनंदमय
हें तेसी लीला हे तामें दोषदृष्टि जो प्रभु कामादिदोषकि परस्त्रीके
बज्य हें याभांति दोषदृष्टिवारेके हृदयमें भगवान न रहे, और कर्मजड
जो कर्ममार्गमें तत्पर प्रभुकी सेवा छोडि कर्महीकों मुख्य जानि
श्राद्धादिक संध्यादिकमें तत्पर रहे भगवद्धमें प्रीति नांही एसेके हृदयमें भगवान न रहे ॥ ४ ॥

### मूलं आचार्यविमुखे नित्यमसद्वादविभूषिते। एतारुशे तु हृदये हरिर्नाविशते कचित्॥ ५॥

शब्दार्थः -श्रीआचार्यजीतं विमुख ओर नित्य खोटे वादकरि भूषित एसे हृदयमें कबहू हरि नांही प्रवेश करतहें ॥ ५ ॥ टीका-पृष्टिमार्गके सर्वोपिर श्रीआचार्यजी श्रीवरुभाचार्यजी हें तिनके चरण-कमलतें विमुख एसेंके हृदयमें श्रीकृष्ण न रहे, सुंदर भगवत्कथा भगवद्वाची इत्यादिकके विदृषक हे खोटे वाद करे लौकिक वाचीमें प्रसन्न होय एसेके हृदयमें भगवान न रहें, यह उपर द्वाविंश अविद्वाके दोष वरणे हें सो जाके हृदयमें रहे ताके हृदयमें श्रीकृष्ण कबहू न आवे भगवदावेश कबहू न होय तातें वैष्णवकों यह द्वाविंश दोषतें रहित रहेनो यह दोषतें डरपत रहेनो अब जा गुणतें वैष्णवके हृद-यमें श्रीकृष्ण विराजे सो कहतहें ॥ ५ ॥ मृ**र्ल-दीने** शुद्धे निष्प्रपंचे लीलाचितनतत्परे। स्वाचार्यशरणे नित्यं सर्वकामविवर्जिते॥६॥

शब्दार्थः-दीन, शुद्ध, प्रपंचरहित, श्रीकृष्णकी लीलाके चिंतनमें तत्पर, स्वाचार्यके दृढ आश्रययुक्त, ओर नित्य सर्वकामकरि वर्जित एसे इदयमें भगवान् तत्क्षण प्रवेश करतहें ॥ ६ ॥ टीका-दीन होय कोड कल्क कहे निंदा करे तोहू सिह छैय सो श्रीगुसाँईजी विज्ञिप्तिमें कहें "आचायचरणैरुक्तं दैन्यं त्वत्तोपसाधनम् " (श्रीआचार्यजी **महाप्रभुजी श्रीसुवोधिनीजीमें कहेहें** जो प्रभु प्रसन्न करिवेको साधन एक दैन्यही हे) तार्ते दीन होय ताके हृदयमें भगवान विराजे, ओर शुद्ध-इदय होय मनमें कपट छल न होय शुद्धभावतें प्रभुको भजन स्मरण करे ताके हृदयमें भगवान् विराजे, छौकिक प्रपंचादिकतें रहित होय का**ट देह**संबंधीमें मन न लगावे एक प्रभुमें मन लगावे कलु प्रपंचमें आसक्ति न करे ताके हृदयमें प्रभु बिराजे, श्रीकृष्णकी लीला आनंद-रूप बाल्लीला, दानलीला, रासलीला, इत्यादि अनेक लीला हे तिनके चिंतनमें तत्पर रहे सो निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " गुणेष्वाविष्ट**चित्तानां** सर्वदा मुरवैरिणः "भगवानके गुण चित्तमें प्रविष्ट होय तब हृदयमें अनेक दोप मुर दैत्यरूप हे तिन सब अपने वैरीको नाम सुनि निवृत्त होय तातें लीलामें जिनको चित्त तत्पर रहे तिनके हृदयमें प्रमु बिराजतहें, अपने पुष्टिमार्गके आचार्य श्रीवहमाचार्यजीके चरणको आश्रय अहर्निश चित्तमें रहे सो श्रीसवींतमजीमें नाम हैं "अशेषभक्तसंत्रार्थ्यचरणाव्जरजोधनः" योभांति श्रीआचार्यके चरण-कमलकी रज अपनो सर्वस्व धन जिननें जान्यो हे तिनको श्रीकृष्णाध-रामृतास्वादसिद्धि है तिनके हृदयमें श्रीकृष्ण विराजें, ओर लोकिक वैदिक देहसंबंधी सर्वकामक्रीर वर्जित हे प्रभु विनाकृहूं मनकी आसक्ति निहीहे एसे अनन्य वैष्णवके हृदयमें प्रभु विराजतहें. ॥ ६ ॥

### मृलं-व्रजस्त्रीचरणांभोजरेणुप्राप्त्यभिलाषुके । ग्रुणगानपरे कृष्णनामार्थपरिभावुके ॥ ७ ॥

शब्दार्थः−अपने व्रजभक्तनके चरणारविंदकेरजकी प्राप्तिमें इच्छा⁻ युक्त, गुणगानमें तत्पर, (श्रीऋष्ण) यह नामको अर्थ (फलात्मक) हे ताके यथार्थ भावयुक्त एसे हृदयमें प्रभु क्षणमें पधारे ॥ ७ ॥ टीका-व्रजभक्तनके चरणकमलकी रेणुकी प्राप्तिमें निश्चित अभिलाषा रहे जो मोकों व्रजभक्तनके चरणकमलकी रज कब प्राप्त होयगी येही मनोरथ मनमें रहे जेसें उद्धवजी भ्रमरगीतके अध्यायमें कहेर्हे " आसा-महो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् ॥ या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंदपदवीं श्वतिभिर्विमृग्याम्।। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः । यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् " ( यह ब्रजभक्तनके चरणारचिंदकी रजको सेवन करिवे-वारे जो श्रीबृंदावनमें गुल्म, लता ओर औषधि (तामस,राजस,ओर सात्त्रिक ( हे तामें में कछु होउं जो ब्रजभक्त काहुर्ते त्याग न होय एसे अपने जन [ संबंधी वर्ग ] ओर वेदमार्गकों छोडिकें श्वतिनकें खोजि-वेयोग्य श्रीकृष्णकी पदवीकों भजत भये (सो आप श्रुतिरूपा हे तासोंही भजतहे ) ॥ श्रीनंदरायजीके ब्रजकी स्त्रीयनके चरणारविंदकी रजकों में वारंवार वंदन करतहों जिनको भगवत्कथाको उद्गीत (परवश्यतासी भयो एसो गान ) तीनछोककों पवित्र करतहें ) इत्यादिक वचनके भाव विचारे ताके हृदयमें श्रीकृष्ण विराजे,श्रीकृष्णकी लीलासंवंधी गुणगान करे सो द्वादशस्कंघमें शुकदेवजी कहेहें ''कलेदोंपनिधे राजन्नस्ति होको महान्गुणः । कीर्त्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबंधः परं ब्रजेत् " [ हे राजर '

१ व्रजभक्तनके चरणकमलकी रजकी अभिलाषा लिखि सी संन्यासनिर्णयमे पुष्टिमार्गके गुरु कोडिन्यक्रपि ओर व्रजमक्त हैं एसे लिख्यों हे वाही अभिधायसों हे

दोषके निधिरूप कलियुगको एक बडो गुण हे जो श्रीकृष्णके कीर्च-नसोंही मुक्तबंध होयके परपुरुष (श्रीकृष्ण ) कों प्राप्त होय ] इत्यादि वचनतें गुणगान करे ताके हृदयमें प्रभु विराजे, कीर्त्तन न आवे तो श्रीकृष्ण यह नामकों अर्थ विचारिकें अनुभव करे सो पष्टस्कंघ श्रीमा-गवतमें कहेहें "अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्। संकीर्त्तितमधं पुसां, दहेदेघो यथाऽनलः ॥ नामोचारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत " (विष्णुदूत यमदूतकों कह-तहें जो अज्ञानतें अथवा ज्ञानतें उत्तमश्लोक [भगवान] को नाम आछी रीतिसों [ आर्तियुक्त होयकें ] जो लियो सो अधि काष्टकों दहे तेसें पुरुषके पापकों दहतहे। यमराजा अपने दूतनकों कहतहे जो हे पुत्र ! हरिके नामके उचारको माहात्म्य देखो जाकरिकेंही अजामिलह मृत्युके पाशतें मुक्त भयो ) ओर अष्टमस्कंधमें कहेहें " ते सद्भाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृष ! निश्चितम् । स्मरंति स्मारयंतीह हरेर्नीम कलौ युगे " ( हे राजन् ! जो यह किन्युगमें हरिके नामको आप स्मरण करतहे ओर दूसरेकों स्मरण करावतहे सो मनुष्यनमें सुंदर भाग्यवारे ओर कृतार्थ ( पूर्ण ) निश्चय हे ) इत्यादि वचनतें श्रीकृष्णके नामके अनुभवतें ही भाग्यवान् हृदयमें विराजतहें ॥ ७ ॥

### मूळं-अनन्येऽनन्यसेवेंकिनिष्ठातत्परतां गते । भगवद्धर्मनिरते विरक्ते ग्रुणसंगिनि ॥ ८ ॥

शब्दार्थः-अनन्यभावयुक्त, अनन्य भक्तकी सेवाकी मुख्य निष्ठामें तत्परताकों प्राप्त भये, भगवद्धर्ममें प्रीतियुक्त, विरक्त ओर भगवद्ध-णके संगयुक्त (एसे हृदयमें प्रभु पधारे ) ॥ ८ ॥ टीका-एक श्रीकृष्णहीमें अनन्य भाव होय, श्रीकृष्णहीकी सेवा करे, श्रीकृष्णको

स्मरण, श्रीकृष्णहीकी कथाको श्रवण, श्रीकृष्णकोही गुणगान, मन वचन कर्मकरि पुष्टिमार्गके धर्ममें अनन्य होय सो हारितस्पृतिमें कहेहे " अनन्यशरणा ये तु तथैवानन्यसाधनाः । अनन्यभोगभोगा। ये ते तु सर्वेऽधिकारिणः ॥ नान्यं देवं नमस्कुर्या**न्नान्यं देवं निरीक्षयेत्।** नान्यप्रसादमद्याच नान्यदायतनं ब्रजेत् " ( अनन्य आश्रयवारे, तेसेंही अनन्य साधन करिवेवारे ओर अन्यदेवको प्रसाद नांही लेखवे-वारे एसे भक्त [ भक्तिमार्गमें ] अधिकारी हे ॥ अन्यदेवकों नमस्कार न करे, अन्यदेवको नांही देखे, अन्यको प्रसाद नांही ले, अन्य-देवके स्थानमें नांही जाय ) एसे अनन्य होय ताके इदयमें श्रीऋष्ण विराजें, तथा अनन्य पुष्टिमार्गीय जे वैष्णव हे तिनमें पूर्ण निष्ठाकरि उन भगवदीयनको संग करे उनकी सेवा करे सो भगवदीय गायेहें " एक भरोंसो ब्रजभक्तनको दुजो नंदिकशोरको " ओर भक्तिवर्द्धि-नीमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेंहें "अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः (तासों भगवत्परायण भगवदीयनके संग हरिस्थानमें (भगवनमंदिरमें अथवा मंदिरकी पास ) रहेनो प्रभुके स्थानमें तदी-यके संग तत्पर रहे ताके हृदयमें प्रभु विराजें ओर भगवद्धमें रित होय यह पुष्टिमार्गिके धर्ममें प्रीति होय ओर साधनादिमें मन न लगावे सो नवरत्नग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " पुष्टिमार्ग-स्थितो यस्मारसाक्षिणो भवताऽखिलाः। सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया " यामांति गुरुकी आज्ञाप्रमाण पुष्टिमार्गर्मे स्थित होय सेवा करे ओर प्रभुकी ईन्छातें गुरुकी आज्ञाको वाध होय तामें तथा संसारादिकमें साक्षिवत रहे जेसें जलमें कमल रहे याभांति भगवद्धर्ममें रति होय ताके हृदयमें प्रभु विराजें, ओर लौकिकतें विरक्त होय सर्व प्रभुकों समर्पण करिदेय सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी सिद्धांतरहस्यमें कहेहें " तस्मादादों सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् " याभांति जो वैष्णव पहिलेंही सर्वकार्यमें भगवानकों सर्ववस्तु समर्पि विरक्त होयरहे ताके हृदयमें प्रभु विराजें, ओर भगवानके गुणको संग करे, इनके गुणको गान करे, इनको स्मरण करे तिनके हृदयमें प्रभु विराजें ॥ ८ ॥

मूलं—कृष्णार्त्तिभावसंयुक्ते सरसेऽन्यरसातिगे। अचंचले कृष्णलीलाचंचले दर्शनाकुले॥९॥

शब्दार्थः-श्रीकृष्णकी आर्त्ति तथा भाव करिकें युक्त, भक्तिके रस-रहित, अन्यधर्मके रसकों उहंधित, भगवद्धर्ममें स्थिर, श्रीकृष्णकी लीलाकरि **चंच**ल ( विकल जेसो ) ओर श्रीकृष्णके दर्शनमें आकुल एसे हृदयमें प्रभु क्षणमें पधारें ॥९॥ टीका-श्रीकृष्णमें आर्त्ति भयेतें प्रभु कृपा करे सो निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें ''क्रिस्य-मानान् जनान् दृष्टुः कृपायुक्तो यदा भवेत् । तदा सर्वं सदानंदं हृदिस्थं निर्गतं बहिः " यह वचनतें भगवान् भक्तनकों आर्त्तिक्वेशयुक्त देखिकें कृपायुक्त होय सर्वके आनंददाता हृदयतें वाहिर प्रकट होय दर्शन देय अपनो अनुभव करावें तातें आर्त्ति तो यह पुष्टिमार्गको फल हे जहां आर्ति तहां प्रभु पघारें, श्रीकृष्णमें भाव निवेदनतें होय जेसें लौकिकमें स्त्रीको न्याह होय तब पतिमें भाव होय जो यह मेरो पति हे तेसेंही श्रीआचार्य-जीद्वारा निवेदन भयो तब श्रीकृष्णमें भाव होय श्रीकृष्णहीको सर्वस्व जाने यह भाव होय तब भगवान् हृदयमें पधारें, भगवत्स्वरूपरसमें सरस होय ओर अन्यमार्गीय रस तथा विषयादिक रसकरि रहित होय एक पुष्टिमार्गमें श्रीऋष्णाधरामृतास्वादरसकों चाहे एसे वैष्णवके हृदयमें प्रभु पधारे,अचल [गंभीरबुद्धि ] होय, अन्य मार्गीयके संगतें, दुष्टके संगतें,

विषयादिकके संगतें, बुद्धि चलायमान न होय एसे पुष्टिमार्गमें हढ होय ताकें हृदयमें प्रभु पधारें, ओर श्रीकृष्णकी नानाप्रकारकी लीलारसमें अति चंचल (क्षणक्षणमें लीलारसमें मन) होय सो सिद्धांतमुक्तावलिमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " चेतस्तत्प्रवणं सेवा " यह मानसी सेवा जो चित्त एकाग्र [ नदीके प्रवाहकी नांई ] अहर्निश प्रभुकी लीलामें रहे यामांति जाको चित्त प्रभुकी लीलामें चंचल होय ताके हृदयमें प्रभु पधारे, ओर श्रीकृष्णके दर्शनके लिये मन वारंवार व्याकुल होय सो श्रीभागवतएकादशस्कंधमें जनकराजा कहेहें " दुर्छमो मानुपो देहो देहिनां श्रणभंगुरः । तत्रापि दुर्छभं मन्ये वैंकुंठत्रियदर्शनम् " ( जीवकों क्षणभंगुर मनुष्यदेह दुर्छम हे तामेंहूं भगवानके प्रिय [ भक्त ] को दर्शन दुईभ जानुई ) एसे मनुष्यके देहकों दुर्छम ओर क्षणमंग्रर जानि तामेंहू भगवद्भक्तको दर्शन दुर्छभ जानि मगवानके दर्शनमें व्याकुल होय सो भाव कुंभनदासजीकों हे जो एक दर्शनके अंतरायमें गाये " किते दिन व्हेजु गये विनुदेखे " एसी आर्त्ति दर्शनमें होय ताके हृदयमें प्रभु पधारे ॥ ९ ॥

### मूलं-मनोरथशताकांते सर्वीदासीन्यसंयुते। एतादृशे हु हृदये हरिराविशते क्षणात्॥ १०॥

शब्दार्थः -श्रीकृष्णकी सेवामें अनेक मनोरययुक्त ओर छौकिक-वैदिकमें औदासीन्ययुक्त (छौकिक्वेदिकमें आसक्तिरहित) एसे हृदयमें तो क्षणमें प्रभु पधारें ॥ १० ॥ टीका-जेसे व्रजभक्त श्रीठाकुरजीको सुखदानार्थ नानाप्रकारके मनोरथ करते वागा, वस्न, आभूषण, सामग्री [तन-मन-धनसों ] प्रभुकों समर्पते सर्वात्मभाव प्रभुमें हतो तेसें ही पृष्टिमार्गमें श्रीवळभक्क श्रीकृष्णको सर्वस्व विनियोग करावतहें तातें वैष्णवकों तन, मन, धन किर प्रभुहीकी सेवामें अनेक मनोरथ होय जो द्रव्यादिक न होय तो मनहीतें (मानसी सेवामें ) नानाप्रकारके मनोरथ करे ताके हृदयमें प्रभु बिराजे, ओर छौकिक वैदिक देहसंबंधी कार्यमें सब ठोर अपने मनकों उदास राखे छौकिकमें साक्षिवत रहें, संसारके सुखदुःखतें मन उदासीन रहे तो प्रभु हृदयमें रहें अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो यह द्वाविंदा गुण विद्यारूप जा वैष्णवके हृदयमें आवे ताके हृदयमें श्रीकृष्ण पधारें स्वरूपानंदको अनुभव करावें जेसें व्रजभक्तनकी पंचपर्वा अविद्या दूरी भई विद्या सिद्ध भई तब श्रीकृष्ण हृदयमें बिराजें तेसें वैष्णव द्वाविंदा दोष छोडि द्वाविंदा गुणकों धारण करे तो श्रीकृष्ण निश्रय ताही क्षण हृदयमें पधारें ॥ १०॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं द्वात्रिंशत्तमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥३२॥

# ६५०० 🗸 शिक्षापत्र ३३.

अब त्रयिक्षंशत्तम शिक्षापत्रमें यह मार्गमें सर्वको कारण भगविद-च्छाही हे सोही प्रतिकृत होय ताको नाश हिरमें दैन्यतें होय काहेतें जो दीनजन उपर हिर अपनी इच्छा अनुकृत करतहे जव इच्छा अनुकृत भई तब दासकों कहा दुर्लभ हे? तातें लोकमेंहू दीनके उपर सबनकों दया होतहे यह जानिके दैन्य राखनों सोही साधन हे अभिमान ओर यद दैन्यके विरोधी हे ताको त्याग करनों यह न बने तो अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीको हट आश्रय राखनो अरे इनके निबंध, श्रीसुबोधिनी, ओर पोडशग्रंथको अवलोकन करनो तथा दुःसंगतें दूरी रहेनो ताकरिकें सगरे दोष निवृत्त होय यह निरूपण है। ऊपर विद्या अविद्याके प्रकार कहे सो व्रजभक्तनकों हू प्रभुनेही अविद्याकी निवृत्ति करी विद्या सिद्ध कीये तब भये, भक्त-नको सामर्थ्य नांहीहे प्रभुही सामर्थ्य दियो तब रासपंचाध्यायीमें सगरे प्रतिबंधकों तोडिकें प्रभु पास आवे अनुभव भयो तेसेंही इहां पृष्टिमार्गमें जब प्रभु कृपा करे तबही फल होय सो आगें कहतहे— मूलं—अस्मिन् मार्गे प्रभोरिच्छामात्रं सर्वत्र कारणम्। सैव चावरणं यावत् प्रतिकृता फले निजे॥ १॥

शब्दार्थः -यह पुष्टिमार्गमें सर्वकार्यमें मात्र प्रमुक्ती इच्छा कारण हे सोही जवताँई अपने फलमें प्रतिकृत्व होय सो आवरण हे ॥ १ ॥ टीका - हमारे श्रीवल्लमाचार्यजीके पुष्टिमार्गमें श्रीकृष्णकी इच्छाहीं, सर्वकार्यमें कारण हे सो इच्छा जवताँई प्रतिकृत हे अपनो फल देयवेमें विलंबकी इच्छा हे तवताँई आवरण हे तातें ब्राह्मण, श्रित्रय, श्रद्ध कोउ वर्ण होय तथा हीनजाति म्लेच्छ, चांडाल, मलाह, इत्यादिक होय सर्व धर्मकरि रहित होय तिनकों फल देवेकी इच्छा होय तो एसेह यह पुष्टिमार्गमें शरण आवे ओर फलकों निश्चय पावे ओर जाकों फल देवेमें प्रतिकृत्व इच्छा हे सो यह पुष्टिमार्गके धर्मकरि रहित होय तिनकों फल नांही होय तातें प्रमुकी इच्छाही मुस्य हे सो वार्तामें प्रसिद्ध हे जो अलीखां ओर अलीखांकी वेटी भगवानकी इच्छातें चाचा हरिवंशजी द्वारा श्रीगुसाँईजीकी शरण आये तातें या मार्गमें श्रीकृष्णकी इच्छा परम कारण हे ॥ १ ॥

मूलं-तदावरणनाशस्तु दैन्यादेव हरो कृतात्। सू दीनेषु निजामिच्छामतुकूलां करोति हिं॥ २॥ शब्दार्थः —यह आवरणको नाश हरिमें दैन्य कीयेतें ही होय काहेतें जो वह भगवान दीनमें अपनी इच्छा (प्रतिकृत होय तोहू फिर) अनुकृत करतहें ॥ २ ॥ टीका —हरिसों जब दीनता होय तब आंवर-णको नाश होय भगवानको संबंधी भयो तासों भगवत्सेवामें अंगीकार भयो दीनताकरि दासभावहू भयो तब प्रभुकी इच्छा आपुहीतें अनुकृत होय जो अब तो यह जीव मेरोही भयो तासों छोड्यो न जाय जब प्रभु अनुकृत भये तब सब सिद्ध होय सो आगें कहतहें ॥ २ ॥ मूलं—तदानुकृत्ये दासानां किं फलं दुर्ह्भ मतम्।

कृपा च जायते दीने लोकसिद्धनिद्शनात्॥३॥

शब्दार्थः—भगवानकी इच्छा अनुकूल भई तब दासनकों कहा फल दुर्छभ हे? (कछुहू नांही) काहेतें जो दीनमें छूपा होयहे एसें लोकमें दिखेहे (तासों दीन होय तो प्रभुकी छूपा होय)।। ३।। टीका—जब प्रभुकी इच्छा अनुकूल भई तब सगरो फल सिद्ध भयो यामें संदेह नांहीहे तातें श्रीकृष्णकी छुपाको कारण एक देन्य हे सो लौकिकमें कहं प्रसिद्ध देखियतहे जो केसोहू वैरी होय केसोहू काम विगाडे परंतु आयकें शरण पडे जो में तो तुह्यारो हों अब चाहोसो करो तब उह पर कृपाहीं करे मार्यो न जाय तेसें अनेक जन्मतें जीव भूल्यो हे सो श्रीआचार्यजीद्वारा प्रभुको सर्व समर्पणकरिकें दीन होय रहे जो में श्रीकृष्णको दास हूं तब प्रभु प्रसन्न होय छुपाही करे तातें दीन होय एक श्रीकृष्णकी दास हूं तब प्रभु प्रसन्न होय छुपाही करे तातें दीन होय एक श्रीकृष्णकी हा शरणभावना राखे सो श्रीभागवत एकादशस्कंधमें पिंगलाको वाक्य हे "संसारकृषे पतितं विषयेर्मुषितेक्षणम्। प्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः" (संसारकृष कूपमें गियों ओर विषयकरिकें मृंद गयेहे नेत्र जिनके एसे ओर कालकृष्ण सर्पने निगल्ये एसे आत्माकों ओर

१ ब्रजवासिनके छिखे पुस्तकमें आवरणको अर्थ नांही छिख्यो है वर्ण (ब्राह्मणादिक) छिखे हे सो अर्थ मुलसों विरुद्ध है.

अन्य कोन रक्षा करिवेमें समर्थ हे?) ओर पुरूरवानें कहा है "पुंश्रत्या-पहतं चित्तं कोऽन्यो मोचियतुं क्षमः । आत्मारामेश्वरमृते भगवंतम-घोक्षजम् " (पुंश्रर्छा [ व्यभिचारिणी ] स्त्रीने हरितिये एसे चित्तकों आत्माराम [ योगी ] के ईश्वर अघोक्षज भगवान् विना ओर अन्य कोन छुडायवेमें समर्थ हे?) ओर व्यासजी कहेहें "घोरे कि छुगे प्राप्ते सर्वधर्मविवर्जिते। वासुदेवपरा मर्त्यास्ते कृतार्था न संशयः" ( सर्वधर्म-करि रहित घोर कि छुग प्राप्त भयो तामें भगवत्परायण मनुष्य कृतार्थ हे संशय नांही ) याभांति पिंगला पुरूरवादि ओर द्रौपदी, गर्जेंद्र जो आर्तिकरी शरण आये तिन सत्रनको उद्धार प्रभु कीये तातें एक प्रभुके आश्रयतें ओर दैन्यतेंही प्रभुकी कृपा होतहे ॥ ३ ॥

मुलं-अतो दैन्यं हि मार्गेऽस्मिन् परमं साधनं मतम्। अभिमानो मदश्चापि सततं तद्दिरोधिनौ ॥ ४ ॥ तौ विज्ञाय प्रयत्नेन परित्याज्यौ फलार्थिभिः। दौष्ट्यं समस्तेंद्रियाणां साधनेरेव नारायेत्॥५॥

शब्दार्थः –तासों यह पुष्टिमार्गमें दैन्यही परमसाधन मान्यो हे अभिमान ओर मद यह दोनोह निरंतर दैन्यके विरोधी हे ॥ ४ ॥ इनक्रं जानिकें पुष्टिमार्गीय फलके अर्थवारेकें यलकरिकें त्याग करिवेयोग्य हे ओर समग्र इंद्रियनकी दुष्टताकों साधनकरिकेंही नाश करे ॥ ५ ॥ टीका—पुष्टिमार्गमें परम साधन एक दैन्य हे दैन्यभावनाकरणार्थ सर्व समर्पण हे तातें जाकों दीनता सिद्ध भई तिनकों यह पुष्टिमार्गको फल सिद्धही भयो तातें विज्ञितिमें श्रीगुसाईजी कहेहें " याहशी ताहशी नाथ! त्वत्पादाब्जैकिकेंकरी। त्वहकं कथमप्पाशु कुरु हम्गोचरं मम" (जेसी तेसी तुद्धारे चरणकमलकी किंकरी (दासी) हों तातें अपनी जानि कृपा करी मेरे नेत्रकों आपके मुखको वेगिही दर्शन करावो ) ओर

श्रीआचार्यजी महाप्रभु कहेहें " दैन्यं त्वत्तोषसाधनम् " याभांति दैन्य सर्वोपरि साधन हे अभिमान ओर मद यह दोड पुष्टिमार्गके फलमें विरो-धी हे ताहीतें श्रीआचार्यजी महाप्रभु विवेकधैर्याश्रयमें कहेहें "अभिमा-नश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात्।" स्वामीके आधीन हूं एसी भाव-नार्ते अभिमान सगरो छोडनो ) जो स्वतंत्र होय सोई अभिमान करे दासकों नांही कर्त्तव्य हे स्वामिकी आज्ञा मांगि सगरो कार्य कर्त्तव्य हे सो अभिमानर्ते दासपनो जातरहे तार्ते अभिमान बडो बाधक हे तेसेंही मदहू बाधक हे पुष्टिमार्गके फलमें विरोधी हे ॥ ४ ॥ लौकिक सुखर्ते सगरे अलौकिक साधनको नाश होतहे तासी इंद्रिय दुए होतहे तिनकों अलौकिकमें लगावे तब दुष्टता मिटे सो निरोधलक्षणमें श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " संसारावेशदुष्टानाामिंद्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तृनि भूम्न ईशस्य योजयेत् " ( संसारके आवेशकरि दुष्ट सब इंद्रियनके हितके लिये अपने स्वामी श्रीऋष्णकी सर्ववस्त हे सो उनमें लगावे ) तासों इंद्रियनकी दुष्टता निवृत्त होय सगरी इंद्रिय-नकी आसक्ति छौकिकपें होय सो दुष्टता जानियें प्रभुमें आसक्तिसों वह दुष्टता मिटे ॥ ५ ॥

मृलं-अथवाश्रयमात्रेण नाश्यिष्यति मत्प्रभुः । निजाचार्याश्रितानां तु दोषा विक्कस्वरूपतः ॥ ६॥ संबंधमात्रतो भस्मीभवांति क्षणमात्रतः ।

शब्दार्थः-उपर कहे जो इंद्रियनकी दुष्टता साधनकिर निवृत्त करे परंतु तेसें न होयसके तो अपने स्वामीको आश्रय दढ करनो ता आश्रयमात्रतें अपने स्वामी सर्वदोषकों नाश करेंगे काहेर्ते जो अपने

१ इंद्रियनको धर्म हे सो छुडायो न छुटे तासों सर्व इंद्रियनकी लीकिकमेते आसुक्ति छुडाय भगवानमें आसिक करावनी.

श्रीआचार्यजीके दृढ आश्रयवारेनके दोष तो अभिस्वरूपसों (श्रीआचार्यजी अभिस्वरूप हे तासों ) संबंधमात्रतें क्षणमात्रमें मस्म होय जात हे।। ६।। टीका—दृढ आश्रय राखनो अन्याश्रयतें फलको नाश होय सो दामोदरदास संभरवारेकी वार्तामें प्रसिद्ध हे जो वाकी स्त्रीने रंचकहू अन्याश्रय कीयो तातें पुत्र म्लेच्छ भयो एसो बाधक हे सो श्रीमुसाँईजी कहेहें "अहं कुरंगीदरभंगिसंगिनांगीकृताऽस्मि यत् । अन्यसंबंधगंधोऽपि कंधरामेव बाधते " अन्यसंबंधको गंधहू होयतो गरो कटे प्रमुसों अन्याश्रय सह्यो न जाय श्रीनंदरायजी अंविकापूजनकों गये तहां सुदर्शन सर्प नंदरायजीकों निगलगयो फिर प्रभुकी श्ररण जाय प्रार्थना करी तब छुटे तातें अन्याश्रय महाबाधक हे तातें श्रीआचार्यजीके आश्रितनकूं अभिके संबंधतें काष्ठकी नौई अभिरूप श्रीआचार्यजीके संबंधतें सगरे दोष एकक्षणमें भस्म होयजाय।। ६।। मूलं—अतःस्वाचार्यमान्नेकशरणेंस्तत्पराश्रितेः।। ७॥

तद् प्रथार्थावबोधार्थविहितातिप्रयत्नकैः । दुःसंगवर्जितैः संगसंप्राप्त्याशायुतैरपि ॥ ८॥ स्थेयं सेवापरेरन्याश्रयत्यागविचक्षणैः। कामलोभादिदोषेकपरित्यागेच्छभिः सदा॥ ९॥

शब्दार्थः -तासों अपने श्रीआचार्यजीकेही आश्रयवारे, इनके परा-यण भगवदीयके आश्रित ॥ ७॥ इनके ग्रंथ (श्रीसुवोधिनीजी, निबंध आदि ) के अर्थ जानिवेके लिये प्रयत्न करिवेवारे, दुःसंगर्ते रहित, सत्संगकी प्राप्तिकी आशायुक्त ॥ ८॥ सेवामें चतुर, अन्याश्रयके त्यागमें चतुर, कामलोभादि सुख्यदोषके त्यागकी इच्छावारे, एसें होय सदा रहेनो ॥ ९ ॥ टीका-श्रीआचार्यजीके चरणकमलको हढ आश्रय करे श्रीआचार्यजीके चरणकमलके आश्रित भगवदीय होय तिनको आश्रय करे 11 ७ 11 पुष्टिमार्गीय ग्रंथ श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी, श्रीगुसाँईजी आदिके श्रीसुबोधिनीजी, निबंध, विद्यन्मंडन, टिप्पणीजी श्रीसर्वोत्त-मुजी आदि ग्रंथ हे इनके भावको बोध भयेतें आश्रय सिद्ध होय सो सर्वो-त्तमस्तोत्रमें श्रीगुसाँईजी कहेहें "कृष्णाधरामृतास्वादासिद्धिरत्र न संशयः " ( श्रीकृष्णके अधरामृतको पान निश्रय करतहें पामें संशय नांही ) तातें सर्वोत्तमादि सगरे ग्रंथको पाठ अवस्य कर्त्तव्य हे ताकरि सर्व सुबोध होय दैन्य होय ओर आश्रय सिद्ध होय, अब दुःसंगको त्याग करनो सत्संगकी प्राप्तिको यत्न करनों तार्ते श्रीभागवतप्रथमस्कंधर्मे शौनक कहेहें " तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्। भगवरसंगिसं-गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः " (भगवानके संगि भक्तनके छवमात्रके संग-तुल्य न स्वर्गकों के न मोक्षकों हम तुलना करेहें तो मनुष्यनको सुख तो कहा ) याभांति सत्संगतुल्य ओर सुख नांहीहे तार्ते सत्संग करे तो सर्व सिद्ध होय ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकी सेवामें स्थित रहे क्यों जो यह पुष्टिमार्गमें परमफलरूप भगवत्सेवाही हे, सेवासमान ओर कुछ नांही हे सो श्रीभागवतनवमस्कंधमें श्रीभगवान् दुर्वासा प्रति कहेर्हे "मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम् । नेच्छंति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्काल-विष्ठुतम् " [ मेरी सेवार्ते साक्षात्कार भये एसे सालोक्यादि चतुर्विध मोक्षकोंहू मेरे भक्त नांही इच्छत हैं काहेतें जो सेवाकीर पूर्ण हे तो कालकरि जिनको नाहा होय ताकी इच्छा नांही राखे वामें कहा कहेनो ?] एसें भगवदीय सेवामें पूर्ण हे जो चतुर्विध मुक्तिपर्यंत नांही चाहतहें यामांति श्रीकृष्णकी सेवामें स्थित होय, ओर अन्याश्रय न करे देवता आदिको ( द्रव्यादिकके लिये ) रंचकहू आश्रय होय तो फलको नाश होय तार्ते अन्याश्रय छोडिवेमें विचक्षण रहेनो ओर कामादि विषयको तथा लोभको त्याग करे काहेतें जो कामादिविषयमें तत्पर

रहिवेतें श्रीठाकुरजीको आवेश हृदयमें न होय हृदयमेंतें पधारे ओर लोमकरि संसारासिक होय पापपुण्यको विचार न रहे केवल अपने स्वार्थकेही वश्य होय एसे लोभी तथा कामीके हृदयमें प्रमु न आवे तातें काम तथा लोमको सदा त्याग करे तब फलरूप देन्य सिद्ध होय ॥ ९ ॥

्इति श्रीहरिरायजीकृतं त्रयस्त्रिशत्तमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतव्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥३३॥

### शिक्षापत्र ३४.

अब चतुर्सिंश शिक्षापत्रमें श्रीकृष्ण सदा सेव्य हैं येही फेल ह तामें मुखारविंदकी भिक्ततें प्रभु आपतेंही प्राप्त होय ओर चरणारविंदकी भिक्ततें धर्मद्वारा धर्मविशिष्ट प्रभु प्राप्त होय चरणात्मक भिक्ततें सायु-ज्यफल होय ओर मुखारविंदकी भिक्ततें श्रीभगवानके अधरामृत-सेवनरूप फल होय याभांति पुष्टिभक्तिकी अवस्था ओर साधनको निरूपण तथा सर्वात्मभावको निरूपण हे जेसें मंत्रशास्त्रमें मंत्रके बीज विना कल्ल कार्य सिद्ध न होय तेसें यह पुष्टिमार्गमें दैन्य विना कल्ल सिद्ध न होय पुष्टिमार्गकी प्राप्ति तो श्रीमदाचार्यजीके चरणार-विंदकी कृपातें होय तासों इनकोही आश्रय करनो यह निरूपण है। उपर प्रथके बोधतें, सत्संगतें ओर सेवातें दैन्य सिद्ध होय एसो निरूपण कीयो सो सेवाके दोय प्रकार हे एक मुखारविंदकी भिक्त सो

१ चरणारविंदकी भक्ति करनी सी दासको धर्म है तासों यह धर्महरमाक्ति है.

सर्वोपरि हे ओर एक चरणकमलकी भक्ति हे सो दोउ भक्तिको प्रकार कहतहैं:-

## मूलं-श्रीकृष्णः सर्वदा सेव्यः फलं प्राप्यं स्वतस्तु सः मुखारविंदभक्त्यैव साक्षात्सेवेकरूपया॥१॥

शब्दार्थः—साक्षात् सेवारूप मुखारविंदकी भक्ति हे तातेंही स्वतः (आपर्ते) प्राप्य फल यह श्रीकृष्ण हे सो सर्वदा सेव्य हे ॥ १ ॥ टीका—अव श्रीहरिरायजी कहतहें जो यह पुष्टिमार्गमें तो सदा सर्वदा श्रीकृष्णहीं सेव्य हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी चतुःश्लोकी ग्रंथमें कहेंहें "स्वेदा सर्वभावेन भजनीयो ज्ञजाधिपः। स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन " (सर्वदा सर्वभावकरि ज्ञजके अधिपति श्रीकृष्णहीं की सेवा कर्त्तव्य हे हमारो यह धर्म हे ओर नांही) ओर हमारे पुष्टिमार्गमें जो कोई स्थित हे तिनकोह येही धर्म हे श्रीकृष्णकी सेवाही कर्त्तव्य हे ओर कोई कालमें दूसरो साधन नांही कर्त्तव्य हे ताहीकरिकें पुष्टिमार्गके फलकी प्राप्ति स्वतः [आपुहीतें ] सिद्ध होय काहेतें जो मुखारविंदकी भक्ति हे सो साक्षात स्वरूपसेवातें सिद्ध होतहे जामें दर्शन, स्पर्श, सवागसुखको अनुभव हे तातें स्वरूपसेवामें साक्षातकार हे यह मुखारविंदभिक्त कही सो सर्वोपरि हे ॥ १ ॥

# मूलं–चरणात्मकभत्तया तु धर्मसेवात्मरूपया। धर्मद्वारा तद्विशिष्टः प्रभुः प्राप्यो न संशयः ॥२॥

शब्दार्थः-धर्मसेवास्वरूप चरणात्मक भक्तिकरि धर्मविशिष्ट प्रभु प्राप्त होय यामें संशय नांही ॥२॥ टीका-चरणात्मक भक्ति धर्मसेवारूप हे जेसें आगें ब्रह्मा, शिव, नारद, सनकादिक, सब करीआये हें ताही-भांति मर्यादासंयुक्त धर्मवत् करनी यह धर्मद्वारा भक्ति हे ताकरि प्रभुकी प्राप्ति हे यामें संशय नांही तहां कोई संदेह करे जो उपर मुंखारेविंदकी भिक्त कही फिर धर्मसेवात्मक चरणारविंदकी भिक्त कही दोऊतें प्रभुकी प्राप्ति बताये तब दोड एकही भई तब श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी प्रगट होय मुखारविंदकी भिक्तमें अधिकता कहा बताये ? या प्रकार कोई संदेह करे तहां आगें कहतहें ॥ २ ॥

मुलं-तत्र सायुज्यसंबंधो न लोभामृत्सेवनम्।

मुखारविदभक्तौ तु साक्षात् तत्सेवनं मतम्॥३॥

शब्दार्थः —चरणारविंदकी भक्तिमें सायुज्य संबंध हे लोभात्मक अधरामृत (भगवत्प्रसाद) को सेवन नांही ओर मुखारविंदकी भक्तिमें तो साक्षात इनको सेवन हे ॥ ३ ॥ टीका — मुखारविंदकी भक्ति (पृष्टि-भक्ति) में ओर चरणारविंदकी भक्ति (मर्यादाभक्ति) में फलमें बहुत भेद हे सो कहतहें, चरणात्मक मर्यादाभक्तिकरिकें सायुज्यमुक्तिकी प्राप्ति हे तामें लोभामृतको सेवन नांहीहे ओर मुखारविंदकी भक्ति हे सो तो प्रभुकी साक्षात्सेवारूप हे तहां साक्षात प्रभुके स्वरूपानंदको अनुभव हे तातें मुखारविंदक् पपृष्टिभक्ति सर्वोपिर हे ओर धर्मरूप चरणात्मक मर्या-दाभक्ति हे एसें दोऊमें बडो तारतम्य हे तार्ते न्यारी न्यारी कही हे ॥३॥

मूलं-एतादृक्फिलिका भक्तिर्भवेत्केवलपृष्टितः । तत्रापि मुखरूपास्मदाचार्यातुग्रहात् पुनः॥४॥

शब्दार्थः -लोभात्मक अधरामृतके सेवनरूप फल सिद्ध करिवेवारी भक्ति केवल पुष्टितें होय तामें हु फिर [ श्रीकृष्णके ] मुखारविंदरूप अपने श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके अनुग्रहतें होय ॥ ४॥ टीका-जामें अधरामृतकी प्राप्ति हे एसी भक्ति तो मुखारविंदरूप पुष्टिभक्ति हे सो मुखा-रविंदरूप श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी हे तातें मुखारविंदकी भक्ति हमारे श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके अनुग्रहतें सिद्ध होय कहितें जो मुखारविं- दकी भक्ति श्रीस्वामिनीजीकी है सो श्रीस्वामिनीजीके विषयोगभावात्मक पुष्टिभक्ति श्रीवस्त्रभाचार्यजीनेंही पकट करी है तातें श्रीआचार्यजी जब अनुग्रहकरि यह मुखारविंदकी भक्तिको दान करे तब सिद्ध होय ॥ ४॥

मूलं-अत एतद्रिक्तमद्भिः श्रीमदाचार्यसंश्रयः। प्रथमं सर्वथा कार्यस्तत एवाखिलं भवेत्॥५॥

शब्दार्थः—तासों यह (मुखारविंदकी) भक्तिवारेनको प्रथम श्रीम-दाचार्यजीको आश्रय सर्वथा कर्त्तव्य हे ताकरिकेही समग्र सिद्ध होय ॥ ५ ॥ टीका—एसी यह मुखारविंदकी भक्तिको साधन एक श्रीआ-चार्यजीको आश्रयही हे तातें प्रथम सर्वथा येही कार्य कर्त्तव्य हे जो श्रीआचार्यजीके शरण आय नामनिवेदनकरि पाछें अपने मनमें हट श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय करे एसे वैष्णवकों अखिल कार्य सिद्ध होय यामें संशय नांही तातें मुखारविंदकी भक्तिमें एक श्रीआचार्यजीको आश्रयही साधन हे ओर कोई नांही ॥ ५॥

मूलं अतः परं त त्झक्तरवस्थासाधनादिकम्।

निरूप्यते स्वतोषाय तत्कृपातो हृदि स्थितम् ॥६॥ शब्दार्थः –उपर जो दोयभक्तिको निरूपण कीयो तापाछे यह भक्तिकी अवस्था ओर साधनादिक इनकी कृपाते हृदयमें स्थित हे सो अपने तथा अपने भगवदीयनके संतोषके लिये निरूपण करतहों ॥ ६ ॥ टीका – उपर चरणात्मक भक्ति तथा मुखारविंदरूप भक्तिको निरूपण कीयो तामें पृष्टिभक्तिमें केवल श्रीआचार्यजीको आश्रय बतायो तापाछें इनके साधनादिक कर्त्तव्य हे सो अपने मनमें संतो-

बताया तापाछ इनक साधनादिक कत्तव्य हं सा अपने मनमें संतो-षार्थ तथा अपनें तदीय (पृष्टिमार्गीय ) के संतोषार्थ जो हमकों श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी दान दिये हें ओर इनकी ऋपातें जो इदयमें स्थिर रह्यों हे सो निरूपण करतहों ॥ ६ ॥ मूलं-यथा मर्यादया भक्तो ब्रह्मभावस्तु साधनम् । तथा सर्वात्मभावोऽत्र साधनत्वेन बुद्धयताम्॥७॥

राज्यार्थः — जेसें मर्यादामित्तमें ब्रह्ममाव हे सो साधन हे तेसें यह पुष्टिमार्गीय भित्तमें सर्वात्मभाव हे सो साधनपनेतें जाननों ॥ ७॥ टीका — जेसें मर्यादामित्तमें ब्रह्ममाव हे सोही साधन हे सगरो ब्रह्मांड ब्रह्ममय हे अपनकों हू ब्रह्म मानतहें यह ब्रह्म सबठोर हे यामांति ब्रह्ममाव (अक्षरब्रह्मको ज्ञान) मर्यादामित्तको साधन हे तेसेंही यह पुष्टिमार्गमें सर्वात्मभाव हे सोही साधन हे जेसें ब्रजभक्तनकों सर्वात्मभाव हे तेसो सर्वात्मभाव इहां साधन हे यह ब्राद्धमें निश्चय जाननों ॥ ७॥ मूलं — वस्तुतस्तु फलं चेव फलं स्यात्तरप्रवेदातः।

त्तस्वरूपं तु सर्वेषां देहांतःकरणात्मनाम् ॥ ८॥

येन भावेन भगवत्यात्मभावो हि जायते। यस्माद्भावात्स्वदेहादि सक्लंस्यात्तदर्थकम्॥९॥

शब्दार्थः नवस्तुतं तो यह सर्वात्मभाव फलरूपही हे काहेतं जो सर्वान्मभावको भीतर प्रवेश होय तब फल सिद्ध होयं ताको स्वरूप तो देह, अंतःकरण, आत्मा, सर्वके जो भावकिर भगवानमें आत्मभाव निश्चय होय जा भावसों अपने देहादिक समग्र भगवदर्थ होय ॥८॥९॥ टीका-मर्यादामार्गमें जेसें वस्तुतासों अक्षरब्रह्मरूप फल हे जामें प्रवेश होय फिर मायाके गुणमें न आवे तेसें पुष्टिमार्गीयकों प्रमुकी लीलारूप फलमें प्रवेश हे तहां स्वरूपात्मक रसको अनुभव हे नेत्रतें दर्शन, अंतः करणसों प्रमुकी लीलाको अनुभव, सर्व इंद्रिय मन प्राण सर्वकी प्रभुमें तत्परता, जेसें ब्रह्मसंबंधके गद्यार्थमें कहेहें याप्रकार मुख्यफलको

१ 'फलस्यान्तः प्रवेशतः 'एसो पाठ काह् पुस्तकमें हे ताके अनुसार अर्थ-फलके अंतः-प्रवेशतें वस्तुतासों सर्वात्मभावही फलक्षप होय.

अनुभव पुष्टिमार्गीय भक्तनको होय या प्रकार मर्यादा ओर पुष्टिके न्यारे न्यारे फल कहे तामें पुष्टिभक्ति सर्वोपिर हे ॥८॥ उपर कहे तामांति भाव जो भगवानमें बढे सो उपाय करते रहेनो सो प्रभुमें भाव भयो कब जानियें ? जब देहादि, इंद्रिय, मन, सब प्रभुके अर्थ लगे, तन, मन, धन तीन्यो प्रभुमें लगे तब देहादिक सबनकी क्रिया भगवद्ध होय सो तनुजा वित्तजा दोड प्रकारकी सेवातें सिद्ध होय ॥ ९ ॥ मृलं न देहाद्यर्थिसद्यर्थ भगवानप्यपेक्षते ।

यतो देहादिरक्षापि प्रभुठीछोपयोगतः॥ १०॥ न स्वार्थबुद्धया स्वार्थोऽपि भगवानेव यत्र हि। यन भावेनानिमित्ता प्रीतिर्भवति वे हरो॥ ११॥

राब्दार्थः—देहादिक अर्थकी सिद्धिके लिये भगवानकी अपेक्षा नांही राखे हें जासों देहादिककी रक्षाहू प्रभुकी लीलामें उपयुक्त होयवेक हे स्वार्थबुद्धितें नांहीहें जहां स्वार्थहू भगवानहीं हें जा भावकरिके निश्चय निष्कारण प्रीति होयहें ॥ १० ॥ ११ ॥ टीका—यह भगवत्सेवाहू देहा-दिककी सिद्धिके अर्थ तथा देहसंबंधि कुटुंब, द्रव्यादिककी कामनाके अर्थ न करे अपनो भोगसुख कछ्डू न विचारे केवल भगवानकीही अपेक्षा राखे जो प्रभु कोनप्रकार सुख पावेंगे १ मित कछु अपराधतें प्रभुकों दुःख होय, याभांति प्रभुको सुख विचारे तथा भगवानके दर्शनकी, स्वरूपानंदके अनुभवकी अपेक्षा राखे, देहादिकको भोगसुख न विचारे महाप्रसाद ले तामेंहू यह भाव राखे जो प्रभुकी सेवामें सामर्थ्य होय इंद्रियादिक शिथिल न होय जाय जेसें श्रीगुसाई जी परदेश प्रधारते तब विप्रयोगकरि कृश होते ओर तब परदेशतें श्रीजीद्वार प्रधारते तब बहुत प्रीतिसहित सुंदर महाप्रसाद लेते सो यह भावतें जो श्रीगो-वर्दननाथजी हमकों कृश देखेंगे तो उनके मनमें दुःख होयगो सो

आछो नांही प्रमु हमकों देखि सुख पावे तो आछो तासों आछीमांति रहेनों याही भावतें व्रजमक्तननेंहू अपने देहकी रक्षा करी हे तामें अपनो सुख नांही विचारचो हे या भांति देहादिककी रक्षा प्रभुसेवार्थ विचारिकें करे ॥ १० ॥ कछु ठौकिक वैदिक फल सिद्ध होयगो तथा प्रभुकी सेवातें कृतार्थ होड़ँगो यह स्वार्थचुद्धितें भगवत्सेवा न करे काहेतें जो भगवान विनाविचारेही निजेच्छातें सर्वकार्य सिद्ध करेंगे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवरत्नग्रंथमें कहेहें " सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति " [ प्रभु सर्वके ईश्वर हें सर्वके आत्मा हैं [ तासों सर्व जानत हें सो ] अपने इच्छाहीतें दासके सकल मनोर्थ सिद्ध करेंगे ] तातें प्रभुकी सेवामें अपनी स्वार्थचुद्धि न करे ओर गोणभावतें कियावतह न करे भावसंयुक्त प्रीतिसों करे काहेतें जो भगवानकों एकप्रीतिहीतें धरे सो प्रिय लागतहें जेसें पद्मनाभदास-जीके छोला प्रीतिहीतें अरोगे तातें सेवा प्रीतिसों करे ॥ ११ ॥

### मूलं–न फलकांक्षणं यत्र लौकिकानां यथा धने। तदभावे यथालोका दुःखेनासूंस्त्यजंति हि॥१२॥

शब्दार्थ:—जहां फलकी इच्छा नांहीहे जेसें लोकिकनकों धनमें प्रीति हे सो धनको नाश होय तो जेसें दुःखकरिकें प्राणकों छोडतहें तेसें प्रभुकी सेवामें प्रीति राखे ओर सेवाके अभावमें प्राणत्यागसमान दुःख होय ॥ १२ ॥ टीका—प्रभुकी सेवाकरि कछुहू फलकी आकांक्षा न करे काहेतें जो फलकी कामना राखे तो पृष्टिमार्गीय मुख्यफलको नाश होय तासों कामना भावमें वाधक हे यह जानि फलकांक्षा न करे लोकिकमें धन मुख्य हे धनके लिये सुखदुःख सहतहे प्राणत्याग करतहे एसी धनमें प्रीति हे तेसी ही सेवामें राखे ॥ १२ ॥

## मूलं-सर्वत्यागस्त सहजो यत्र लोकिकवेदयोः। .नेरपेक्ष्यं स भावस्त सर्वभावो निगद्यते ॥ १३ ॥

शब्दार्थः—जामें लेकिकवैदिकको सर्वत्याग सहज होय ओर निरपेक्षता होय सो भाव तो सर्वभाव कह्यो जाय ॥ १३ ॥ टीका-श्रीभगवानमें सहज प्रीति करी सर्वत्याग सहजहीमें करी लोकिक वैदिक कछ न चाहे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी चतुःश्लोकीमें कहेहें "यदि श्रीगोकुलाधीशो घृतः सर्वात्मना हृदि । ततः किमपरं ब्रूहि लोकिकैवैदिकरिप " ( जो सर्वात्मभावतें श्रीगोकुलाधीश हृदयमें घारण कीये तातें [ अधिक ] दूसरो लोकिक तया वैदिक करिकेंह कहाहे सो कहो?) याभांति सर्वके आत्मा श्रीकृष्ण हे तिनहीकों हृद् यमें घारण करे सेवा करे ओर लोकिक वैदिक कछ न चाहे निरपेक्ष होय रहे सर्वात्मभावकरि एक प्रभुद्दीमें मन राखें ॥ १३ ॥

## मूलं-तथात्र दैन्यमेवैकं मार्गे न श्रवणादिकम् । दैन्येनैव च संतुष्टः प्रादुर्भृतः फलं ददौ ॥ १४॥

शब्दार्थः -[ जेसें सर्वातमभाव राखनो ] तेसें यह मार्गमें दैन्यही एक [ मुख्य ] हे अवणादिक ( साधनवल ) मुख्य नांहीहे दैन्यकरिक्ही [ ज्ञजभक्तनकों ] प्रसन्न भये प्रभु प्रकट होय फलदिये ॥ १४ ॥ टीका - यह पुष्टिमार्गमें एक दैन्यही साधन हे तासों अभिमान मिटे तब दोष निवृत्त होय जहां दैन्य सिद्ध भयो तहां श्रीठाकुरजी प्रकट होय दर्शन देय जेसें रासपंचाध्यायीमें ज्ञजभक्तन गुणगान करि निःसाधन भये दीन होय रुदन कीये तब प्रभु तत्काल पधारे तातें जहांताँई श्रवणादिक साधनको वल मनमें होय तहांताँई दैन्य न आवे जब साधनको वल मिटे तब दैन्य आवे तब प्रभु संतुष्ट होय प्रकट होय स्वरूपानंदको अनुभव करावे ॥ १४ ॥

#### मृलं-तदेवात्र हि संसेव्यं येन दैन्यं प्रसिद्धचित । यहेन्यनाशकं तद्धि विरोधि सकलं मतम् ॥१५॥

शब्दार्थः — जातें दैन्यसिद्धि होय हे तासों यह मार्ग आछी रीतिसों ही यहण करिवेंगोग्य हे ओर जो दैन्यकों नाश करिवेंगरों हे सो सब विरोधी जाननों ॥ १५ ॥ टीका—दैन्य विना फलसिद्धि न होय जा साधनतें दैन्य होय सोही करे दैन्यको नाश करे सो सर्व पुष्टिमार्गमें विरोधी जाननों केसो हू साधन होय परंतु दैन्यको नाश करे एसो होय सो सर्वथा नांही करनो यह कहिकें यह जताये जो पुष्टिमार्ग विना अन्यमार्गकी जितनी किया साधन हे सो सब पुष्टिमार्ग के फलतें विरोधी हे यह निश्रय मनमें जानि अन्यमार्गकी किया नांही कर्तन्य हे ॥ १५ ॥ मूलं—एतन्मार्गा गिकृतों हि हरिदेंन्यं विवर्द्धयेत् । मदादिजनकंदुष्टंनाश्यत्यि(नाशियत्वापि)लोकिकम्

शब्दार्थः —यह मार्गमें अंगीकार होय तो हिर निश्चय दैन्यवृद्धि करेहें मदादिककी उत्पत्ति करिवेवारो दृष्ट जो ठाँकिक हे तिनकोह नाश करतहे अथवा मदादिकको उत्पन्न करनहार जो दृष्ट ठाँकिक तिनकों नाशकिरकेंह यह मार्गको अंगीकार होय तो हिर निश्चय दैन्यवृद्धि करतहे॥१६॥ टीका—एतन्मार्गीय जो भक्त यह पृष्टिमार्गमें श्रीआचार्यजी हारा शरण आये हें तिन भक्तनकों दैन्य बढावत हें ओर मद [अभिमान ] अपने मनसों होय सो दृष्ट ठाँकिक बढायवेवारो हे फलमें प्रतिबंधक हे ताको नाशही करतहे सो रासपंचाध्यायीमें प्रसिद्ध हे जो भगवान वेणुनाद करी अजभक्तनकों छलाय रास कीये तब अजभक्तनकों मद भयो तब भगवान अंतर्धान भये पार्छे जब अत्यंत दैन्य भयो तब भगवान अंतर्धान भये पार्छे जब अत्यंत दैन्य भयो तब प्रकटे तेसेंही यह पृष्टिमार्गमें भगवान दैन्य सिद्ध करतहें मदको नाश करतहें अपने जनको दैन्य बढावतहे मदकों दूरी करतहें मदको नाश करतहें अपने जनको दैन्य बढावतहे मदकों दूरी करतहें

जहांजहां छोकिकमें आसक्ति हे सो सब ठोरतें छुडाय दैन्य सिद्ध करत हे पार्छे कृपा करतहें ॥ १६॥

मूलं-स्वांगीकृतेर्हि निर्वाहः प्रभुणेव विधीयते । जीवाः स्वभावदुष्टा हि प्रचलेयुः कथं तथा ॥ १७॥

अतो दंडप्रदानेन पितेवाचरित प्रभुः । दंडोऽप्यनुप्रहत्वेन मंतव्यस्तु तदाश्रितैः ॥ १८ ॥

शब्दार्थः−जिनको प्रभुने अंगीकार कीयो हे तिनको निर्वाह प्रभु-हीतें होतहे जीव स्वभावतें दुष्ट हें सो तेसें केसें चले।। १७।।तासों पिताकी नाँई दंडपदान करिकें प्रभु हित करेहें तातें इनके आश्रयवारेनकों दंड होय तोहु अनुत्रहरूप माननों ॥१८॥ टीका-अपनें अंगीकृत जीवनको निर्वाह प्रभु आपुही करेहें परंतु जीव यह नांही जानतहें काहेतें जो स्वभावकरि दुष्ट हें सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी बालवोधमें लिखे हें " जीवाः स्वभावतो दुष्टाः" (जीव स्वभावते दुष्ट हें ) श्रीठाकुरजी अपर्ने अंगक्ति जीवनकों निर्वाह आगेतें करत आये हें, करतहें ओर करेंगे जीवकों तो एक क्षणमें दुःसंग लगे तो नाश करी देई मन एक क्षणमें ओरको ओर होयजाय सो प्रभु निर्वाह करे तब होय ॥ १७ ॥ जेसें अज्ञानी बालककी रक्षा मातापिता करतहें अमिजलादिकतें वचावतहें तेसें अंगीकृत मक्तनतें भूल परे तो ( जामें अपनो आनिष्ट होय सो जीव नांही जानत परंतु प्रभु दंड देतहे जो फिर वह काम न करे जेसें श्रीनंदरायजी अंविकापूजनकों गये तेसेंही जीवस्वभावतें कछ् अपराध बने तो ) प्रभु दंड देतहें तासों दुःखमें भगवदीय अपनें

<u>मन्में</u> अनुत्रह माने प्रभुको आश्रय न छोडे सो श्रीगुसाँईजी विज्ञिसिमें

कहेहें " दंडः स्वकीयतां मत्वेत्येवं चेदिष्टमेव नः। अस्मासु स्वीयतां

मत्वा यत्र कुत्र यदा कदा "(आप अपने मानिकें दंडदेय एसें होय तो हमकों प्रियहीहे काहेतें जो जहांतहां जबतब आप हमकों अपने मानिके दंड देयंगे )श्रीगुसाँईजी कहतहें जो हमकों अपने जानि दंड दे तामें हम सुसी हें जहांतहां जब चुक परे सुखेन दंड देय इत्यादिक वचनतें प्रभु पिताकी नाँई अपने जनकों दंड देय तब दुःख होय ताकुं अनुष्रह जानि श्रीमहाप्रभुजीको आश्रय न छोडे ॥ १८॥

मूलं-दंडदानं स्वकीयेषु परकीयेह्यपेक्षणम् । आर्त्तिरेवात्र सततं भाव्या कृष्णपरोक्षतः ॥१९॥

शब्दार्थः-प्रभु अपने जनकं दंड देतहें ओर परकीय (ओरनके आश्रित) जीव होय तापें उपेक्षा करतहें (जेसें लोकिकमेंह अपनो होय ताकी रक्षा करतहें ओर परायो होय ताकी उपेक्षा करतहें) तातें इहां श्रीकृष्ण परोक्ष हें तासों निरंतर आर्तिही कर्तव्य हे ॥ १९ ॥ शिका-जाकों प्रभु अपनो करतहे तिनकों ही दंड देतहे ओर जो संसारासक्त प्रवाही मृष्टि हे तिनकी उपेक्षा करतहें दंड नांही देतहे लोकिक देयकें लोकिकमेंही आसाकि करावतहे रासपंचाध्यायीमें आर्तिके लिये प्रभु अंतर्धान भये तेसें इहां पृष्टिमार्गमें टेरा प्रभुमें आर्ति वढायवेके अर्थ हे तहां स्वरूपानंदको अनुभव नांही करावतहें आर्ति देखे तो करावें तातें पृष्टिमार्गीय वैष्णवनकों आर्ति अवश्य करनी ॥ १९ ॥

मूलं-अत्र भक्तार्त्तिष्टप्रयेव मुदितो हि हरिर्भवेत्। संगो भाववतामेव भावदृद्धिर्यतो भवेत्॥ २०॥

१ जहांताई सानुभाव न होय उहांवाई परोक्षही जानने तथा अनोंसरमेंहू परोक्ष जानुने.

शब्दार्थः-यह पुष्टिमार्गर्मे प्रभु भक्तनकी आर्तियुक्त दृष्टिकरि-केंही प्रसन्न होय हें तासों भाववारे भगवदीयनकोही संग करने जासों भावकी वृद्धि होय ॥ २०॥ टीका-ज्यों ज्यों भक्त आर्तिकेश करतहें त्योंत्यों भगवान उह भक्तकों देखिकें प्रसन्न होतहें तातें सत्संग भगवदीयको होय तो वेगिही भावकी वृद्धि होय तातें सत्संगको यत्न करनों ॥ २०॥

मृलं-व्याघ्रस्याये यथा देही तथा दुःसंगतो बिभेत्। दुःसंग एव भावस्य नाशकः सर्वथा मतः॥२१॥

शब्दार्थः—जेसें वाधकी पास देही भय पावतहे तेसें दुःसंगतें भय पावे काहेतें जो दुःसंगही सर्वथा भावको नाश करिवेवारो मान्यो हे ॥ २१ ॥ टीका—जेसें वाधके आर्गे शरीरको नाशही होय तेसेंही दुःसंग भगवद्भावको नाशक हे तातें जेसें वाधसों डरिपकें चले तेसें अपने भगवद्भावहुकी रक्षा करे तब भाव रहे ॥ २१ ॥

मूलं-दुःसंगतश्च्युताः सर्वे श्वता हि भरतादयः। दुःसंगान्नजदोषाभ्यामभूद्रीष्मो बहिर्मुखः॥२२॥

शब्दार्थः — दुःसंगर्तेही भरतोदिक गिरे हें सो अपने सुने हें दुःसंग ओर अन्नदोषतें भीष्म बहिर्मुख भये ( अर्थात् श्रीठाकुरजीके संग लिडवेकों तत्पर भये ) ॥ २२ ॥ टीका — अनेक जीव दुःसंगकरिके भगवद्धमंतें गिरे हें सो श्रीभागवतमें वर्णन हे जो भरतकों मृगके दुःसंगतें तीन जन्मको अंतराय भयो ओर भीष्मपितामह वडे भगवदीय हते सो दुर्योधन दुष्टको अन्न खायो ता दोषतें श्रीभगवानके संग लिडवेकुं ठांडे भये तार्ते यह दुःसंगदोषतें जीव निश्चय श्रीभग-वानतें वहिर्मुख होयजाय तार्ते एसे भगवदीय गिरे हें तो आधुनिक जीवनकी कितनीक बात हे ? ॥ २२ ॥

#### मृलं-लेकिकाभिनिवेशात्तु मनोनिष्कासनं सदा। अलोकिकस्तु तद्भावस्तेनापि च विनश्यति।२३।

शब्दार्थः — लौकिक आवेशसों तो सदा मनक् निकासनों अलौ-किक भाव तो लौकिकावेशतें हु मिटिजात हे ॥ २३ ॥ टिका — जहां जहां लौकिकमें मन लागिरह्यों हे सो सगरो दुःसंग जाननों तातें लौकिकाभिनिवेश जहां जहां होय ओर जाके संगतें होय सो सर्व त्याग करनों जहां जा वस्तुमें लौकिकाभिनिवेश होय तहां भगवद्भाव जात रहे तातें सब लौकिकतें भगवद्भावकी रक्षा क्षणक्षणमें कीयों करे तब भाव रहे ॥ २३ ॥

### मूलं-वैराग्यपरितोषों च हृदि भाव्यो निरंतरम् । तदभ्यासात्तु मनसः कदाचिन्निर्गतिस्ततः । २४।

शब्दार्थः —वैराग्य ओर संतोष निरंतर हृदयमें राखे इनके अभ्या-सर्ते तो लौकिकाभिनिवेशतें कोय दिन मन निकसेगो ॥ २४ ॥ टीका—दुःसंगदोपके नाशके अर्थ वैराग्य ओर संतोष यह दोय निरं-तर हृदयमें धारण करने सर्व लौकिक विषय देहसंबंधि पदार्थमें वैराग्य राखे ओर सहजमें जो आय प्राप्त होय ताहीमें मनकों संतोष करी रहे यह अभ्यास जब राखे तब दुःसंगर्ते बचे ॥ २४ ॥

### मृलं-कामाभावाय वैराग्यं चिंत्यं चेतिस सर्वथा। परितोषस्त्वलोभाय भक्तो तावेव बाधको॥२५॥

शब्दार्थः -कामके अभावके अर्थ चित्तमें निश्चय वैराग्यको चिंतन करनो ओर संतोष तो लोभके अभावके अर्थ राखनो काहेतें जो भक्तिमें यह दोयही बाधक हे ॥ २५॥ टीका-मनमें दृढ वैराग्य होय तो ताकरिकें कामादिक विषयको अभाव (नाश ) होतहे ओर संतोषतें

लोमको नाश होतहे यह दोय दोष मिक्तमार्गमें भगवद्भावके बाधक हे तार्ते काम ओर लोभके त्यागार्थ वैराग्य ओर संतोप राखनो ॥२५॥ मूलं-कामेनेंद्रियवैमुख्यं लोभे पाखंडसंभवः।

क्रोधस्तु मध्यपातित्वान्महाबाधक ईष्यते ॥२६॥

शब्दार्थः-कामकरिकें इंद्रियनकी विमुखता होय छोभमें पासं-डको संभव होय [ अर्थात् जाकूं लोभ होय सो द्रव्यादिकके लिये अनेक पाखंड करे ] ओर क्रोध तो (काम, क्रोध, छोभ, यह तीन ) बीच रहिवेवारो हे तासों महाबाधक हें ॥ २६ ॥ टीका-काम प्रकट भयेतें विषयादिक कीयेतें सगरी इंद्रिय श्रीभगवानतें तथा भगवद्धर्मतें विधिस्त होयजाय इंद्रियनको विषयावेश होतहे ओर लोभ हृदयमें होय तो ताकरि पाखंड प्रकट होतहे सो संन्यासनिर्णयमें श्रीआचा-र्येजी महाप्रभुजी कहेर्हें "स्वयं च विषयाकांतः पाषण्डी स्यानु कालतः " ( आप विषयाकांत ओर पाखंडी कालतें होय ) इत्यादि वचनतें काम ओर लोभ बाधक हे तामें मध्यपाती क्रोध हे कामादिक न मिले तब क्रोध होय तेसेंही लोभको अर्थ सिद्ध न होय तव क्रोध उपजे तातें क<u>्रोध प्र</u>कट होयवेको कारण काुम:ओर स्रोभ हे क्रोधकरि पीछें मोह होय इत्यादिक दोप प्रकट होय तब अष्ट प्रहर लोकिकावेश, ळौंकिकको ध्यान, हृदयमें रहे तातें दैन्यको नाश होय ॥ २६ ॥ मूलं-यतो मार्गीयसर्वस्वदैन्यभावविनाशकः।

देन्यं सर्वेषु कार्येषु कृष्णसेवाकथादिषु ॥ २७ ॥ बीजं यथा मंत्रशास्त्रे तसुक्तमसिलं भवेत्। तदभावे न सेवादि सकलं पुष्टिसाधकम् ॥२८॥

शब्दार्थः-जासों [कोध] पुष्टिमार्गके सर्वस्वरूप दैन्यको नाश करि-वेवारो है ( तासों महाबाधक हे एसें पूर्वश्लोकमें संबंध हे )श्रीकृष्णकी सेवा ओर कथादिक सर्वकार्यमें दैंन्य वीज हे जेसें मंत्रशासमें बीजयुक्त मंत्र फल देयवेवारो होयहें तेसें यह पृष्टिमार्गमें सेवादिक सब देन्ययुक्त होय तो फल देयवेवारे होयहे दैन्यको अभाव होय तो सेवादिक सब पृष्टि (भगवदनुष्रह ) को सिद्ध करिवेवारे होय नहीं ॥ २० ॥ २८ ॥ टीका—यह पृष्टिमार्गको सर्वस्व दैन्यभाव हे ताको नाशक कोधं हे तातें वाको त्याग निश्चय करनो ओर सर्वकार्यविषे दैन्य राखनो सो दैन्यको उपाय कहतहें श्रीकृष्णकी तनुजा वित्तजा सेवा प्रीतिकरिकें करनी ओर श्रीकृष्णकी कथा (श्रीसुबोधिनीजी आदि प्रंथ ) सुन्यो करे यह सेवाकथाको नियम नित्य प्रति राखे तो हदयमें दैन्य रहे ॥ २० ॥ जेसें मंत्रको मूल बीज हे, मंत्रशास्त्रमें कहें हो बीजसहित मंत्रतें अखिलसिद्धि होय तेसेंही सेवामें देन्यभाव हे सो पृष्टिमार्गको साधन हे देन्यभावसहित सेवा करे तो पृष्टिमार्गको अखिल फल सिद्ध होय ॥ २८ ॥

मूलं-तस्माद्रक्षेत्प्रयत्नेन दैन्यं भक्तियुतो नरः। दैन्येन गोपिकाःसिद्धाः कोडिन्योऽपि परोक्षतः॥२९॥

शब्दार्थः—तासों मित्रयुक्त नर (जीव ) प्रयत्नकरिकें दैन्यकों रास्त्रे काहेतें जो गोपीजनहू दैन्यकरिकें सिद्ध भये हें ओर कोंडिन्य- ऋषिहू परोक्षसों सिद्ध भये हे। २९॥ टीका—वेष्णव यत्नकरिकें अपने दैन्यकी रक्षा करे यह पृष्टिमार्गीय भगवदीयकों उचित हे तहां दृष्टांत कहतहें जो दैन्यकरि गोपीजनकों सिद्धि भई प्रभु मिले ओर दैन्यकरि कींडिन्य बाह्मण अनंत! अनंत! रटत रहे तासों इनकों सिद्धि भई तासों श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासनिर्णयग्रंथमें कहेहें "कींडिन्यो

१ श्रीमगबद्गीताजीमें, काम, क्रोध, और लोभ यह तीन नरकके द्वार गिने हैं सामें कोध बीचमें गिन्यो है.

गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं चे तत्। भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते " (कोंडिन्यऋषि ओर गोपीजन भक्तिमार्गके गुरु हें ओर साधन विननें कीयो सोही हे भावनातें भाव सिद्ध होयहें ओर साधन नांहीहे ) तातें पुष्टिमार्गके गुरु गोपीजन ओर मर्यादामार्गके गुरु कोंडिन्य बाह्मण हें इनके प्रकारसों भाव विचारि दैन्यही भक्तिके भावमें कारण हे एसे जाननों ॥ २९ ॥

मूलं-फलमत्र हरेर्भावो विरहातमा सदा मतः। रसात्मकत्वात्तद्रूपे सर्वलीलासमन्वितः॥ ३०॥ स्वरूपे तस्य सततं साक्षात्कारो विशेषतः। युगपत् सर्वलीलानामनुभृतिः प्रजायते॥ ३०॥

शब्दार्थः-विरहात्मक रूपमें रसात्मकपनो हें तासों सर्वछीछासहित जो प्रभुको सदा विरहात्मक भाव सो इहां फलरूप मान्यो है।। ३०॥ यह ( विरहात्मक ) भावके स्वरूपमें निरंतर विशेष साक्षात्कार होयहे काहेतें जो एककाळावच्छिन्न सर्वळीळाको अनुभव होयहे ''साक्षात्कारे " एसो पाठ होय तो यह (विरहात्मक) भावके साक्षात्कार स्वरूपमें निरं-तर विशेषसों एककालाविन्छन सर्वलीलाको अनुभव होय है।। ३१।। टीका-यह प्रष्टिमार्गमें हरिमें भाव रहे सोही फलरूप हे तातें विरहात्मक मन होय आवे काहेर्ते जो संयोगके अनुभवमें अंतःकरणगामी प्रभु नांहीहे बाहिरकी सब इंद्रियसों देहको विनियोग हे ओर विप्रयोगमें अंतःकरणमें सब सिद्ध होतहे तातें विषयोग भाव हृदयमें राखे यह पुष्टिमार्गमें येही सिद्धि हे काहेतें जो संयोगमें तो जहांलों दर्शन होय तहांलोंही सुख हे ओर विप्रयोगमें रसात्मक पुरुपोत्तमको सर्वलीला संयुक्त अनुभव सर्वठोर होतहे तातें वित्रयोग भाव सर्वोपरि हे जामें सर्वठोर प्रभुको साक्षात्कार हे सो आगें कहतहें ॥ ३० ॥ विषयोगमें

ठीलाके भावमें मन्न होय सो सब ठोरं साक्षात् लीलासहित स्वरूपको निरंतर दर्शन होतहे संयोगतें अधिक वित्रयोगमें सुख हे तातें युगपत् जो एक कालमें सर्व लीलाको अनुभव करे मनहीकिर न्नजभक्तनको भाव विचारे प्रभु गोचारनको पधारते तब न्नजभक्त वित्रयोगकी भावना करते सो विचारे ओर पालें संध्यासमय प्रभु वनतें पधारते तब न्नजभक्त जो भाव करते सो भाव विचारे याभांति वित्रयोगमें दोल लीलाके भावको अनुभव होयहे ॥ ३१॥

मूलं-एवं विज्ञाय मनसा प्रष्टिमार्गं विभावयेत् । प्राप्तिः श्रीवञ्चभाचार्यचरणाब्जप्रसादतः ॥ ३२ ॥

अतः स एव सत्तं सर्वभावेन सर्वथा ।

सुधिभिः कृष्णरसिकैः शरणिकियतां सदा ॥३३॥

शब्दार्थः-एसं जानिकं मनतं पुष्टिमार्गकी भावना करे तो श्रीवछभाचार्यजीके चरणारविंदके प्रसादतें (फलकी) प्राप्ति होय ("प्राप्तं"
एसो पाठ होय तो एसं मनतें, जानिकं श्रीवलभाचार्यजीके चरणारविंदके प्रसादतें प्राप्त भयो जो पुष्टिमार्ग ताकी भावना करे )॥ ३२॥
तासों निरंतर सर्वभावकरिकं निश्चय श्रीकृष्णके रसक् जानिवेवारे अथवा श्रीकृष्णही जो रस तामें मन्न जो बुद्धिमान हे तिनकों
सदा श्रीवलभाचार्यजीही शरण (आश्रयस्थान) हे॥ ३३॥ टीकाउपर विप्रयोग आर्तिको प्रकार कह्यो ताको अनुभव जा भांति होय
सो कहतहें जो पुष्टिमार्गीय वैष्णव अपने मनमें भावना करे काहुसों
कहे नांही यामांति भावना करतकरत श्रीवलभाचार्यजीके चरणकमलके प्रसादतें पुष्टिमार्गके फलकी प्राप्ति निश्चय होय सो सर्वोत्तममें नाम श्रीगुसाँईजी कहेहें "अश्रेषभक्तसंप्रार्थ्यचरणाब्जरजोधनः " (समग्र भक्तनकों आछीभांतिसों सेविवेयोग्य हे चरणारविंदके

रजरूप धन जिनके ) याभांतिं पुष्टिमार्गींय भगवद्भक्त श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलकी रजकों अपनो [ सर्वस्व ] धन जानेहें तिनकों श्रीकृष्णाधरामृतफलकी सिद्धि होतहे तातें श्रीआचार्यजीके चरणकमलके प्रसादतें पुष्टिमार्गीय भगवदीयकों फल होय ॥ ३२ ॥ उपर कहे ताप्रकार निरंतर सर्वभावकरि सर्वथा श्रीआचार्यजीके चरणकमलको आश्रय राखे ओर विप्रयोगकी भावना निरंतर सर्वभावकरि सर्वथा कर्तव्य हे अपने मनसों कपट छलको त्याग करी हृदयमें श्रीकृष्णचंद्रके शरण होय तथा शुद्ध भगवदीय श्रीकृष्णरसमें रिसक होय तथा श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके चरणकमलके शरण होय देन्यभादकरि निःसाधन होय रहे तिनकों पुष्टिमार्गीय फलकी प्राप्ति निश्चय होय ॥ ३३ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं चतुःस्त्रिंशत्तमं शिक्षा-पत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषाटीका-समेतं समाप्तम् ॥ ३४ ॥

### शिक्षापत्र ३५.

अब पंचित्रिंशत शिक्षापत्रमें भगवदीयनकों विजातीयनको संग ओर सजातीयनको असंग होय सो महादुःखकारक हे सो दोड मोक्ट्रं प्राप्त हे जो श्रीभगवानको द्वेष करिवेवारो हे सो तक्षकतुल्य हे जेसें बाह्यणके पुत्रने भेज्यो एसो तक्षक नाग महाभगवदीय परीक्षितकूं डस्यो तेसें भगवद्देषी दुष्ट कर्म करिवेवारो दुर्वचनतें भगवदीयनकूं दुःख देतहे तामें भगवद्देषी जो दुष्टकर्म करिवेवारो हे सो आधिभौतिक अनिधकारी हे सो आछी किया और वचनकरि साध्य हे ज्ञानशून्य (अज्ञानी) तथा विपरीत ज्ञानवान हे सो आध्यात्मिक अनिधकारी हे सोह यथार्थ तत्त्ववोधतें शुद्ध होतहे और प्रीतिरहित जो महादुष्ट हे सो कोउ उपायसों साध्य न होय जेसें जन्मतें नपुंसक होय सो काहू औपधनसों पुरुष न होय तेसें जामें प्रीति नांहीहे सो आसुरी जाननों वाके संगतें आसुरावेश होय तातें मिक्तमार्गमें रहिवेबारो उनको त्याग करे यह निरूपण हे। उपर विषयोगभाव सर्वोपिर कहे ताको साधनह कृपा हे परंतु दुःसंगादि अनेक प्रतिवंध हे तिनतें बचे तव सिद्ध होय तासों जो दोष पुष्टिमार्गमें वाधक हे सो कहतहें.

मृठं-तदीयानां महद्दुःखं विजातीयेन संगमः। संभाषणं सजातीयैरसंगो भाषणं च न। तदेतदुभयं जात ममेवाद्य स्वभाग्यतः॥१॥

शब्दार्थः —बहिर्मुखसों संग तथा भाषण ओर भगवदीयको संग नांही तथा भाषणहू नांही यह भगवदीयनकूं बड़ो दुःख हे सो दोड़ अपने भाग्यतें मोकूं अब प्राप्त भये हे ॥ १ ॥ टीका — अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो यह पुष्टिमार्गीय वैष्णवकों एक यह बड़ो दुःख हे जो विजा-तीय (अन्यमार्गीय) को संग होय सो ओरकी में कहा कहों ? मोकों विजातीयको संग भयो हे तातें मेरे मनमें महादुःख हे जेसें व्रजभक्तकों श्रीकृष्णकी कथावार्तामें प्रतिवंध करिवेवारे संग दुःखदायी हे सगरे मक्त मिले तब सुखतें मिलिकें लीलावार्ता करी परम आनंद पावे तहां कोड़ लोकिक जन आवे तब यह वार्ता रहिजाय ओर दुःख होय तेसेंही पुष्टिमार्गीय वैष्णव परस्पर भगवद्वार्ता करत होय तहां एकहु अन्यमा-र्गीय तथा वहिर्मुख आवे ताकरि दुःख होय सो मोकोंतो दशोदिशार्ते विजातीयको संग भयो हे तार्कार में बहुत दुःखी हों संभाषण तो सजा-तीय वैष्णवसों चिहये सो तो प्राप्त नांहीहे अन्यमार्गीयके संग अष्ट प्रहर संभाषण करनो परतहे यह मोकों परमदुःख हे सो दुःख दूरी नांही करिसकतहों यह दोय मेरे भाग्यमें आय प्राप्त भयेहें एक तो भगवदीयको संग चिहयें सो तो मिलत नांही ओर दूसरे अन्यमार्गीय (विजातीय) को संग न चिहयें सो अष्टप्रहर रहतहे यह दोय मोकों प्राप्त हे सो पुष्टिमार्गमें विरोधी हे सो दोय मेरे भाग्यतें आय प्राप्त भयेहें ॥ १ ॥

#### मूलं-दुःखांतरं तु ज्ञानेन भक्या वापि निवर्त्तते। लोकिकं विषयप्राप्त्या न हि दुःसंगजं कचित्॥२॥

शब्दार्थः -दूसरो दुःख होय सो तो ज्ञानकरिकें अथवा भक्तिकरिकें निवृत्त होतहे लोकिक (शब्दादिक विषय नांही मिलवेतें भयो एसो ) दुःख विषयकी प्राप्ति होय तातें निवृत्त होतहे परंतु दुःसंगतें उत्पन्न भयो दुःख कोउ वखत निवृत्त नांही होतहे ॥ २ ॥ टीका -दूसरो दुःख तो ज्ञान अथवा भक्तितें निवृत्त होतहे लोकिक विषयादिककी प्राप्तिको दुःख होय सो विषय मिलेतें निवृत्त होतहे परंतु ताही दुःखतें दुःसंगदुःख हे सो बडो हे जो काहतें निवृत्त नांही होतहे सो श्रीभागवतमें कहाो जो विषयतें विषयको संग हे सो महावाधक हे काहेतें जो उनके संगतें अष्टप्रहर विषयमें ध्यान रहे विषयावेश होय तासों एसे विषयके संगी बहिर्मुखको संग मोकों भयो हे ताकरि महादुःख हे ॥ २ ॥

#### मूलं-दुष्टानां दुर्वचोवाणेभिन्नं मर्मणि मद्दपुः। न कापि रुभते स्वास्थ्यं समाहितमपि स्वतः॥३॥

शब्दार्थः-दुष्टजनके दुर्वचनरूप बाणकरिकें मर्ममें भिद्यो एसो मेरो शरीर आपर्ते समाहित भयो हे तोहू कहूं स्वस्थताकों नांही प्राप्त होतहे ॥ ३॥ टीका-दुष्टके दुर्वचनरूपी बाण मेरे शरीरके मर्मकों वेधतहें ताकरिकें बड़ी पीड़ा होत हे एसो दुःसंग मोकों मिल्यो हे जो रंचक मेरे मनमें धीरज नांही होतहे तातें आपतें धीरज नांही रहतहे॥३॥ मूलं-इदानीं तु जनाः प्रायो दुःसंगपदवीं गताः। शुद्धं मनः कलुषितुं क्षणेनातिविचक्षणाः॥ ४॥

शब्दार्थः-बोहोतकरिकें अब तो मनुष्य दुःसंगकी पदवीकों प्राप्त भये हे सो शुद्ध मनकों एकक्षण (संग) तें मळीन करिवेमें अतिविचक्षण (चतुर) है।। ४।। टीका-अपनो हित नांहीदिसतहे हित तो भगवदी-वके संगतें होय ओर अष्टर्पहर दुःसंगतें आहित होय सो मोकों अष्टप-**इ**र दुःसंग हे तार्ते मोकों अपनो हित नांही दीसतहे सो श्रीभागवतमें कह्यो हे ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी तथा श्रीगुसाँईजी कहेंहें जो दुःसंगर्ते वैष्णवजन निश्रय दुःख पावे सो दुःसंग मोकों आय मिल्यो हे तासों दुःख पावतहों तहां कोई कहे जो तुम दुःख क्यों पावतहो ? अज्ञानी होय सो दुःसंगतें दुःख पावे तुम तो अनेक शास्त्र जानतहो तातें दुःसंग तुद्धारो कहा करे ? याभांति कोई कहे तहां कहतहें जो शुद्ध मन सुंदर बुद्धि होय ताहुको चित्त दुष्ट पापीके संगर्ते एकक्षणमें अष्ट होयजाय एसो दुःसंग वाधक हे सो श्रीग्रसाँईजी विज्ञप्तिमें कहेंहें " अहं कुरंगीदरभंगिसंगिनांगीकृतोऽस्मि यत् । अन्यसंबंधगंघोऽपि कंधरामेव बाधते (जासों में ब्रजमक्तनके संगी जो श्रीकृष्ण तिनको अंगीकृत हों तासों अन्याश्रयको गंध हे सोह बीवाकों बाध करतहे 🕻 याभांति रंचकहू अन्यसंबंध होय तो गरो कटे सो चोराशी वैष्णवकी वार्तामें प्रसिद्ध हे जो संभारवारे दामोदरदासकी स्त्रीनें रंचक अन्या-अय कीयो तो पुत्र म्लेच्छ भयो तातें दुष्टके संगतें बुद्धि अष्ट होतहे सो दुःसंग मोकों मिल्यो हे तासों में दुःख पावतहों तहां कोई कहे जो एसे दुःसंगको वेगिही त्याग करिदेउ तब सुंदर बुद्धि रहेगी याभांति कहे तहां कहतहें ॥ ४ ॥

मृलं-गृहस्थितस्य व्यावृत्तियुतस्य न हि तादृशाम्। संगो वार्थितुं शक्या व्यावृत्तेर्विनिरोधृतः।

अञ्याद्यतो न विश्वासदार्खं येन तथा कृतिः ॥५॥

शब्दार्थः-गृहस्थाश्रममें रह्यो एसे पुरुपकों जो व्यावृत्तियुक्त ( छौकिकजन ) को संग व्यावृत्ति मिटिजाय तासों नांही मिटिसकतहे ओर अन्यावृत्तिमें विश्वासकी दढता नांहीहे जासूं एसी कृति होत हे ॥५॥ टीका–ग्रहस्थके व्यावृत्ति विना क़ेर्से चळे परदेशमें संग मनुष्य चहियें इनको त्याग करों तो पाछें मनुष्य विना तो न चले जो राखियें सो इनहूर्ते अधिक वहिर्मुख आवे तार्ते गृहस्थ हें सो व्यावृत्तिके लिये राख्यो चाहियें जब अञ्यावृत्ति होय तव दुःसंग छूटे तहां कोई कहे जो तुम बडे हो सर्वसामर्थ्ययुक्त हो न्यावृत्ति छोडि देउ तब दुःसंग छूटि जायगो याभांति कहे तहां कहतहें जो खोटे मनुष्यको त्याग करी अपने घरमें बेठे रहे तो कहां दुःसंग आवे परंतु व्यावृत्ति चाहियें तासों दुःसंग न छूटे तब मनुष्य चहियें जहां परदेशमें जईयें तहां नित्य नूतन मनुष्यको मिलाप होय तिनको समाधान कीयो चाहियें तब दुःसंग केर्से छुटें ? तार्ते दुःसंग छोडिवेर्मे व्यावृत्ति विरोधी हे ब्यावृत्ति न करनी अब्यावृत्त रहेनों सो तो सर्वोपरि उत्तम हे सो श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजी भक्तिवर्द्धिनीमें कहेहें " अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः " ( अव्यावृत्त होयकें पूजाकरिकें श्रवणादिकर्तें श्रीकृष्णकों भजे ) याभांति अन्यावृत्त होय तब दढ विश्वास (धीरज) चहियें सो धीरज छुटिजातहे जो व्यावृत्ति विना गृहस्थाश्रमको केर्से निर्वाह होय ? यह दृढ विश्वास विना अन्यावृत्त न भयो जाय तार्ते कहा करियें ? ॥ ५ ॥

मूलं-भगवद्देषितां थातः सं त तक्षक एव हि। यथा विप्रार्भकवचःप्रेरितः कोधमूर्च्छितः ॥ ६ ॥ अदशत्स समागत्य महाभक्तं परीक्षितम्। तथा दुर्जनवाक्यैकप्रेरितो ह्यतितामसः॥ ७॥ अवज्ञया दुर्वचनैरिधक्षेपेण मामयम्। दुष्कर्मा भौतिको दुष्टः स साध्यःसिक्तयोक्तिभिः॥८॥

इाब्दार्थ:-श्रीमगवानके द्वेषिपनेकों प्राप्त मयो सो तो तक्षकही हे जैसें ब्राह्मणके वालक (श्रंगीऋषि) ने भेज्यो ओर कोधकरिकें मूर्च्छित ( ज्ञानरहित ) भयो एसो तक्षक आयके महाभक्त परीक्षित राजाकों डस्यो तेसें दुर्जनके वचनतेंही भेज्यो एसो अति तमोगुणी यह दुष्टकर्म करिवेवारो निंदा, दुर्वचन, ओर तिरस्कार करिकें मोकूं डसतहे सो दृष्ट जाननों वह आछी किया ओर वचनकरिकें साध्य है ॥ ६॥ ७॥ ८॥ टीका-उपर व्यावृत्तिमें दुःसंगदोष होय सो कहे अब कालदोष क्हतहें भगवदुद्वेपी जो हे तातें घर्मकी रक्षा करे यह काल भगवद्धर्ममें महाबाधक हे जेसें ब्राह्मणके बालकर्ने कोधकरिकें परीक्षित राजाकीं शाप दियो यह कार्य कालदोषतें भयो ॥ ६ ॥ राजा परीक्षित सद्भक्त भगवद्भमें चतुर जिनकी रक्षा श्रीभगवाननें गर्भमें कीनी हे तिनकों कठिकालके दोपनें दुर्वुद्धि उत्पन्न भई मो " त्राह्मणं प्रत्यसुद्धह्मन् ! मत्सरो मन्युरेव च " (हे शौनक' ( शमीक ऋषिने आदरसन्मान न कीये तें ) यह बाह्मण प्रति मत्सर ( इनकी एसी बडाई कहा ? जो में राजा आयो हूं ताको कच्छु सन्मान न कीयो एसी दोषबुद्धि ) तथा क्रोध भयो ) तव दुर्बुद्धि भई तातें मृतसर्थ लेयकें रामीक ऋषिके कंटमें डारिदियो यह वात इनके पुत्र शुंगीऋषिनें सुनी तत्र कोधकरिकें

( तक्षक सर्प सातवे दिन खायगो एसो ) शाप दियो यह सर्वकार्य कालदोषतें भयो नांही तो महाभक्त परीक्षित्कों एसी दुईदि नयों आई ? ओर बालकर्ने एसो शाप क्यों दियो ? परंतु सब कालदोर्षतें भयो तेसेंही दुर्जनके वचन सर्परूपही हे सो तामसके आवेशमें अन्यथा बोले सो कालदोष जाननों ॥ ७॥ अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो यह कलिकालमें जीव दुष्ट भये हें तामें तीन प्रकारके दुष्ट हें आधिभौतिक १, आध्यात्मिक २, ओर आधिदैविक ३, तामें आधिमौतिक ओर आध्यात्मिक तो काहू समय भगवद्धर्भमें आवे परंतु आधिदैविक दुष्ट तो कबहू भगवद्धर्भमें न आवे एसे आधिदैविक दुष्टको कबहू संग न करियें सो तीन्यो दृष्ट केर्से जाने जाय ताके लिये तीन्योंके न्यारे न्यारे लक्षण कहताँहैं अनेक दुर्वचन कहे, अज्ञानकरि अवज्ञा करे, दुर्वचनसों अपने मनको विक्षेप करे, ओरके मनको विक्षेप करे ओर शरीरतें दुष्ट कर्म करे, पापाचरण करे सो भौतिक दुष्ट जाननो, एसे द्रष्टकों आछे भगवदीयको जब संग होय तब भगवत्सेवादिक सब करे, कठिन वोलिबोहू छुटिजाय, मनको विक्षेपहू छुटिजाय, भगवदीयके संगतें भौतिक दुष्टकों भक्ति वेगि होय ॥ ८ ॥

मृतं-आध्यात्मिको ज्ञानग्रूनयो ह्यन्यथाज्ञानवानिष। कष्टमाध्यः कदाचित्स तत्त्वबोधेन ग्रुद्धचित ॥ ९॥

शब्दार्थः-ज्ञानञ्चन्य ओर अन्यथा [ विपरीत ] ज्ञानयुक्त आध्या-त्मिक दुष्ट जाननों सोहू कष्टसाध्य हे सो कोउ दिन तत्त्ववोधकरिकें

र गर्भमें परिक्षित राजाकी प्रभुने रक्षा कीनी और अब क्यों नांही कीनी ? एसी शंका होय ताको समाधान यह है जो परीक्षित्द्वारा कितनोक कार्य करावनो हतो सो करायो फिर श्रीभागवतप्रद्वत्ति लोकमें करावनी हती तास्रं शापके निमित्ततें श्रीभंगाजीके तट्यें बेठायो तब शुकदेवजी आय श्रीभागवतकी कथा कही ओर ब्रह्मास शांत कीयो हतो ताकी सत्यताह ब्राह्मणद्वारा शाप दिवाय राखी.

शुद्ध होतहे ॥ ९ ॥ टीका-आध्यात्मिक दुष्ट ज्ञानकरिके शून्य होय सगरो कार्य अज्ञानतें करे वाको जब कोई ज्ञानवान वडो भगवदीय मिले बोहोत दिनलों सत्संग होय, बोहोत कप्टकरि सत्प्राणी भगवदीय अनेक भांति समुझायके बोध करे, तब आध्यात्मिक दुष्ट बहुत दिनमें शुद्ध होय ॥ ९ ॥

मृलं-प्रीतिश्चन्यो महादुष्टः स न साध्यः कथंचन। यथा नपुंसको नैव ह्योषधैः पुरुषो भवेत् ॥ १०॥ यथा त्रिदोषग्रस्तो न कथंचिदपि जीवति। प्रीतिश्चन्यो नीरसश्च न तथा श्रवणादिभिः॥ ११॥

शब्दार्थः-प्रीतिकरि शून्य हे सो महादुष्ट कोई उपायसों साध्य नांही जेसें नपुंसक होय सो औपधनतें पुरुप नांही होय जेसें त्रिदो-पत्रस्त होय सो कोई रीतिसूं जीवे नांही तेसें प्रीतिश्चन्य नीरस श्रवणादिकते सिद्ध नांही होय।।१०।।११।। टीका-प्रीतिकरिके शुन्य हे सो महादृष्ट आधिदैविक दुष्ट असाध्य जाननो कोटिकल्पलों सत्संग होय परंतु केसेहू ज्ञान वाके हृदयमें न छगे केवल प्रवाही आसुरीको **मन** श्रीमगवान्में ओर भगवद्धर्ममें कबहू न लगे ताको लौकिक दृष्टांत कहतहे जेसें नपुंसक होय वाको कोटि औषध देई परंतु कोई प्रकार वह पुरुष न होय वामें पुरुषार्थ न होय तेसेंही आधिदेविक महादृष्टकों भगवत्संबंधि ज्ञान न लगे ॥ १०॥ जेसें त्रि(कफ, बात, पित्त)दोषब्रस्यो रोगी न जीवे ताकों कछुहू औषघ न लगे तेसें प्रीतिश्चन्य नीरस (भक्ति-रसरहित ) महादृष्ट हे सो कितनीहू भगवत्कथाको श्रवण करे परंतु रंचक हृदयमें भगवान्में मन न होय सो प्रवाही आसुरी जीवकी नांई जाननो सो पुष्टिप्रवाहमर्यादाग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " चर्षणी शब्दवाच्यास्ते ते सर्वे: सर्ववर्त्मसु । श्रणात्सर्वत्वमायांति रुचिस्तेषां न कुत्रचित्"[चर्षणी जोव सर्वमार्गमें क्षणमें आवे परंतु इनके कहुंहू रुचि न लगे ] एसे प्रवाही आसुरी जीवकी नांई जन्मजन्ममें संसारासक्तिमें पर्यो रहे याकों भगवत्प्राप्ति न होय सो ऋष्णदासजी गाये हें "गुणप्रताप देखियत अपने चख अश्मसार ज्यों भेदे न तोय" जेसे अश्मसार(काले पत्थर)कों लेके हजार वर्षलों जलमें डारि राखे परंतु जल वह पत्थरकों न भेदे जब निकारे तब सुक्तिजाय तेसे प्रीतिश्चन्य आधिदैविक महादुष्ट यह पुष्टिमार्गको प्रताप देखिके गुणहू सुने परंतु कबहू भगवद्धमेको हृदयमें रंचकहू लेश न आवे एसे प्रीतिश्चन्य नीरस ( भित्रस्किर रहित ) बहिर्मुख हे ॥ ११॥

# मूलं-प्रायः स आसुरो जीवो यस्मिन् प्रीतेरसंभवः। तादृशैर्नित्यसंगेन भवेदासुरभाववान् ॥ १२॥

दार्वां-जामें प्रीतिको असंभव होय सो बोहोतकरिकें आसुर जीव जाननो एसें आसुर जीवनकें साथ नित्य संगतें आसुर भाव-वारे होय ॥ १२ ॥ टीका-उपर कहे एसे प्रीतिश्चन्य महा दुष्ट होय ताकों आसुर जीव जाननों उह जीवमें प्रीतिश्चन्य महा दुष्ट होय ताकों आसुर जीव जाननों उह जीवमें प्रीतिश्चन्य महा दुष्ट होय ताकों आसुर जीव जाननों उह जीवमें प्रीतिकी संभावनाहु नांहीहें तातें एसेको संग छोडनो, भगवदीयके संग विना नित्य आसुरभाव होतहे जब नित्य ताहशीयको संग होय तब यह आसुरभाव निवृत्त होय सो श्रीभागवतएकादशस्कं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥ व्यतानि यज्ञाश्छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः ॥ यथावरुं सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् ॥ २ ॥ सत्संगेन हि दैतेया यातुधानाः खगा मृगाः । गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्वारणगुह्यकाः ॥ वहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः " [मोकों योग वश नांही करतहे, सांख्य वश नांही करतहे, हे उद्धव! धर्म,

दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, नियम, यम, कोउ वश नांही करत हे जैसो सर्वसंगकों मिटायवेवारो सत्संग मोकों वश करत है तेसो कोड वश नांहीकरतहे सत्संगतें यातुधान, दैत्य, खग, मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, बृत्रासुर प्रह्यदादिक बोहोत मेरे चरणार-विंदकों प्राप्त भये हें ) इत्यादिक वचनतें सत्संग सबतें वडो हे तातें तादशीयके संग विना नित्य दुःसंगर्ते आसुरभाव होतहे ॥ १२ ॥ मूलं-दुष्कर्मा कर्मदुष्टः स्यात् ज्ञानदुष्टोऽन्यथादृशिः।

प्रीतिश्चन्यो भक्तिदुष्ट्स्तत्तन्मार्गगतस्त्यजेत् ॥१३॥

शब्दार्थः-दृष्ट कर्मवारो कर्मदुष्ट होय, विपरीत दृष्टिवारो ज्ञानदुष्ट होय, ओर प्रीतिश्चन्य भक्तिदुष्ट होय, तासीं भक्तिमार्गमें रहिवेवारी इनकों तजे. अथवा जो जो मार्गमें एसे तीन दुष्ट होय सो सो मार्गमें रहिवेवारो इनकों तजे ॥ १३ ॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें दुष्कर्मा होय सो कर्मदुष्ट भौतिक दुष्ट जाननो ओर अन्यथा (विपरीत) ज्ञानवान् ज्ञानदुष्ट आध्यामिक दुष्ट जाननों सो सत्संग भयेतें भगवद्धर्ममें आवे ओर जो प्रीतिशून्य आधिदैविक दुष्ट हे सो आसुरी जाननो एसेको तो यह भक्तिमार्गीय सर्वथा त्याग करे तब भगवद्धर्भ रहे यह निश्चय हे एसे आसुरके रंचकहू संबंधतें बुद्धिको नाश होय जाय, अन्याश्रय होय सो पुष्टिमार्गमें महाबाधक हे ॥ १३॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं पंचत्रिंशत्तमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ ३५ ॥

# शिक्षापत्र ३६.

अब षद्त्रिंश शिक्षापत्रमें भक्तिमार्गीय वैष्णवनकों चिंता नांही कर्त्तव्य हे जेसें बुहारी काढिकें शुद्ध घर कीयो होय तामें गृहपति रहे तेसेंही चिंतादिक करिकें रहित चित्तमें प्रभु पधारे, जो चित्तमें चिंतादिक होय तो प्रभुको आवेश न होय तासों नवरत्नग्रंथमें हू श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी चिंता नांही करनी एसे निरूपण कीये हैं. धर्ममार्गके विचार-मेंहू किलुगमें कर्ता लिप्त होतहे संसर्गको इतनो बाध नांही हे यद्यपि अवैष्णवनके संग नांही रहनो एसे श्रीआचार्यजीकी आज्ञा हे तोहू लोकको संकोच राखनो ओर इनकी निवृत्तिमें यत्न राखनो अपने मनको मोह करे एसी चिंता नांही करनी वह चिंतातें आयुष्य व्यर्थ जातरहे भगवचरणारविंदमें चित्त स्थापन करनो यह शरीर संबंधीकी अहंताममता छोडनी प्रतिबंधकी निवृत्तिके अर्थ हरिकी शरणभावना राखनी हरिही सर्वसिद्ध करेंगे अपनकों तो श्रीआचार्यजीकी आज्ञा प्रमाण निवेदनको अनुसंधान मात्र करनो यह निरूपण हे उपर कहे जो एसे दुःसंगको छोडे तब भगवद्धर्भ रहे तेसेंही छौकिक चिंताहू छोडे तब प्रभु हृदयमें पधारे सो चिंता निवृत्तिको प्रकार अब कहतहे-

मूलं-नेव चिंता प्रकर्त्तव्या लोकिकी भक्तिमार्गगैः। चित्ते चिंतातुरे कृष्णः कथमाविशते गुणैः॥ १॥

यथा गृहे गृहपतिः शुद्धे संमार्जनादिभिः। स्वस्थस्तिष्ठत्यन्यथा तु परावर्त्तेत सर्वथा ॥ २ ॥

शब्दार्थः-भक्तिमार्गीय वैष्णवनकों लोकिकी चिंता नांही कर्त्तव्य हे काहेतें जेसें गृहको मालिक गृह लिंपिके झाडिकें शुद्ध राख्यो होय

तामें स्वस्थ होयकें रहे नहीं तो सर्वथा पाछो फिरे तेसें चिंतातुर चित्तमें सकलगुणकरिकें पूर्ण प्रभु केसें प्रवेश करे ?।। १ ॥ २ ॥ टीका-अव् श्रीहरिरायजी सगरे पुष्टिमार्गीयकों शिक्षा करतहें जो हे सगरे पुष्टिमार्गीय वैष्णव ! तुमको लौकिक चिंता नांही कर्त्तव्य हे काहेतें जो जाको चित्त चिंताकरिकें व्याकुल होय ताके हृदयमें सकल गुण-युक्त प्रभु केसे आय वसें ? चिंता सकल दोषनकी माता है जहां चिंता आई तहाँ सकल दोष आये अत्र हृदयमें दोष आये तब सकलगुणयुक्त प्रभु कोन प्रकार आवे ? ताहीतें श्रीआचार्यजी महाप्रभु नवरत्नग्रंथमें कहेहें " चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मिभः कदापि " ( निवेदि-तात्म जीवनकों कोई समयद्दू कछु चिंता नांही कर्त्तव्य है ) अपनों सगरो पदार्थ भगवानकों निवेदन कीयो पाछें चिंता क्यों करतहे ? सर्वया चिं<u>ता न करे सर्वकरणसमर्थ मगवान धनी माथे</u>पें हें तातें चिंता क्छुह नांही कर्त्तब्य हे ॥ १ ॥ अव लौकिक दृष्टांत कहतहें जेसें लौकिकमें महको धनी महकों शुद्ध करी संमार्जन करी सगरो कुडा वाहिर निकारि आछो शुद्ध गृह करी तामें रहतहे तेसें श्रीकृष्ण जा वैष्णवको हृदयरूप घर शुद्ध देखतहें चिंताको दोष जाके हृदयमें नांहीहे उह वैष्णवके हृदयमें प्रभु पधारेहें काहेतें जो चिंता ठौकिक हे सो श्रीकृष्णके चरणकी विस्मारक हे चिंता भई तब ठौंकिकावेश हृदयमें भरवो रहे तब हृदयमें प्रभु केसे पधारे ? तातें श्रीआचार्यजी-द्वारा निवेदन कीये पार्छे सगरी चिंता, काम, क्रोध, मद, मत्सर, यह हृदयमें कूडा ( मेल ) हे तिनकों निकासिकें अपनो हृदय ख़ुद्ध करी शांत चित्त करी एक श्रीकृष्णहीको आश्रय करी रहे तब प्रभु वह नैष्णवको हृदय शुद्ध देखिकें प्रसन्न होय वामें पधारे, कृपाकरिकें अपने स्वरूपानंदको अनुभव करावे ॥ २ ॥

मूलं-उक्तं च प्रभुभिस्तस्मान्नवरत्ने कृपाछुभिः। अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिंताका स्वस्य सोऽपिचेत्।३।

अतोऽन्यांवीनयोगऽपि चिताका स्वस्य सोऽपिचेत्।३। शब्दार्थः—तासीं ऋपाल श्रीमहाप्रभुजीने नवरत्नग्रंथमें कह्यो हूं जो (पुत्र स्त्रों आदिके लिये द्रव्यादिकको विनियोग होय तव ) यह हू अपनो हे तो अन्यविनियोग निमित्तह चिंता कहाहे ? ॥ ३॥ टीका— तहां कोई कहे जो अन्यविनियोग होतहे यह प्रभुकी सेवा टहल न बने तव तो चिंता करनी तहां श्रीहरिरायजी कहनहें जो हमारे श्रीवछभाचार्यजी परमऋपाल हें सो नवरत्नग्रंथमें निरूपण कीयें हें जो अपनतें अन्यविनियोग होय तबहू कल्ल चिंता न करनी काहेतें जो यह अपनो हे तातें चिंता लोडि एक प्रभुको हह आश्रय हृदयमें राखनो ॥३॥ मूलं—धर्ममार्गविचारेऽपि कलों कर्तींव लिप्यते।

न संसर्गक्तो दोषस्तथा किलियुगे भवेत्॥ ४॥ शब्दार्थः-धर्ममार्गके विचारमें इक्लियुगमें कर्ताही लिप्त होयहे (ओरयुगमें जेसो संसर्गको दोष हे तेसो) कल्यिगमें संसर्गको दोष नहीं हे॥ ४॥ टीका-धर्ममार्गकी रीति विचारे तो धर्मशास्त्रमें येही

सब ठोर कहेंहें जो कलियुगमें दोप करे सोही लिप्त होय संसर्गको दोप कलियुगमें सर्वथा न लगे तार्ते संबंधीको दोप अपनकों न लगे एसी

मर्यादा हे तासों संबंधी भक्तिकी रीति छोडि अन्याश्रय करे तोहू वाको समजायके अन्याश्रय छुडावे, अपन चिंता न करे वे न माने

तो एसें जानें जो इननें कीयो हे सो येही भुक्तेंगे मोकों कहा बाधक हे ? एसें विचारि आपु अपने धर्ममें सावधान रहे ॥ ४ ॥

मृलं-युगांतरे त्यैवायं पंचमत्वेन गण्यते ।

यद्यप्युक्तं निजाचार्यैः स्थेयं नावैष्णवैः सह ॥ ५ ॥

<sup>?</sup> अपने श्रीआचार्यजीद्वारा निवेदन कीयों है तब पुत्र स्त्री गृह आदि सबको निवेद दन भयों है तार्ते वेहू श्रभुको भये हे तार्सो इनके लिये विनियोग होय तामें चिंता कहा?

#### तथापि लोकसंकोचः कर्त्तव्यस्त्वग्रदर्शनैः। मनःस्थाप्यं तन्निवृत्तो समये तन्निवर्त्तनम्॥६॥

श्रव्दार्थः-तेसिंही दूसरे युगर्मे यह (कित्युग) पंचमपनेतें गिन्यो जातहे यद्यपि अपने श्रीआचार्यजीने कह्यो हे जो अवैष्णवनके संग नांही रहनो ॥५॥६॥ टीका-तोह आर्गे केसे करिवेमें आछो **होय एसी** विचार करिवेवारेनकों लोकसंकोच करनो ओर इनकी निवृत्तिमें मन स्थापन करनो सो समय आवे जब निवृत्त करनो।।६।।टीका-युगांतर जो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग, यह चारो युग आवतहें तामें अब यह वर्तमान कलियुग हे सो पंचम हे उत्तमतें उत्तम हे यह चारोयुगमें नांहीहे काहेतें जो या युगमें श्रीवल्लभाचार्यजी पूर्णपुरुषोत्त-मको प्राकट्य हे सो श्रीगुसाँईजी सप्तश्लोकीमें कहेहें " मायावादकरींद्रद-र्षदलनेनास्येंदुराजोद्गतश्रीमद्भागवताख्यदुर्छभसुधावर्षेण वेदोक्तिभिः। राधावहरमसेवया तदुचितप्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्रहभनामधेयसदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि"(मायात्रादरूप मदोन्मत्त हस्तीके गर्वकों तोडिवेर्ते श्रीठाकुरजीके मुखचंद्रराजतें प्रकट भयो एसो जो श्रीमद्भागवतनामको दुर्हभगुघा[अमृत]कों वैर्भ (वृष्टि) ताकरिकें, वेर्दके बचनतें श्रीराधा-व्छभ (श्रीकृष्ण) की सेवाकरिकें, ओर वह सेवामें योग्य एसें प्रेमसहित **उपदेशनर्तेहू श्रीवरूभाचार्यजी बराबरि [ कोउ ] नांही होयगो,** नांही

१ चंद्र तो एक हे ताको राजा के से संभवे १ एसी अंका होय वाके समाधान वह हैं जो श्रीठाकुरजीकी वाणीकप श्रुतिकपा भक्त अनेक हें सो चंद्रकप हैं तिनके (मायारमक) आप हैं तासों चंद्रराज कहें हैं. २ गुगलगीतमें इंद्र, शिव ओर ब्रह्मा, इनकीं हु यह रसको तत्त्वज्ञान नांदी हे एसे निरूपण हे तहां दुर्छभताको स्पष्ट वर्णन है. ३ वृष्टितें जेसें वीज उत्पन्न होयहे तेसेंही यह मुधाकी दृष्टि कर्णद्वारा हृद्रवर्षे प्रवेश करे तब भावकप अंकुर उत्पन्न होय. ४ वेट (श्रुति) प्रतिपादन करतहे सो अक्षण्यतां फलमिदं न परं विदामः "यह स्रोकमें व्रजमक्तननें निरूपण की यो हे सह वचनके अनुसार प्रश्नकी सेवा प्रकट करी है.

मयो हे, ओरहेह नांही ) ओर वर्घाईमें कहेहें "एसी भई न हे हे कबहूं जेसी अब निधि आई " या भावतें एसो मनमें जाननो जो एसो किल्युग कबहू नांही भयो ओर न आगें होयगो तातें अब देवी सृष्टिके जीवके उद्धारार्थ श्रीआचार्यजी महाप्रभु पधारिकें पुष्टिमार्ग प्रकट कीयो हे तातें यह युग ओर युगतें न्यारोही हे एसें जाननो ओर अपने श्रीआचार्यजी कहेहें जो अवैष्णवनके संग न रहेनो ॥ ५॥ तोहू अबताँइ लोकसंबंधि संकोच आयपडे बोहोत दुःख होतजाने तबताँइ उनहींमें स्थित होय इनके दोष अर्थ बोहोत हेश न करे परंतु अपने मनकों स्वाधीन राखे समय आवे तब उनकों छोडि देई अपने पुष्टिमार्गकी रीतिसों सेवास्मरणमें मनकों लगावे ॥ ६॥ मुलं तत्कालं तत्प्रयहे तु रोगस्यवोद्धवो भवेत ।

अतः कार्यं शनैरेव प्रतिबंधनिवर्त्तनम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—जेसें रोग उत्पन्न भयो तव (वाको शोधनकरिकें मूलतें निकारिवेमें विलंब होय सो न करे ओर ) तत्काल उनकों दबायवेको प्रयत्न करे तो वा समय तो दब जाय परंतु फिर वह रोग उत्पन्न होय तेसें जो प्रतिबंध आवे ताकों तत्काल निवृत्त करिवेको यत्न करे तो फिर वह प्रतिबंध आय नडे तासों धीरेधीरेही प्रतिबंधको निवर्तन करनो ॥ ७॥ टीका—कुटुंब लौकिकादिकको संकोच जेसो आय पडे तो वा स-मय उनहींमें मिलिकें रहे ओर इनके त्यागकी भावना राखे सो कमसों वाकों छोडे काहेतें जो तत्काल छोडिवेमें रोगकीसी नाँइ फेर उत्पन्न होय तासों शनैः (धीरेतें ) निवृत्त करनी या भांति वैष्णवको रहनो ॥७॥

१ नांही भयो एसे क्यों ? व्रजभक्त तो सर्वोपिर हे एसी शंका होय ताको समाधान यह है जो व्रजभक्तनकोह (गोवर्द्धनधारणलीलामें अपनी रक्षा करिवेकी प्रार्थना करि सो) लौकिकावेशतें प्रेममें न्यूनता मई हे नांही तो वा समय प्रस्कित रक्षा करिवेको उपाय करते एसो प्रेमको स्वद्धप आपने निद्धपण कीयो हे तासों नांही भयो एसें कह्यो ओर व्रजभक्त गुरु कोटिमेंह हैं.

मूलं-रथा चिंता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम्। यथा सच्छिद्रकलशाज्जलं स्रवित सर्वशः॥ ८॥ तथायुः सततं याति ज्ञायते न गृहस्थितेः। एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं नेव विलंबयेत्॥ ९॥ भगवचरणे चेतः स्थापनेऽतिविचक्षणः।

शब्दार्थः-अपने मनके मोहके कारणरूप वृथा चिंता न करनी काहेतें जो जेसें छिद्रयुक्त कलशसों चारों ओरतें जल स्रवतहे तेसें आयुष्य चल्यो जातहे सो गृहस्थाश्रमीकों जानिवेमें नांही आवतहे एसें आयुष्य चल्यो जातहे तामें श्रीभगवानके चरणारविंदमें चित्त स्थापन करिवेमें अतिचतुर एसो वैष्णव क्षणमात्र विलंब नांही करे ॥ ८॥९॥ टीका-<u>चृथा चिंता सर्वथाही नांही कर्त्तव्य हे</u> काहेतें मनको मोह होय मोहको कारण एक वृथा चिंताही हे यह निश्चयही जाननो ताको दृष्टांत कहतहें जेसें कलशके पेंदेमें छिद्र भयेतें सगरो जल कलशतें बाहिर वहिजातहें तेसेंही वृथा चिंतामें मनको मोह उपजतहे भगवद्धर्भ नांही बनिआवत आपु परम उत्तम यह मनुष्यदेह हे ताको सगरो आयुष्य वीतिजातहे सो एकादशस्कंधमें राजा जनकर्ने कह्यो हे " दुर्छभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः । तत्रापि दुर्ह्मभं मन्ये वैकुंठपियदर्शनम् " (या वचनसों यह मनुष्यदेह हे सो महादुर्छभ हे ओर क्षणमें भंग होय एसो हे तामेंहू वैकुंठ (श्रीभगवान्) के त्रिय भक्तको दर्शन दुर्छभ हे एसें में मानतहों) सो यह देह पायकें प्रभुको आश्रय करे तो उनकों फल सिद्ध होय परंतु जीव वृथा चिंता करिकें मोह करिकें संसारमें जातहें।। ८॥ उपर कहे तामांति यह मनुष्यदेहको आयुष्य क्षणक्षणमें छीजतहे यह विचार निरंतर करी जाने जो यह गृहस्थाश्रममें मोकों तो सगरे वहिर्मुख दुःसंगी मिलेहें यह भगवद्धर्ममें सदा वाधही करेंगे याभांति

प्रतिबंध होय तो तिनको तत्कांल त्याग करे एकक्षणह विलंब न करे काहेतें जो देह छूटनको प्रमाण नांहीहे सो श्रीभागवतसप्तमस्कंधमें प्रहादजी, बालकसों कहेहें " कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भाग-वतानिह । दुर्रुभं मानुषं जन्म तदप्यश्चवमर्थदम् " ( या वचनसों महादजी कहतर्हे जो हे बालक ! यह भगवद्धर्मको कुमारअवस्थाहीतें आचरन कर्तव्य हे काहेर्ते जो मनुष्यदेह महादुर्लभ हे ताको निश्रय नांहीहे जो कव नाश होयगो ! श्रणमें नाश होय जाय तासों कुमार-अवस्थातें भगवद्धर्म कर्त्तव्य हे ) यह विचारिकें प्रतिबंधरूप गृहकुटुंबको तत्कालही त्याग कर्त्तव्य हे एकक्षणहू विलंब न करे कहुं दुःसंगर्ते मन फिरजाय तो संसारासक्ति होयजाय तातें ताही क्षण उनको शीघ्रही त्याग करे ॥ ९ ॥ उपर कहे एसे प्रतिबंधको छोडिकें श्रीभगवान् श्रीकृष्णके चरणारविंदमें अपने मनकों विचक्षण होयकें स्थापन करे श्रीभगवानके चरणारविंदकों स्मरण ज्ञानी तथा मर्यादामार्गीय भक्तहू करतहे तार्ते विचक्षण होयकें करे एसें कह्यो ताको अभिप्राय यह हे जो पुष्टिमार्गकी रीतिसों नित्य श्रीकृष्णकी सेवादिक करी सर्व इंद्रिय, <sup>]</sup>देह, मन, सब श्रीभगवानके चरणारविंदमें लगार्वे ।

मूलं शरीरं प्राकृतं तद्धि ह्यानित्यं सर्वथा मतम् ॥ १०॥ तत्संबंधोऽप्यविद्यातस्ततोहंममतात्मकः ।

संसारस्तत्कृतः सर्वसंबंघोऽपि मृषा मतः ॥११॥ तत्संवंघकृतं दुःखं नहि मंतव्यमुत्तमेः । प्रतिबंघनिवृत्त्यथ हरिं शरणमात्रजेत् ॥ १२ ॥

शब्दार्थः-शरीर पाकृत हे सोहू सर्वथा अनित्य मान्यो हे ॥ १० ॥ इनको संबंधहू अविद्यासों हे तासों अहंताममतात्मक संसार हे तिननें

कीयो एसो सर्व संबंधहू खोटो मान्यो हे ॥ ११ ॥ तार्ते वा संबंधनें कीयो एसो दुःख उत्तम वैष्णवकों नांही माननो ओर प्रतिबंधकी निवृत्तिके छिये हरिकों शरण करे ॥ १२ ॥ टीका-हरिके चरणारविंदमें मन कव लगे ? जब अपने शरीरकों प्राकृत जाने यह देहके पोपणमें मन न होय तब तनुजा वित्तजा सेवा मन लगायके करे. तार्ते शरी-<u>रको प्राकृत जाने ओर जीवकों सदा नित्य प्रभुको दास जाने या</u> देहको एक दिन नाश होयगो एसें जानें ॥ १०॥ जीव ओर देहको संबंध काहू कालमें नांहीहे जीव तो अनादिकालतें कोटान कोटिवार चोराशी लक्ष योनि भुगत्यो हे तहां काहू शरीरसों संबंध नांहीहे काहेतें जो यह देह प्राकृत पंचतत्त्वकरिकें बन्यों हे ओर पंचतत्त्वहू प्राकृत हे तो कारण प्राकृत होय ताको कार्यहू प्राकृत होय ओर जीव सदा एकरस अखंड हे ताकों अप्ति न जरावें, रास्त्र न छेद करे, एसो नित्य हे परंतु अविद्या जो लगी हे ताकरिकें अपनो शरीर जानतहे सो जीवकों अहंताममता लगी हे याभांति सगरो संसार अहंताममताकरि वंध्यो हे सो यह लौकिक संबंध सगरो झुठो हे परंतु अज्ञानकरि अहंताममतात्मक अविद्याके वश होय अपनों मान्यों हे ॥ ११ ॥ तार्ते यह लौकिक संबंध मिथ्या हे इनमें मन न लगावे उत्तम भगवदीय हे सो यह लौकिक संबंधकों उत्तम नांही जानतहे <u>अहंताममतारूप प्रतिबंधकी निवृत्त्यर्थ</u>ी <u>हरिकी शरण जातहें जहां जहां</u> अहंता म<u>मता हे</u> सो सब प्र<u>मुकों</u> समर्पण करी हरिकों शरण करिलेतहें तब यह प्रतिबंध दूरी होतहे सो नवमस्कंधमें भगवान् दुर्वीसा प्रति कहेहें "ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तामिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं ताँस्त्यक्तुमुत्सहे " < जो भक्त, स्त्री, गृह, पुत्र, स्त्रेहिवर्ग, प्राण, द्रव्य, यह लोककों छोडिकें मोकों रारण आये हें इनकों छोडिवेकों में केसें उत्साह करूं ?)

१ सर्व भगवानकों अर्पण करे तब अपनी अहंता ममता छूटि जाय.

ओर एकादशस्कंधमें कहेंहें "कायेन वाचा मनसेंद्रियेवी बुद्धचातमना वानुसृतस्वभावात्। करोमि यद्यत्सकलं परसमें नारायणायेति समर्पये तत् " [कायातें, वाणीतें, मनतें, इंद्रियनतें, अथवा बुद्धितें, आत्मातें अथवा इनकों लागिरह्ये एसे स्वभावतें जो जो में करतहों सो सर्व पर एसे नारायणके लिये (अर्थात् पूर्णपुरुषोत्तमके लिये करतहें) एसें प्रमुकों सर्व अर्पण करे। फेरि दशमस्कंधमें कह्यों हे "इष्टं दत्तं जपस्तप्तं व्रतं यचात्मनः प्रियम्। दारान् गृहान् सुतान् प्राणान् यत्परस्में निवेदनम्" जो इष्ट कीयो, दान दीयो, जप कीयो, तप कीयो, व्रत कीयो ओर अपनकों पिय हे, स्त्री, गृह, पुत्र, प्राण, जो हे सो पर [ प्रभु ] कों निवेदन करनों]इत्यादिक वचनके अनुसार पुष्टिमार्गमें श्रीआचार्यजी द्वारा प्रभुकों समर्पण करें, एक प्रभुहीको आश्रय करें।। १२।।

#### मूलं-भक्तदुःखासहिष्णुस्तं तदैव हि निवर्त्तयेत् । अशक्ये हरिरेवास्तीत्येवमेव प्रभोर्वचः॥१३॥

श्वदार्थः—[ जब प्रमुको आश्रय करे तब ] भक्तके दुःखकों सहन नांही करिसके एसे प्रमु वाही समय वा प्रतिबंधकों निश्रय निवृत्त करें काहेतें जो अपनसों कछ न बने तहां हरिही रक्षक हे एसोही श्रीमहा-प्रमुजीको वचनामृत हे ॥ १३ ॥ टीका—उपर कहे जो प्रतिबंधकी निवृत्तिके अर्थ सर्व पदार्थ स्त्रीपुत्रादिक प्रभुमें निवेदन करे हरिके शरण जाय परंतु तामें सगरे कुटुंबी दुःख देय, ज्ञातिको दुःख होय तथा अकेलो होय, रोगादि दुःख होय, द्रव्यादिककी हानि होय, नेत्रादिक अंगको भंग होय, तथा राजादि दंड देय, तथा खानपानादिकको संकोच होय, और अकेलो होय सो सहायता कोन करे ? याभांति संदेह होय तहां श्रीहरिरायजी कहतहें जों यह भगवद्भक्त सब छोडिकें हरिके शरण जाय तहां कोई दुःख आवे ताकों सहे तब श्रीठाकुरजी

भक्तको दुःख नांही सहिसकतहें तातें भक्तनकों दुःख <u>पावत देखेंगे</u> तुव तत्कालही दुःख निवृत्त करेंगे सो विवेकधैर्याश्रयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेर्हे " अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् " तथा " अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः " ( अपनर्ते न होय-सके तामें हरिही ( रक्षक ) हें काहेतें जो आश्रयतें सर्व सिद्ध होय ) तेसें ( अशक्यमें तथा सुशक्यमें सर्वथा हरि शरण हैं ) याभांति <u>हरिकी शरणभावना दृढ राखे तो</u> प्रभु सर्व ओरते रक्षाही करे प्रहा-दजीनें हरिकी शरणभावना राखी ओर दुःख सह्यो तो भगवान प्रनिबंध दूरी कीये मक्तकी रक्षा करी तार्ते सर्व छोडिकें हरिशरणकी भावना दृढ राख सो गीताजीमें भगवान अर्जुन प्रति कहेर्हें " सर्व-धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयि-ष्यामि मा शुचः " ( सर्वधर्मकों छोडिकें एक मोकों शरण जा में तोक़ं सर्वपापर्ते छोडाउंगो शोक मति करे ) याभांति भगवानके शरण जाय प्र<u>भुको आश्रय करे ताकी प्रभु रक्षा करे</u> ओर भक्तिवर्द्धि-नीमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें ( " वाधसंभावनायां तु नैकांते वास इष्यते । हरिस्त सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः " ) बाधकी संभावना होय ( जो एकांतमें रहिवेमें कछ बायक आवे एसी शंका होय ) तो एकांतमें वास नांही योग्य हे ( गृहमें रहिवेमें बाधक आय-वेकी शंका होय तहां कहतहें हरि मुर्व ओरतें रक्षा करेंगे संशय नांही ) तातें सर्व प्रकार हरिकोही आश्रय करे ॥ १३ ॥

मूलं-यावच्छक्ति प्रकर्त्तव्यो ह्यपायस्तन्निवर्त्तने । प्रतिकुले च तत्त्यागपर्यंतं विहितं पुनः ॥ १४ ॥

शब्दार्थः-प्रतिबंधकी निवृत्ति निमित्त अपनी शक्तिप्रमाण उपाय करनो ओर [स्त्रीपुत्रादिक ] प्रतिकुल होय तो इनको त्याग करनो एसं श्रीआचार्यजी निबंधमें कहेहें "उदासीने स्वयं कुर्यात्प्रतिकूले गृहं त्यजेत " [ स्रीपुत्रादिक उदासीन रहेते होय तो आपु सेवादिक सब करे ओर प्रतिकूल होय (अर्थात् सेवामें विरुद्ध पडे ) तो गृहकों छोडे] ॥१४॥ टीका—यागांति वैष्णव प्रतिबंधकी निवृत्तिपूर्वक हरिशरणके उपायमें रहें प्रतिबंधके त्यागमें मन राखे जो कोई कुटुंबी, स्त्री, पुत्र, माता, पितादि प्रतिकूल होय तो तिनको त्याग करे जो अनुकूल न होय तो अकेलो सेवा करे पाछे उनको महाप्रसाद ओर प्रसादि वस्त्र दे पोषण करे, जो केवल प्रतिबंधकप होय भगवद्धभमें द्वेष राखे तो उनको त्याग करे काहेतें जो भगवान आत्मसंबंधी जन्मजन्मके प्रभु हें ओर यह देहसंबंधी स्त्रीपुत्रादिक हे उनकों जहांलों देह हे तहांलों संबंध हे देहको मरण भयो तब स्त्रीपुत्रादिककों संबंध निवृत्त भयो ताहीतें देहसंबंधीके लिये आत्मसंबंध न छोडनो ॥ १४॥

## मृलं-सर्वथा स्वस्य चाराक्तों हरिरेव हि रक्षकः। स्वकीयचिंतां कुरुते कर्त्ता स च करिष्यति॥१५॥

राब्दार्थः —अपनी सर्वथा अशक्तिमें हरिही रक्षक हें सो अपने भक्त-नकी चिंता करतहें सो करेंगे ॥ १५ ॥ टीका—जो सर्वथा जीव अशक्त होय तो ताके रक्षक हरि [ सर्वदुःखहर्ता ] ही हें सो अपने निजभक्त-नकी चिंता आगेतें करत आये हें अब करतहें ओर आगें करेंगे तीन्यो कालमें कबहू भक्तनकों नांही भूलतहें सो संन्यासनिर्णयमें श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "अन्यथा मातरो वालान स्तन्येः पुपुषुः कचित् " माता अपने वालक पुत्रकों स्तन अतिप्रीतिसों न प्याव एसो माता कबहू न करे क्षणक्षणमें वालककी रक्षाही करतहें तेसेंही भगवान भक्तनकी चिंता कबहू न करे एसें न होय जामांति भक्तनको हित होय सोही सर्व करतहें यह निश्चय जाननों ॥ १५ ॥ मूलं-स्वयं किमर्थं कर्त्तव्या पितरीव शिरःस्थिते। न त्यक्ष्यति कुपापूर्णः सेवकं सर्वदा श्रितम् ॥ १६ ॥

न त्यद्यात छपापूण तापक तापदा । श्रतम् ॥ रदा । श्रवाक्यः पिताकीनाँई श्रीठाक्करजी अपनी उपर विराजेहें सो अपने क्यों चिंता करनी ? काहेतें जो कृपाकरिकें पूर्ण एसें प्रभु आश्रित सेवकनकों नांही छोडेंगे ॥१६॥ टीका – पृष्टिमार्गीय वैष्णवकों विंता क्यों करनी ? काहेतें जो श्रीआचार्यजी तथा श्रीकृष्ण धनी माथे । पर विराजेहें तिनकों काहेकी चिंता हे ? जेसें या छोकिकमें बालकके माथे पिता वेक्यों होय वा वालककों कहा चिंता हे ? यह छोकिक हे ओर श्रीकृष्ण तो ईश्वरके ईश्वर हें सर्वसामर्थ्यक हें एसे प्रभु [ पृष्टिमार्गमें ] वैष्णवनके माथे विराजतहें जिनकी कृपादृष्टि सदा एकरस भक्तनपर हे एसो वैष्णव कोई अर्थकी चिंता न करे एक प्रभुकों ही हट आश्रय करें ॥ १६ ॥

मूलं-आचार्यशरणं तस्य चिंतालेशोऽपि नैव हि । तस्माच्छीवछभाचार्यचरणाब्जदयाश्रितैः ॥१७॥ न कापि चिंता कर्त्तव्या कृष्णसेवां विना एनः । निवेदनानुसंधानचिंतामात्रं विधीयताम् ॥१८॥

शब्दार्थः-जिनकों हढ श्रीआचार्यजीको शरण सिद्ध भयो हे तिनकों चिंताको छेशहू नांहीहे तासों श्रीआचार्यजीके दोय चरणार-विंदको जो आश्रित हैं ॥ १७॥ तिनकों श्रीकृष्णकी सेवा विना काहू चिंता न करनी केवछ निवेदनके अनुसंधानकी मात्र चिंता करनी ॥ १८॥ टीका-जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके शरण हे नाममंत्र (अष्टाक्षर महामंत्र) पायो हे तिनकों चिंताको छेशहू नांही कर्चन्य हे सो श्रीगुसाँईजी विज्ञित्तमें कहेहें "यदुक्तं तातचरणेः 'श्रीकृष्णःशरणं मम'

तत एवास्ति नैश्रिंत्यमहिके पार्रलौकिके" जो तातचरण (श्रीआचार्य-जी महाप्रभुजीने ) "श्रीकृष्णः <u>शरणं मम</u>" कह्यो हे तासोंही यह लोकके तथा परलोकके फलादिकमें निश्चितता हे) इत्यादि वचनकरि पुष्टिमा-र्गीय वैष्णवनकों चिंता नांही कर्त्तव्य हे ॥ १७॥ उपर कहे जो चिंता कोई प्रकारकी नांही कर्त्तब्य हे तहां कोई कहे जो चिंता कछू नांही करनी एसे कह्यो तब जीव भगवद्धर्मकी चिंताहू न करेगो ओर भगव-द्धर्मेह्न न करेगो क्यों जो प्रथम जीवनकों भगवद्धर्ममें मनहू नांहीहे ओर तुम चिंताहू नांहीकरन कहे तासों भगवद्धर्म नांही करे उनकी कहा गति ? याभांति संदेह होय तहां कहत हे जो श्रीकृष्णकी सेवाकी चिंता तो अवस्य कर्त्तव्य हे ओर ठौकिक वैदिक फलकी तथा अपने उद्धारकी चिंता नांही कर्त्तव्य हे श्रीऋष्णकी सेवा विना तो यह पुष्टिमार्ग सर्वोपरि हे ताके फलकी प्राप्ति न होय तासों यह चिंता अवश्य कर्त्तब्य हे तातें श्रीकृष्णकी सेवा करे निवेदनको अनुसंधान अहर्निश राखे जो में कितने कालसों प्रभुको भूल्यो हतो, अब श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी कृपातें संबंध भयो हे, में दास हों, मोकों अब कहा कर्चव्य हे? में सर्व समर्पन कीये हे, यार्मे अपनी सत्ता सर्वथा नांही हे, सर्व प्रभुको हे, या भांति निवेदनको अनुसंधान राखे ॥ १८॥

मूलं-लोके स्वास्थ्यं तथा वेद इति श्रीमत्प्रभोर्वचः। स्मृत्वा शीघ्रं हृदिस्था सा निवर्त्त्या सेवनार्थिभिः।१९।

शब्दार्थः-श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवरत्नमें कहेहें जो "हारे लोकमें तथा वेदमें स्वस्थता न करेंगे" यह वाक्यको स्मरणकरिकें, प्रभुकी सेवाके अर्थवारे वैष्णवनकों हृदयमें रही एसी जो चिंता सो शीन्न निवृत्तकरनी ॥१९॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो हमारे प्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी नवरत्नग्रंथमें कहेहें "लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति " [ श्रीकृष्ण अपने जनकों छौकिकवैदिकमें स्थित न करे जो अज्ञानकिर कोई छौकिक वैदिकमें स्थित होय तो प्रभु वह कार्य सिद्ध न करे तब वेष्णव तत्काल या विषय चिंता छोडिकें प्रभुको गुण माने जो यामें कछ मेरो अनिष्ट होयगो तासों प्रभु सिद्ध नांही कीये परंतु मनमें चिंता न करे यह मेरो बिगयों अब में कहा करूं ? एसें चिंता न करे जो प्रभुको गुणही माने क्षिष्ट्वही प्रभुको चिंतन करे जो प्रभुको गुणही माने क्षिष्ट्वही प्रभुको चिंतन करे जो मेरे उपर प्रभु प्रसन्नही हैं जैसें संतदासजी श्रीआचार्यजीके सेवक हते सो प्रथम बहुत संपन्न हते सो सब द्रव्य गयो फिर २० टकाकी पुंजीतें अढाई पईसामें निर्वाह करी प्रमन्न रहेते पाछें नारा-यणदासनें १०० मोहोर पठाई सो न राखि प्रभुकी इच्छाके अनुसार चले याभांति वैष्णव प्रभुको गुणही माने ॥ १९॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं षद्त्रिंशत्तमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ३६॥

# शिक्षापत्र ३७.

अव मप्तत्रिंश शिक्षापत्रमें अहर्निश अपनी निःसाधनताकी भावना करनी यह निरूपण है। उपर कहे ताप्रमाण चिंता न करनी ओर जब निःसाधन होय तब फलप्राप्ति होय सो निःसाधनताकी भावनाको प्रकार निरूपण करतहें—

मूलं-न शुद्धभावो नैवास्ति सर्वभावो न दीनता । नाज्ञापरत्वं विश्वासो न चास्ति परमादरः ॥ ३ ॥

शब्दार्थः-शुद्ध भाव नांहीहें, सर्वात्मभाव नांहीहे, दीनता नांहीहे श्रीआचार्यजीमें तत्परता नांहीहे, यह पुष्टिमार्गमें विश्वास नांहीहे, ओर प्रभुमें आदर नांहीहे. (एसे साधनरहित में हूं सो प्रभु कहा करेंगे? एसी भावना करे )॥ १॥ टीका-अव श्रीहरिरायजी कहतहें याभांति निःसाधन जीव होय तो प्रभु निश्चय फलदान करे सो मेरेमें निःसाध-नता नांहीहे प्रथम तो शुद्ध भाव होय तब प्रभु कृपा करे सो शुद्ध भाव नांहीहे मनमें कपट, छल, ईर्ष्या, इत्यादिक भरिरह्यो हे तार्ते श्रीकृष्णमें शुद्ध भाव नांहीहे ॥ १ ॥ ओर सर्वभावहू प्रभुमें नांहीहे जो महाप्रभुजी चतःश्लोकीमें कहेहें "सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः"(सर्वदा सर्वभावकरि व्रजके अधिप [श्रीऋष्ण]भजन करिवेयोग्य हे एसे व्रजके अधिपति [ श्रीऋष्ण ] हे तिनको भजन [सेवा ] सदाही सर्वभावकरिकें कर्त्तव्य हे सो मोसों नांही वनत. देहसों करतहों तो इंद्रिय मन नांही लगत. मनमें विचार होतहे परंतु देहतें नांही बनतहे, मन, वचन, कर्म, सर्वभावसूं नांही होनहे ॥ २ ॥ भलो ओर कछु न वने तो दीनता करे तार्ते प्रभु प्रसन्न होय सो श्रीगुसाँईजी विज्ञप्तिमें कहेहें " आचार्यचरणैरुक्तं दैन्यं त्वत्तोषसाधनम् " ( हमारे आचार्यजी महाप्रभुजी श्रीसुवोधिनीजी आदिमें कहेहें जो प्रभु प्रसन्न करिवेको साधन एक दैन्यही है ] सो दैन्य मेरेमें नांहीहे ॥ ३ ॥ ओर जापकार श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी आज्ञा शास्त्रमें हे सो वने तोहू प्रभु प्रसन्न होय सो प्रष्टिमार्गकी रीति हे ता अनुसार आज्ञापालनहू मोर्में नांहीहे ।। अोर या पुष्टिमार्गमें चातकपक्षिकी नांई विश्वास राखे सो सर्वोपर हे विश्वास विना कछ सिद्धि नांहीहे सो मोमें विश्वासह नांहीहे ॥ ५ ॥ ओर प्रभुमें आदर नांहीहे आदर ( परमप्रीति ) होय तो प्रभु विना ओरठोर मन न छगे सो प्रभुमें आदरहू नांहीहे ॥ ६ ॥ १ ॥

मूलं-न सत्संगो नैव सेवा न निवेदनसंस्मृतिः। नाश्रयो न विवेको हि घैर्यं न शरणस्थितिः॥२॥

शब्दार्थः-सत्संग नांहीहे, सेवा नांहीहे, निवेदनकी सुंदर स्पृति नांहीहे, आश्रय नांहीहे, विवेक नांहीहे, धेर्य तथा शरणमें स्थिति (हढ आश्रय ) नांहीहे ॥ २ ॥ टीका-ओर साधन न होय परंतु सत्संग होय तो ताकरि पुष्टिमार्गके फलको अनुभव होय सो मोकों पुष्टिमार्गको सत्सं-गहू नांहीहे ॥ ७ ॥ सत्संगतें अष्टप्रहर भगवत्सेवामें मन लागे तो फल-रूप मानसी सेवा सिद्ध होय सो मेरेमें तो तनुजा वित्तजाहू नांही बन-तहे तहां मानसी तो परम दुर्छभ हे. यह मार्गमें तो सेवाही मुख्य हे जेसें ब्राह्मण गायत्री न पढे तो ब्रह्मत्व जाय तेसेंही वैष्णव सेवा न करे तो वैष्णवता जाय सो मेरेमें सेवाहू नांहीहै ॥ ८ ॥ ओर निवेदनको अनु-संघान यह प्रष्टिमार्गमें सर्वेथा चहिये सो नवरत्नमें श्रीआचार्यजी महा-प्रभुजी कहेहें " निवेदनं तु स्मर्त्तव्यं सर्वथा तादृशीर्जनैः"(निवेदन तो ताहशीय भगवदीयजनके संग निश्चय स्मरणकरिवेयोग्य है )सो मोकों न ताहशीयको मंग हे ओर न निवेदनकी स्मृति हे ॥ ९ ॥ एक प्रभुको आश्रय मनमें रास्त्रे यह परम साधन हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रमुजी विवेकधैर्याश्रयमें कहेहें " अञ्चक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् " (अञ्चयमें हरिही सर्व हे तासीं सर्व आश्रयतें सिद्ध होय) याभांति एक श्रीकृष्णहूको आश्रय नांहीहै ॥ १० ॥ विवेक चहियें सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी विवेकधैर्याश्रयश्रयमें कहेहें " विवेकस्तु हरिः सर्वनिजेच्छातः करिष्यति " [ हरिं ( भगवान् ) अपनी तथा अपने भक्तनकी इच्छासू

१ महामारतमें कहा है "इराम्ययं हि समर्तृणां (हरामि दुःशं समर्तृणां ) हिमांगान् ऋतुष्यहम् । वर्णोऽपि में हिरिशेष्टलस्माद्धारेरहं स्मृतः '' (स्मरणकरिवे-वारेको पाप और दुःख में दक्षंहं, यज्ञनमें हिविष्यके भाग छेउंहूं और रंगहू हरचो मोकों त्रिय हे तासों में हिरि कहाउंहं, तासों हिरिनामकोही यह माहात्म्य हे जी मक्तनके दुःश्व निकृत करेंगे यह समझनों सो विवेकको मुरु हे.

सर्व करेंगे यह समझनो सो विवैक ] मनमें विचार होय जो प्रभुही सर्व करतहें जीवको कीयो कछ नांही होत हे यह विवेक वैष्णवको चहियें सो नांही हे ॥ ११ ॥ बैष्णवकों दुःखसुखमें धैर्य चाहियें सो श्रीआ-चार्यजी महाप्रभुजी विवेकधैर्याश्रयमें कहेंहें "त्रिदःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा । तकवद्देहवद्भाव्यं जडवद्गोपभार्यवत्" (मृत्युसमान संकट आयजाय अथवा मृत्यु होयजाय तहांताँई सर्व ओरतें सदा आध्यात्मि-कादिक त्रिविध (तीन प्रकारके) दुःखकों सहन करनो सो धैर्य,तकं (छाछ) की नाई, जडभरैतकी नाँई, ओर व्रजर्भक्तनकी नाँई, अथवा गोपंकी स्रीकी वार्ती श्रीगोकुलोत्सवजीकृत टीकामें हे वा गोपस्रीकी नाँई देह-वारेकों भावना कर्त्तव्य हे अथवा देहकी नाँई भावना कर्त्तव्य हे ] याभांति आध्यात्मिकादि तीनो प्रकारके दुःखकों वैष्णव सहन करे तब वैर्य देखि प्रभु प्रसन्न होय, प्रहादजीकी नाँई टेक चहियें क्षो घेरेमें घैर्यह नांही हे ।। १२ ॥ ओर हरिके शरणमें स्थिति होय सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी विवेकधैर्याश्रयमें कहेहें " ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः।

१ छाछ मथनको सहन करतहे तब मक्खन [सारह्य ] निकसतहे फेर छाछमें ममत्व नांही रहतहे तेसे देह विद्यमान होय तबताई कार्य करिलेनो ओर देह तथा देहसंबंधीमें ममत्व नांही राखनो. २ जडभरतकों भट्रकालीकी पास मारिवेकों लेगये तोह सहे तब इनके तेजसों भट्रकालीकी मृतिं भिन्न होयके भीतरसों देवी निकसी सो जडभरतकों मारिवेयारेनकों मारडारे. ३ व्रजभक्तनने लौकिक वैदिक तजे तामें दुःख आये सो सहे. ४ "हत्वा नृषं पतिमवेक्ष्य धुनंगदृष्ट देशांतरे विधिवद्याद्रणिकाऽस्मि जाता । पुत्रं पतिं समधिगम्य जितां प्रविधा शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रम् " (राजाकों मारिके पति पास गई तहां पतिकों सर्व हस्यो देखिके देशांतरमें गई तहां प्रारम्थयोगसं, वेद्या भई तहां प्रविकों सर्व हस्यो देखिके देशांतरमें गई तहां प्रारम्थयोगसं, वेद्या भई तहां प्रविकों सर्व हस्यो कहा कर्छ ? ) ५ देहमें अहंता ममतासों वंधन होतहे और जब यह छुटे और इनसंबंधी दुःख सहे तब उत्तम फल मिले.

**दुःखहानों तथा पापे भये कामार्चपूरणे ॥ भक्तद्रोहे** भ<del>क्त</del>यभावे भक्तैश्रातिकमे कृते। अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वार्थे शरणं हरिः॥ " ( यहलेकमें, परलोकमें, सर्वया हरि शरण हें. दुःसकी हानिमें तथा पापमें, भयमें, कामादिक पूर्ण न होय तामें, मक्त द्रोह करे अथवा भक्तको द्रोह होयजाय तामें, भक्तिके अभावमें, भक्त अतिक्रम करे अथवा भक्तनको अतिक्रम होयजाय तामें, अशक्यमें तथा सुशक्यमें, सर्व अर्थमें हरि शरण हैं) याभांति शरणभावना राखे तो श्रीकृष्णाश्रयमें क्हेर्हें " शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् " (अरणमें रहिवेवारे जीवनके उद्धारनिमित्त अथवा उद्धार करिवेवारे श्रीकृष्णकों में विद्विप्ति करूँहूं ) तातें श्रीऋष्णकें शरण जाय रहे तो प्रभु उद्धार करे सो श्रीगीताजीमें भगवान् अर्जुन प्रति कहेर्हे "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः " (सर्व-धर्मको छोडिकें मोकों मुख्य जानि शरण हो में तोकों सर्वपापनतें **छुडाउँगो शोक मति करें** ) याभांति प्रभुके शरण होय तो प्रभु कृपा करे सो में शरणमें हु स्थित नांही हों ॥ १३ ॥ २ ॥

# मृठं-न माहात्म्यपरिस्फूर्तिः स्नेहस्तु न हि कुत्रचित्। आसक्तिव्यसनादीनां कथाऽपि खळुढुर्छभा॥३॥

शब्दार्थः – माहात्म्यकी चार्यों ओरतें स्फूर्ति नांहीहे, काहूस्थलमें स्नेह नांहीहे. आसक्ति ओर व्यसनादिककी तो कथाहू निश्चय दुर्लम हे. ॥ ३॥ टीका – श्रीकृष्णके माहात्म्यकी स्फूर्ति इदयमें होय तोहू प्रीति होय जो प्रभुके प्रमेयवलतें गाय, गोपी, एसे निःसाधनको फलसिद्धि भई हे, अजामिलकों पुत्रभावके नामतें तायों हे, अविद्यारूप पूतनाकों एकक्षणमें मारि भक्तनकी अविद्या दूरी कीनी हे. या पुष्टिमार्गमें श्लीश्च- द्रादिकनको उद्धार श्रीमहाप्रभुजी कीये हे, रंचक कृपादृष्टितें भक्तन-

को सर्वकार्य सिद्ध होतहे सो मोकों कहा डर हे ? या भांति माहात्म्यकीह् स्फ़र्ति नांहीहे. ॥१४॥ चित्तमें स्नेह होय यह प्रभु प्रसन्न करिवेको बडो साधन हे काहेतें जो प्रथम प्रभुमें स्नेह होय पाछें आसक्ति होय, व्यसन होय तब अनुभव होय सो श्रीकृष्णके चरणकमलमें प्रेमहू नांहीहे तो आसक्ति ब्यसनादिककी तो कथा कहनकों दुर्लभ हे, सो प्रेम, आसक्ति, व्यसन, कब होय सो त्रिविधनामावलीमें कहेर्हें " बाललीलानामपाठात् श्रीकृष्णे प्रेम जायते । आसक्तिः प्रौढलीलाया नामपाठाद्भविष्यति ॥ व्यसनं ऋष्णचरणे राजळीळाभिधानतः । तस्मान्नामत्रयं जाप्यं भक्ति-प्राप्तीच्छुभिः सदा "[बाललीलाके नामके पाठतें श्रीकृष्णमें प्रेम होयहे, भौढळीळाके नामके पाठतें आसक्ति होयगी, राजळीळाके नामसों श्रीकृष्णके चरणारविंदमें व्यसन होय तासों भक्तिकी प्राप्तिकी इच्छा-वारेनकों सदा तीन्यो नाम जपकरिवेयोग्य हें. ] तासों तीन्यो नामके पाठ मन लंगायकें करे तब निश्रय पुष्टिमक्ति सिद्ध होय, ओर भक्ति-वर्द्धिनीमें कहेहें " ततः प्रेम तथासक्तिर्व्यसनं च यदा भवेत्" [ तासों प्रेम तथा आसक्ति, ओर ब्यसन जब होय सो शास्त्रमें बीज कह्यो है ] सो मोमें खेहहू नांहीहे, ॥१५॥ ताकरिकें श्रीकृष्णके चरणमें आसक्ति नांहीहे, ॥१६॥ ओर व्यसनादिककी कथाहु दुर्छम हे ॥ १७॥ ३॥

मूळं-भक्तिमार्गप्रवेशो न धर्ममार्गे न च स्थितिः। देशादिशुद्धभावो न कालदोषान्न वैदिकम्॥४॥

शब्दार्थः-भक्तिमार्गमें प्रवेश नांहीहे, ओर धर्ममार्गमें स्थिति नांही, देशादि शुद्धभाव नांही, कालदोषते वैदिक नांही. ॥ ४ ॥ टीका-यह पुष्टिमार्ग सर्वोपर हे तामें मेरो प्रवेशहू नांहीहे काहेतें जो श्रीवल्लभाचार्यजीके भक्तिमार्गमें ब्रह्मादिक शिवादिकको प्रवेश नांहीहे सो गोपालदास वल्लभाख्यानमें गायेहें " एवो मार्ग श्रीवल्ल- भवरनो ज्यां निह प्रवेश विधि हरनो " एसो शुद्धमार्ग तामें प्रवेश होय एसो एकहू साधन मोमें नांहीहे तार्ते यह अपने मनमें जानतहीं जो यह सर्वोपरि भक्तिमार्गमें दोषरूपको प्रवेश नांहीहे ॥ १८ ॥ ओर लोकधर्ममेंहू स्थिति नांही हे तातें यह अपने मनमें जानतहों जो यह अलौकिक भक्तिमार्ग हे तामें स्थिति न भई तो लौकिकमें तो स्थिति होय सो में लौकिक गृहादिकमेंहू स्थित नांहीहों ॥ १९ ॥ देशादि शुद्धताको आश्रय नांही, कितनेक जीव शुद्धदेश [ तीर्थ ] को सेवन करतहें, काञ्ची, प्रयाग, व्रजदेशको आश्रय करत हें सो एसे देशको आश्रय नांहीहे॥ २०॥ वैदिक धर्म कालदोषतें सिद्ध नांहीहे, कर्ममार्गतेंहू स्वर्गादिक फल शास्त्रमें कहेहें सो कालदोषतें वैदिक धर्म सिद्ध नांहीहे सो संन्यासनिर्णयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " सुतरां कलिदोपाणां प्रवलत्वात् " ( अब कलिदोपकी प्रवलतासीं एसं स्थिति हे ) ओर श्रीकृष्णाश्रयमें कहेहें " नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु । पाखंडैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम " ( सर्वकर्म ओर व्रतादिक नानाप्रकारके वादकरिकें नष्ट भये ओर पाखंडकोही मुख्य प्रयत्न जामें हे तामें श्रीकृष्णही मेरी गति हें े पाभांति कलिकाल पायकें मर्यादामार्गके साधन सव नष्ट भये तासों में वैदिककार्यमें हु नांहीहों ॥ २१ ॥ ४ ॥

## मृलं-न च व्यावृत्तिराहित्यं व्यावृत्तौ न हरौ मनः। न त्यागश्चापि सेवार्थं स्वतंत्रस्य तु का कथा॥५॥

शब्दार्थः -व्यावृत्तिरहितपनो नांहीहे, व्यावृत्तिमेंहू हरिमें मन नांहीहे, ओर सेवाके लिये त्यागहू नांहीहे, तो मनकों अपने वश करिकें स्वतंत्र होयवेकी तो वार्ता कहा?।। ५।। टीका-में अव्यावृत्तहू नांहीहों सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी भक्तिवर्द्धिनीमें कहेहें "अव्या-

वृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः " ( अन्यावृत्त होयकें पूजा (सेवा ) ओर श्रवणादिककरिकें श्रीकृष्णकों भजे ) याभांति अव्यावृत्त होय भगवद्धर्म [ सेवा ]करे कथा सुने सो अव्यावृत्तहू नांही॥ २२॥ न्यावृत्ति करतमेंहू हरिमें चित्त चहियें सोहू श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी भक्तिवर्द्धिनीमें कहेहें " व्यावृत्तोऽपि हरी चित्तं श्रवणादी यतेत् सदा " [ब्यावृत्तियुक्तह् स्थापे ओर सदा हरिमें चित्तकों श्रवणादिकमें यत्न करे ] याप्रकार व्यावृत्ति करतमेंहू भगवानमें मन नांहीहे जेसें संतदासजी कोडी वेचतें काहूर्ते बोलतें नांही, ॥ २३ ॥ ओर भगवत्सेवार्थ देह, इंद्रिय, मनर्ते छौकिक वैदिकको त्याग नांहीहे, जो त्याग न होय तो सेवा न बने सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी सेवाफलमें कहेहें " उड़ेगः प्रति-बंधो वा भोगो वा स्यानु बाधकः " [ उद्वेग, प्रतिबंधं ओर भोगं यह बाधक है ] जो बाधक है ताको त्याग करनो सोहू सेवाफलमें कहेहें " बाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथा परम् " [ बाधकनको परित्याग करनो भोगमें हु लौकिकको त्याग करनो ] उद्देग, प्रतिबंध, भोग, [ विष यार्थ आछो खानपान ] ताको त्यागहू सेवार्थ नांहीहे ॥ २४ ॥ स्वतंत्र नांहीहों देह इंद्रियनके वश्य हों काहेतें जो विषयादिक भोगको त्याग नांहीहे ताकों स्वतंत्रकी कथा कहा ? या भांति मन सब ठोरतें ॱ( लौकिक वैदिकतें ) स्वतंत्र होय प्रभुशरण नांहीहे ॥ २५॥ ५॥ मूलं-न कृष्णविरहस्फूर्तिः संयमो न च वाग्टशोः।

नौदासीन्यमभक्तेषु नानासिक्तर्रहादिषु ॥ ६ ॥

<u> शब्दार्थः-श्रीकृष्णके</u> विरहकी स्फूर्ति नांही, वाणी ओर मनको

१ प्रतिबंध दोय प्रकारको हे साधारण ओर भगवत्कृत, तामें साधारण प्रतिबंधको त्याग अपनतें होयसके सो करनो.

२ भोग दोय प्रकारको हे लौकिक और अलौकिक, तामें लौकिक भोगको त्याग करनो ओर अलौकिक तो मुख्य फलकूप हे.

संयम [ निरोध ] नांही, अभक्तनमें उदासीनतः नांही, गृहादिकनमें अनासक्ति नांही।।६।। टीका-श्रीऋष्णके विरहकी स्फूर्तिह् नांहीहे काहेतें जो श्रीकृष्णके विरहकी स्फूर्ति सर्व वैदिक लौकिक कार्यकी विस्मारक हे सो काहेतें विरहतें दैन्य होय जेसें रासपंचाध्यायीमें प्रभुअंतधीन भये तव मुख्यभक्तनको विरह भयो तब दैन्यतें कह्यो" हा नाथ !रमण ! प्रेष्ठ ! कासि कासि महाभुज !। दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम।।" [हा नाथ ! रमण ! प्रिय ! कहांहो ? कहांहो ? हे वडे भुजावारे ! हे सखे ! आपकी दासी में हों तिनकों सिन्निधि वताओ अर्थात् दर्शन देओ ] तथा सब ब्रजभक्त रुदन करने लागे एसो दैन्य भयो तब प्रभु प्रकटे तार्ते यह पुष्टिमार्गमें केवल विषयोगही फलरूप हे, एमे फलरूप विष-योगकी स्फूर्तिहू नांहीहे ॥ २६ ॥ ओर वाणीको तथा नेत्रनको संयमहू नांहीहे सो श्रीभागवतमें कहेहें "वहायिते ते नयने नराणां छिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये । जिह्वाऽसती दार्दुरिकेव सृत ! न चोपगायत्युरु-गायगाथाः" [ जो नेत्र भगवानके चिह्नकों नांही दर्शन करतहे सो नेत्र मोरकी चंद्रिकावत् ( अर्थात् कछु आपकों उपयोगके नांही ) और जो जिह्वा उरुगाय (बोहोतने गाये एसे भगवान् ) की कथाको गान नांही करतहे सो जिह्ना दृष्ट दादुरकी नाँई (ब्यर्थ) रिटवेवारी है ] यह दोय महा बाधक है काहेतें जो वाणीको निरोध न होय तो मुखरता दोष होय ओर नेत्रनसों दोष देखनों यामें हृदय दोषरूप होतहे तातें वाणी ओर नेत्रको अवस्य निग्रह चाहियें सो नांहीहे ्॥ २७॥ ओर भगवानके जो भक्त नांही तिनमें उदासीनता चहियें तथा भगवदीयमें स्नेह चहियें काहेतें जो इनके संगतें यह पुष्टिमार्गको फल सिद्ध होतहे यह निश्चय सिद्धांत हे सो भगवदीयसों स्नेह नांही ओर अभक्तमें उदासीनता नांहीहे तासों यह मार्गमें आवेश केसे होयगो ? १। २८॥ ओर गृहादिक कार्यमें मनकिर आसक्त होय यह महा बाधक हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी ठोरठोर दूषण कहें हैं ओर श्रीभागवतमें हू सबठोर प्रसिद्ध हे जो गृहादिक लौकिक कार्यमें आसक्त हे तिनकों भगवानके धर्म दुर्छभ हे तासों गृहादिकनमें अनासिक चहियें (अर्थात् आसिक न चहियें) सो नांहीहें में गृहादिकनमें आसक्त हों ॥२९॥६॥

मूलं−नाहंकारादिराहित्यं न स्वधर्मपरिग्रहः। - नान्यधर्मानिवृत्तिश्च किं करिष्यति मत्प्रभुः॥७॥

मिय दोषिनिधाने तु सर्वसद्ग्रणवर्जिते । निःसाधनत्वमेवं हि स्वस्य नित्यं विभावयेत्॥८॥

शब्दार्थः—अहंकारादिकनसों रहितपनों नांही, अपने धर्म जो भक्तिमार्ग ताको सब ओरतें बहुण नांही ओर अन्यधर्मकी निवृत्ति नांही,
उपर कहें सगरे दोषकों निधान (भंडार) रूप ओर सर्व सहुणकरि वर्जित
में हों तापें मेरे प्रमु (स्वामी श्रीकृष्ण) कहा करेंगे? एसे नित्य अपनी
निःसाधनताकी मावना करनी ॥ ७ ॥ ८ ॥ टीका—अहंकार भक्तिमार्गमें वाधक हे सो विवेकधैर्याश्रयमें श्रीआचार्यजी महाप्रमुजी कहेंहें
"अभिमानश्र संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् " [स्वामीके आधीनताकी भावनासों अहंकार आछी रीतसों छोडनो ] स्वतंत्र होय सो
अहंकार करे दासको धर्म नांही तासों दास होयके अहंकार करे तो दासधर्म जात रहे तातें दासकों तो अपने स्वामी श्रीकृष्णके अधीनत्वकी
भावना कर्त्तव्य हे सो में अहंकारकिर रहित नांही हों ॥ ३०॥ ओर
पुष्टिमार्गीय वैष्णवकों अपने धर्मको परिग्रह चहियें दढता चहियें,
जेसें छीतस्वामीसों बीरबलने कही जे तुम पदमें श्रीगुसाँईजीकों
श्रीठाकुरजीको रूपकरिके गावतहों सो देशाधिपति पूछेगो तो कहा

जवाब देहोंगे इतनो सुनतही छीतस्वामी कहे जो मेरे भाये तो तुमही क्लेच्छ हो जा आजुपाछें तेरो मुख न देखेंगो एसें किहकें बरसोंदीहू छोडि चले आये, याभांति अपने स्वधमंकी रक्षा करे. काम, क्रोध, मद, मत्सर तासों रक्षा करे सो में तो कोई प्रकार स्वधमंको परिग्रह नांही करतहों।।३१।।ओर यह पृष्टिमार्गतें अन्य धर्म जितने हें सो सगरे पृष्टिमार्गीय वैष्णवको बाधक हे सो में अन्य धर्म तितने हें सो सगरे पृष्टिमार्गीय वैष्णवको बाधक हे सो में अन्य धर्म तें निवृत्त नांहीहों।।३२।।ऐसें बत्तीस दोष संयुक्त में हों सो हे मेरे स्वामी श्रीकृष्ण! तुम मेरे स्वामी हो सो कहा करोगे? त्याग करोगे के अंगीकार करोगे? सो मोकों नांही जानि परतहें ॥७॥ अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो उपर दोष कहे सो बत्तीसही हे एसें मित जानियों में दोषको निधान हों अपार दोष हे गिनत गिनत जिनको पार न होय इतने दोष हें ओर सुंदर गुणकिर रहित हों एकह गुण मोमें नांहीहे सो प्रभु कहा करेंगे? याभांति निःसाधनताकी भावना नित्यही कर्त्तव्य हे कोहेतें जो निःसाधन होय तापर दया करी तिनके हृदयमें प्रभु पर्धार अनुभव करावें ॥८॥

इति श्रीहरिरायजीकृतं सप्तित्रंशत्तमं शिक्षा-पत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ ३७॥

## शिक्षापत्र ३८.

अष्टित्रंशत शिक्षापत्रमें न्यापिनेकुंठमें भगवान पूर्णानंद हैं ओर रमावेकुंठमें विभृतिरूप हे, जेसें न्यूहरचनामें स्थित पुरुष कोइकों प्राप्त नांही होयहें तेसें न्यूहमध्यमें स्थित पुरुषोत्तम अभक्तनकों गम्य नांहीहें. भावात्मक प्रभु तो सदाही रसात्मक लीला करे हें अन्यकार्य नांही करे हें, ओर स्भारहरणादिक तो अंशको कार्य हे. धर्मिमात्र अपनी मर्यादां-रित व्रजमें हे, ओर सर्वधर्म विशिष्ट मर्यादासिहत मधुराजी में हे. परमानंदरूप वाललीलादि भेदसों उच्छूं खललीला व्रजमें करी सो सर्वलीला में रसरूपपनों गृह भावसों वर्णित हे एसें मृललीलायुक्त मृल्हरूप श्रीकृष्ण में निरंतर चित्त स्थापन करनों सोही अपने मार्गकी सेवा हे इनकी सिद्धिके लिये तनुजा, वित्तजा, सेवा करनी, ओर ताहशीय भक्तनके संग निवेदनको अनुसंघान करनों, यह पृष्टिमार्ग प्रवर्त्तक श्रीआचार्यजी में सुदृह स्नेह राखनों, ओर इनके मार्ग हे दि विश्वास राखनों तासों सर्व सिद्ध होयगो. उपर कहे जो अपने दोषकी भावनाकरि निःसाधन होयरहे दैन्य करे तो आगें उह वैष्णवकों कहा कर्तव्य हे? सो वर्णन हे, तामें यह व्रजमें भावात्मक रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सदा भक्तनके संग लीला करतहें एसें श्रीकृष्ण सवोंपरि हें तिनको अनुभव होय तब सर्व फल सिद्ध भयो यह निरूपण हे.

मूलं-कृष्णे रसात्मके नित्यं गोपिकामंडलस्थिते। यमुनापुलिनांतस्थवृंदावनविराजिते॥१॥ नित्यगानरसाविष्टे विशिष्टेऽक्षरतः क्षरात्। मावैकगम्ये सर्वत्र प्रसिद्धे पुरुषोत्तमे॥२॥ यस्यावतारः पुरुष आद्यो ब्रह्मांडविग्रहः। तस्यांशा एव ये भूमो मत्स्याद्या इति बुध्यताम्॥३॥ शब्दार्थः-श्रीकृष्ण केसें हें! रसात्मक, नित्य गोपिकानके मंडलमें विराजित, श्रीयमुनाजीके पुलिनके समीपमें श्रीवृंदावनमें विराजित

१ बजमें वाल्लीलामें सब मक्तनको कह्यो करतहें तहां आप पूर्णपुरुषोत्तम हें मर्यादा नांही राखी हे सो आमे निद्धपण हे.

॥ १ ॥ नित्य गानरसमें आविष्ट, क्षरे ओर अक्षरतें श्रेष्ठ, (भक्तनर्को) भावगम्य, सर्वत्र प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम स्वरूप हें ॥ २ ॥ जिनको आद्य अवतार ब्रह्मांडस्वरूप पुरुष हे ( जिनकों विराद्पुरुप कहतहें ) भूमिपें मत्स्यादिक अवतार हें सो उह पुरुषकेही अंश हैं एसें " उपर दोय श्लोकसों निरूपण कीये ऐसें "श्रीकृष्णमें बुद्धि राखनी ॥ ३॥ टीका-यह श्रीवहःभाचार्यजिके पृष्टिमार्गमें रसात्मक श्रीकृष्ण सेव्य हें सो कोन प्रकार व्रजमें विराजतहें सो कहतहें जो गोपीजन (व्रजभक्त) के मंडलमें स्थित हें श्रीकृष्ण रसात्मक हें सो याभांति नित्य श्रीस्वामिनीजीके संग रासादि लीला करतहें सो लीला कोनसी ठोर करतहें सो कहतहें श्रीयमुनाजीके पुलिनके मध्य श्रीवृंदावनमें विराजतहें. " कृष्णो रसात्मको नित्यं गोपिकामंडले स्थितः । यमुनापुलिनांतस्थचृंदा-वनविराजितः ॥ १ ॥ नित्यगानरसाविष्टो विशिष्टोऽक्षरतः क्षरात् । भावैकगम्यैः सर्वत्र प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ " ऐसे दोय श्लोकर्मे पाठभेद हे ताके अनुसार अर्थः-श्रीकृष्ण रसात्मक हें, नित्य गोपिका॰ नके मंडलमें विराजित हें, श्रीयमुनाजीके पुलिन ( तट ) के समीप श्रीबृंदावनमें शोभित हैं ॥ १ ॥ नित्यगानरसकरि आविष्ट हैं, क्षर तथा अक्षरतें श्रेष्ठ हें, ( भक्तनके ) भावकरिकेंही गम्य हें ओर सर्वत्र प्रसिद्ध श्रीपुरुषोत्तम हें! जेसें श्रीकृष्ण रसात्मक हें तेसें श्रीयमुनाजी रसात्मक हें तेसेंही श्रीयमुनाजीके पुलिन रसात्मक हें, पुलिनके मध्य श्रीवृंदावनहू रसात्मक हें,तहां भक्तनसहित श्रीकृष्ण विराजेहें सो श्रीआचार्यजी महा-प्रभुजी श्रीयमुनाष्टकमें कहतहें 'तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पांबुना सुरासुरसुपूजितस्मरिपदुः श्रियं विश्वतीम् " [ तटमें रहे एसे नवीन वनके प्रकट सुगंधयुक्त पुष्पके मकरंदसूं सुरं ओर असुरेनें पूजित एसें

१ शुद्धभाववारे सो सुर. २ मानादिक करिवेचारे सो असुर.

रमंर्पिता (श्रीकृष्ण) के शोभाकों धारण करिवेवारी (श्रीयमुनाजीकों) नमन करूं हुं ] या भांति श्रीयमुनाजीके तटमध्य श्रीवृंदावनमें प्रभु विराजिकें दोय प्रकारकी लीला करतहें, प्रथम स्थलकीडा करे तामें श्रम भयेतें जलकीडा करे याभांति सदा सर्वदा विराजतहे यह स्मरण कर्त्तव्य हे " स्मर्त्तव्यो गोपिकावृंदे कीडन वृंदावने स्थितः " श्रीवृंदा-वनमें स्थित, श्रीगोपीजनके बृंद्भें कीडा करिवेवारे श्रीकृष्ण स्मरण करिवेयोग्य हैं ॥ १ ॥ श्रीवृंदावनमें श्रीयमुनाजीके तीर नित्य गान रासादिलीला व्रजभक्तनके संग अत्यंत रसाविष्ट होय करतहें. यह नित्यलीलाके दोय प्रकार हे एक अवतारलीला ओर एक मूललीला तामें अवतारठीलामें प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल यह कम हे सो श्रीभागवतदशमस्कंधमें निरूपण कीये हैं जो प्रथम श्रीठाकुरजीके प्राकट्य पेहिलें शास्त्रमें कहेहें तेसी तपस्या प्रमाणरीतिसों करी तब प्रभु त्रकट होय प्रमेयवल जताय वरदान दिये सो सब बात श्रीवसुदेवजी देवकीजीके इहां ब्युहरूप प्रकट होय जताये सो श्रीनंदरायजी श्रीयशोदाजीके इहां विश्रयोगात्मक भावरूप प्रकटे तहां जन्ममहोत्सवतें प्रमाणलीलाके कमसों मांखनचोरी, रींगणलीला, इत्यादिक अनेक ळीळा करी सुख दियें तहां प्रमेयबळ प्रकट करी अनेकळीळा बेणुगीत-ययंत करी पार्छे प्रभु मिलवेकी कामनासों कुमारिकानें कात्यायनीअर्चन कीयो तहांतें लेकें श्रीगोवर्धनोत्सव तथा व्यापिबैकुंठ अक्षरधामके दर्शन कराये तहांताँई साधन जताये पाछे रासपंचाध्यायीतें युगल-गीतपर्यंत फल जताये यह अवतारदशामें यह क्रम कहे ओर <sup>1</sup>मुललीलामें सदा नित्यलीला हे सो क्षर जो देहादि तत्त्व ओर अक्षर जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म इन दोउनतें श्रीपुरुषोत्तम श्रेष्ठ हें सो

<sup>?</sup> स्मर जो स्मरण सो आकाशतं बढो हे एसे सामवेदमें कहारे हे सो स्मरण अञ्चर्का इच्छाके अनुसार होय तासों स्मरणके पिता प्रश्च कहे.

गीताजीमें कहेहें "यस्मात्श्वरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः " ( जासों में क्षरतें अतीत हों ओर अक्षरतेंहू उत्तम हों तासों लोकमें तथा वेदमें पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हों 🕽 एसें श्रीकृष्ण अर्जुन प्रति कहेहें जो भावकरि जाने जातहें साधनबलतें जानें नांही जात ॥ २ ॥ एसें रसात्मक पुरुषोत्तमको एक अवतार विराद स्वरूप हे जाकों श्रीभागवत गीताजीमें पुरुष कहताहें, यह ब्रह्मांड इनको विग्रह ( श्रीअंग ) हे, अपार मस्तक, अपार भुजा, अपार चरण तथा आकाश मस्तक, पाताल चरण, वृक्षादिक रोमावलि, यह समस्त ब्रह्मांडको मूल प्रभुको आद्य अवतार हे जो अर्जुनकों सब दिखाये तब युद्ध कीयो. एसे विराद्स्वरूपके अंशावतार मत्स्यकूर्मादि हें सो जितनों कार्य होय तितनों करिकें माहात्म्य जतावे तितनो कार्यकरणार्थ यह अवतार हे. जेसें समुद्रमथनसमय मंदराचल डूबन लाग्यो तब कच्छप-रूप <mark>होयके घारण कीयो, ओर श्रीवामनजी १, श्रीनृसिंह</mark>जी २, श्रीराम-चंद्रजी ३, ओर चतुर्व्यूहसंयुक्त वसुदेवदेवकीजीके इहां प्रकटे ४, यहः चारो अवतार भक्तोद्धारक है तातें इनकी चारों जयंतीकों भक्तजन मानत हे और अवतार्नकों नांही । धर्मशास्त्रमर्यादामें हू यह चारी जयंतीकी आवश्यकता है या मकार पृथ्वीपर अनेक अवतार ले लीला करी प्रभु भक्तनके अर्थ अपनो माहातम्य प्रकट करतहें ॥ ३ ॥ मूलं-अक्षरं धाम वैकुंठं व्यापिवैकुंठसंज्ञकम् । ब्रह्मानंदस्तत्र लक्ष्मीः पूर्णानंदो हरिः स्वयम् ॥४॥ रमोवेकुंठवासी तु विभृतिर्यस्य वैष्णवी । रमा तुपालिका तत्र शक्तिरित्यवगम्यताम्॥५॥ शब्दार्थ:-व्यापिवेकुंठ हे नाम जिनको एसो अक्षरधाम वैकुंठ हे तहां त्रह्मानंद हे सो लक्ष्मी हे ओर पूर्णानंद आप हरि हें।। ४ ॥ ओर रमा-१ जो रमा ( लक्ष्मी ) की प्रार्थनासों वैद्धंठलोक कीयो सो रमावैद्धंठ.

वैंकुंठवासी विष्णु हे सो (पूर्णानंद हरिकी) विभाति हे जिनकी वैष्णवी रमा[लक्ष्मी]शक्ति हे सो वैकुंठमें पालन करिवेवारी हे एसें जाननों॥५॥ टीका-अक्षरधाम हे सो व्यापिवैकुंठ हे भीतर प्रभु विराजतहें सो लोका-लोकपर्वतर्ते परे जहां अर्जुनकों लेजाय दर्शन कराये सो सबनको मूल हे इनकी व्यापिवैकुंठ संज्ञा ( नाम ) हे सो व्यापिवैकुंठ सवमें व्यापक हे ताकी भीतर प्रभु विराजतहे, जेर्से भूमिपर पुष्टिमार्गकी रीतिसों प्रभु विराजें लीलाको अनुभव होय सो व्यापिवैकुंठ सबमें हे तोहू न्यारो अनुभव होतहे तामें प्रभुके दर्शन [भीतर] होतहे तेसेंही अक्षर सबमें व्यापक हे ओर सबतें न्यारो हे ताकी भीतर(भक्तनकों) प्रभुको अनुभव होतहे. जेसें ॐकार सवतें न्यारो हे ओर सव वेदको मृल हे तथा सबमें रह्यो हे तेसें ब्यापिवैकुंठ हे. ताहीतें ज्ञानीकी दृष्टि न्यापि वैकुंठताँई पोहोंचतहे सो सबठोर व्यापक मानतहें तातें इनकों दासभाव छुटिजातहे ओर भक्तनकुं सवठोर व्यापक हे तिनको तथा न्यारो हे तिनकोड़ अनुभव हे तासूं ब्यापककों जानिके न्यारो अनुभव होय तहां मानतहें अपनकों दास जानतहें. एसें अक्षरधाम वैकुंटमें ब्रह्मानंदरूप लक्ष्मी हे तार्ते अक्षरब्रह्मके उपासनावारे ब्रह्मानंदरूप लक्ष्मी-जीमें मुक्त होतहें इनकों पूर्णानंद हरिको पृथक् अनुभव नांही होतहे इनकों ब्रह्मानंदही मोक्ष हे ॥ ४ ॥ ओर एक रमावेकुंठ हे जहां सनका-दिकर्ने जयविजयकों शाप दियो यह वैकुंठ अक्षरधामकी विभृति हे तहांके वासी विष्णु हे सो पूर्णानंदहरिकी विभृति हे तहांकी लक्ष्मी पालिका शक्ति हे पुरुषोत्तमकी डांदश शक्ति हे तामें यह पालिका शक्ति हे याप्रकार जहां जेसें प्रभु बिराजतहें तहां तेसेंही छक्ष्मी बिरा-जतहे श्रीकृष्णावतार सबको मूलभूत हे सो प्रकार आगें कहतहें॥५॥

<sup>•</sup> १ श्री, षुष्टि, गिर् , कांति, तुष्टि, कीर्ति, इला, ऊर्ज्जा, विद्या, आविद्या, शाकि, े-माया, यह द्वादश शक्ति जाननी.

मूलं-मूलभूतस्यावतारे मूर्तिब्यृहोऽभिधीयते । प्रयुम्नो वासुदेवश्चानिरुद्धोऽनंत एव च ॥ ६ ॥ ब्यृहं विरच्य यस्तत्र स्थाप्यते प्राप्यते न सः। तथैतैरावृतः कृष्णो नावतारेऽवगम्यते ॥ ७ ॥

शब्दार्थः-मूलभूत ( श्रीकृष्ण ) के अवतारमें अथवा अवताररूप मृर्तिव्यूह कहियतहे प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, ओर संकर्षण ॥ ६ ॥ यह व्यूहकों रचिकें जो इनमें स्थापन कयों जातहे सो नांही प्राप्तहोयहें तेसें यह व्यूहकरिकें आवृत्तं श्रीकृष्ण अवतारमें नांही गम्य होतहें ॥ ७ ॥ टीका-अब वसुदेवदेवकीजीके इहां प्रकट हें सो कहतहें सर्व अवतारनको मूळभूत यह हे सो मृत्ति तो एक हे ओर चतुर्ब्यूह प्रकट भये हें तासों चतुर्भुज प्रकटे हें सो व्यूहके नाम कहतहें-प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, ओर संकर्षण, तामें श्लोकमें चकार हे तासों यह जाननों जो श्वेतकेश ओर स्थामकेश इनही सहित पट्पकारको स्वरूप प्रकट भये सो दुष्टनके नाशकरणार्थ, मीक्षदानार्थ, 'वंशवृद्धचर्थ, ओर भक्तनकी 'रक्षाकरणार्थ इत्यादिक अनेक कारण हे. इन चार्यो व्यूहनके भीतर पुरुषोत्तम हैं तिनकों जन्म (अवतार) नांही सो श्रीभागवतमें कहेर्हें "जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यटुवरपरिषत्स्वैदोंभि-रस्यन्नधर्मम् । स्थिरचरचृजिनद्गः सस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्द्धयन् कामदेवम् " [जिनके निवासरूप तथा जन हे निवासको स्थानक जिनको, देवकजिकि इहां हे जन्मको वाद ( नामकथन ) मात्र जिनको, यदुकुलके सब बडे यादव हैं सभा जिनकी, अपने श्रीहस्तन-

१ व्यृहके भीतर आप विराजतहें. २ संकर्षणरूप. ३ वासुदेवरूप. ४ प्रद्युम्नरूप. ५ अनिरुद्धरूपः यह चारों व्यृहके चार कार्य मुख्य ओर अनेक हे.

सों अधर्मको नाश करिवेवारे, स्थांवर जंगमके दुःखको मिटायवेवारे, व्रज तथा पुरकी स्त्रीयनैकों हास्ययुक्त मुखार्रविंदतें कामदेवकों बढाय-वेवारे श्रीकृष्ण सबर्ते अधिक विराजे हैं ] इत्यादिक वचनसों देवकी-जीके उदरतें जन्म कथनमात्र हे जेसें पूर्विदिशातें चंद्र सूर्य प्रकटे या प्रकार जॉननों ॥ ६ ॥ या प्रकार चतुर्व्यूहकों रचिकें आपु श्रीकृष्ण भीतर स्थापित विराजत हैं. तहां कोई कहे जो एसें श्रीऋष्णसहित चतुर्व्यूह हैं तब चतुर्व्यूहको पूजन करियें इतनें श्रीऋष्णको भयो या प्रकार कोई संदेह करें तहां कहतहें जो यद्यपि ब्यूहकरिकें आवृत्त श्रीकृष्ण हें तोहू इन चार्यों व्यृह अवतारनकी उपासना पूजनतें श्रीऋष्ण अवगाहे न जाय काहेतें जो पूर्णपुरुषोत्तम सर्वमें हे ओर सबतें न्यारें हें तातें व्युह हे सो पुरुषोत्तमके आज्ञाकारी हें जितनी प्रभुकी आज्ञा हे तितनों कार्यं करिकें फेरि अपने धाममें पधारेंगे ओर श्रीकृष्ण तो नित्य लीलाविनोद करतहें तातें व्यूहकी उपासनाकरि स्वर्गलोक तथा सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य यह चार प्रका-रकी मुक्ति मिले मुख्यफल भक्तिरसकी प्राप्ति नांही. तातें सर्वोपरि श्रीकृष्णही हे तिनहीकी न्यारी भक्ति करे मिलिभक्तिमें फलकों न्यूनता प्राप्त होतहे या प्रकार जीव सत्संग विना श्रीकृष्णके माहात्म्यकों जानत नाही सो कहतहे ॥ ७ ॥

मूलं–अत एव जना भ्रांताः प्राकृतं तं वदंति हि । अंशकार्यं मूलरूपे कल्पयंत्यज्ञतां गताः ॥ ८॥

<sup>?</sup> श्रीष्टंटावनके द्वस जो स्थावर हते तिनकोहू वेणुद्वारा सुधासंबंध भयो तब जडत्वको दुःख मिट्यो. २ ग्राम्य और नगरकी स्त्रीको समान अनुभव न होय परंतु इहां तो ग्राम्यको विशेष अनुभव भयो. ३ पूर्वेदिशाते चंद्र तथा सूर्य प्रकटतहे ताम दिशाको कछ संबंध नांही, मार्ग हे तेसेही श्रीदेवकीजीतें प्रसुको प्राकट्य हे.

शब्दार्थः-नासोंही मनुष्य आंत हीयगये हें सो श्रीकृष्णकों प्राकृत कहतहें अज्ञताकों प्राप्त भये एसे जीव अंशको कार्य फलरूपमें कल्पतहें ॥ ८ ॥ टीका-अंश जो चतुर्व्यूह हे सो अनेक रुखि जगतमें करतहें मथुरातें भाजिकें फेरि कहूं सोच करतहें काहूकी टहल करतहें मिछिकें अनेक प्रकारके विचार करतहें यह छीला देखिकें कितनेक जीव जो अज्ञानी हे सो मूढ मोहके वसतें प्राकृतकी नाँई श्रीकृष्णकों जानत हे अवतारदशामें कोईएक भगवदीय प्रभुकों जानत हते ओर कोई न जानतो सो अब कलिके जीवकी कहाहें ? काहेतें जो अंशावतारके लीलाको कार्य देखी सब कोई यह कहतो जो श्रीकृष्णनें यह कार्य कीयो एसें अज्ञानसों मिथ्या करपना करी मूलरूप श्रीकृष्णको नाम कहतहैं ताहीतें सबनको नाश भयो एक उद्धवजी भक्त हते सो शापतें छुटे तातें श्रीकृष्णकी भक्ति होनी अति दुर्छभ हे श्रीऋष्णकों केवल आनंदमय रसात्मकलीलाकर्ता जाने ओरठोर जेसो कार्य तेसी न्यूहकी लीला जाने यह भाव दृढ रहे तब श्रीकृष्णमें भाव उपजे सो श्रीकृष्ण केसे हैं सो आगें वर्णन करतहें ॥ ८॥

# मूलं-ऋष्णस्तु केवलं लीलां करोति रस्रूपिणीम् ।

भूभारहरणं चके कलाभ्यामेवं सर्वथा ॥ ९॥

शब्दार्थः-श्रीकृष्ण तो केवल रसरूप लीला ही करतहें ओर भूभारहरण सर्वथा कलाकरिकेंद्दी कीयो है ॥ ९ ॥ टीका-श्रीकृष्ण तो सदा सर्वदा वजभक्तनके संग रसरूप लीला करतहें सो कहिवेमें नांदीं आवतहे जो निजजन श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके अंतरंग भक्त हैं तिनकों मनमें अनुभव करिवेयोग्य हें तातें (मानादि विद्वारादि )

१ 'कठाभ्यां ' यह दिवचनतें श्रीवसुटेवजीके यहां रामकृष्ण दोय केश्वव स्वद्वप प्रकट मने हें सी जानने.

रसरूप लीला कहें याभांति श्रीकृष्ण तो सदा सर्वदा श्रीबृंदावनमें विरा जतहें ओर पृथ्वीपर दैत्य, राक्षसके पाप होतहें सो भूभारहरणार्थ श्री-कृष्ण कलावतार घरिकें दुष्टनकों मारि देवतानकी रक्षा करतहें याभांति व्रजमें नित्य एकरस लीला है कलाकिर सृष्टिहुको कार्य करतहें ॥ ९॥

मूलं-परमानंददानं तु स्वरूपेणोति निश्चयः। त्रजस्थ एव सततं पुरस्थो वा कृपापरः॥१०॥ तत्रापि रूपभेदेन कीडति स्म तथा रसः। धर्मिमात्रं स्वमर्यादारहितं केवलं व्रजे॥११॥॥

शब्दार्थः-व्रजमें विराजतहे सो निरंतर परमानंदको दान करतहे ओर मथुराजीमें विराजतहें सो कृपायुक्त होय तब फल्स्वरूपकरिकें परमानंदको दान करतहें यह निश्चय हे ॥ १० ॥ तार्मेंहू रसरूप प्रमु रूपभेदकरिकें कीडा करतहें अपनी मर्यादारहित केवल धर्मिमात्ररूप ब्रज्में हे ॥ ११ ॥ टीका-परमानंदको दान तो सदा ब्रजमें छीलाकर्त्ता श्रीकृष्णहीतें होय ओर मधुपुरी तथा द्वारिकामें स्थित स्वरूपनकी कृपा बहोत होय तब कहूं परमानंदको दान होय, नांही तो उन स्वरूपतें मोक्षको फल होय काहेतें जो व्रजमें स्थित हें सो निरंतर आनंदरूप लीला करतहें ओर पुरीमें स्थित हें सो न्यूहसहित हें तार्ते जो जीव मथुरास्य श्रीकृष्णको आश्रय करतहें तिनकों सदा आनंद नांहीहे उन पुरीके स्वरूपद्वारा तेसो फल हे यह स्वरूप मर्यादासहित हे तासों मर्यादामार्गीय रसदान करतहें सो श्रीभगवान गीताजीमें अर्जुन प्रति कहेहें "ये यथा मां प्रपद्यंते ताँस्तर्थेव भजाम्यहम् " ( जीव जा भावसीं जा स्वरूपको आश्रय करे तिनकों तेसो फल सिद्ध होय प्रभुद्द ताही भावसों ता जीवको भजतहें ) तेसोही फल प्राप्त होतहें ॥ १०॥ याभांति श्रीकृष्ण अनेक स्वरूप धरि जगतमें ठोरठोर कीडा करतहें जहां जेसो

स्थल हे तहां तेसोही स्वरूप हे तहां तेसोही रस हे ब्रजमें केवल मर्यादारहित धर्मिरूप लोकवेदातीत रसात्मक स्वरूप सदा विहार करतहें ॥ ११ ॥

मूलं-सर्वधर्मविशिष्टं तु समय्दिं पुरे मृतम्।

उच्छ्रंखला तु या लीला केवलेन ब्रजे कृता॥ १२॥ परमानंदरूपा सा बाललीलादिमेदतः।

सर्वत्र रसलीलात्वं गुढभावेन वर्णितम् ॥ १३॥

शब्दार्थः—सर्वधर्मयुक्त मर्यादासहित स्वरूप तो मधुपुरी तथा श्रीदारकार्मे मान्यो हे ओर जो उच्छूंखल (मर्यादारहित) लीला हे सो केवल (रसात्मक) स्वरूप करिकें अजमें करी हे ॥ १२ ॥ सो बाललीलादिकके भेदसों परम आनंदरूप हे सर्वत्र गृहमाव करिकें रसलीलापनों वर्णन कीयो हे ॥ १३ ॥ टीका—सर्वधर्मसहित मर्यादायुक्त स्वरूप श्रीमधुराजी तथा द्वारिकामें बिराजतहें ओर उच्छलितरसरूप पृष्टिपुरुषोत्तम त्रजमें [उच्छूंखल लीलायुक्त ]हें तार्ते मधुपुरी द्वारकाके स्वरूपमें तथा त्रजके स्वरूपमें मेद हे तेसो फलमेंहू भेद हे तासों त्रजस्थ स्वरूपकी भावना कर्त्तव्य हे ॥ १२ ॥ त्रजमें श्रीयशोदोत्संगलालित श्रीकृष्ण परमानंदरूप हे, बाललीला, पोगंडलीला, किशोरलीला, यह सगरी लीला सब ठोर रसरूपही हे सो श्रीगुसाँईजी गृहभावसों भ्रंथमें वर्णन कीये हें ता भावसों सगरी लीला जाननी. सो यह गृहभाव वर्णनमें न आवे अंतरंग भक्तको मनमें अनुभव करिवेयोग्य हे एसो रसात्मक स्वरूप व्रजमें विराजतहे ॥ १३ ॥

मूलं-कामरूपतया कृष्णे वयो न हि नियामकम् i एतादृशे मूलरूपे मूललीलासमन्विते ॥ १४ ॥

#### ि चित्तं निरंतरं स्थाप्यं सेव सेवा स्वमार्गगा। तिसद्वयर्थं शरीरेण वित्तेनापि विधीयताम्॥१५॥

शब्दार्थः-श्रीकृष्णमें कामरूपपनेतें अवस्था नियामक नांहीहे. एसे मूळळीळायुक्त मूळरूपमें चित्त निरंतर स्थापन करनों सोही अपनें मार्गकी सेवा हे ताकी सिद्धिके अर्थ शरीरतें ओर धनतेंहू (सेवा) करनी ॥ १४ ॥ १५ ॥ टीका-ब्रजमें श्रीकृष्ण कोटिकामरूप ब्रजभक्तनकों सुखदानार्थ प्रकटे हें तासों " साक्षान्मन्मथमन्मथः " एसे रासपंचाध्यायीमें कामदेवके कामदेव कहेहें तहां अवस्थाको नियम नांहीहे जन्मतेंही आनंद रसदान कीये सो श्रीभागवतमें कहेहें " जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवरपरिषत्स्वैदोंभिरस्यन्नधर्मम्। स्थिर-चरवृजिनन्नः सुस्मितश्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्द्धयन् कामदेवम् " (मनुष्यनके निवासरूप, श्रीदेवकीजीतें जन्मको हे वादमात्र जिनको, (अर्थात् श्रीदेवकीजीतें जन्म लियो हे यह कथनमात्र हे ) उत्तम यादव जिनके सभारूप हे, अपने हस्तनसों अधर्मकों मिटायवेवारे, स्थावर जंगमके दुःखको निवृत्त करिवेवारे, हास्ययुक्त मुखारविंदसो त्रजके तथा मधुपुरी द्वारिकाके स्त्रीयनकों कामदेवकी वृद्धि करिवेवारे प्रभु सर्वतें अधिकतासों बिराजतहें ) याभांति ब्रजकी वनिताकों कामकी बृद्धि करतहें ओर श्रीगुसाँईजी पलनामें कहेहें " मानिनीमानहरणं " श्रीयशोदाजीके आर्गे पलनामें झुलतहें ओर श्रीस्वामिनीको मानह मनांवतहें [ मान हरतहें ] याभांति बाललीलाहीमें एककालाविन्छन्न समस्तळीळा करतेहैं यह विरुद्धधर्माश्रय स्वरूप व्रजमें हें एसे मुलरूप श्रीकृष्ण मुललीलासहित वजमें हें जेसें मूलरूप श्रीकृष्ण सदा एकरस व्रजमें लीला करतहें तेसेंही मुलरूप लीलाहू सदा एकरस हे यह कहिकें यह जताये जो जेसें श्रीकृष्ण नित्य हें तेसें श्रीकृष्णकी लीलाह नित्य है ।। १४ ।। उपर कहे एसे श्रीकृष्ण सर्वके मुलक्ष्य रसात्मक हैं इनकों निरंतर अपने चित्तमें स्थापन करने सोही रसात्मक सेवा अपने मार्गमें हे तातें चित्तमें निरंतर एसो प्रभुको लीलासहित अनुभव करे सो मानसी सेवा जाननी. ताकी सिद्धिक अर्थ शरीरसों तथा कित्सों सेवा नित्य नियमपूर्वक कर्त्तव्य हे सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी सिद्धां-तमुक्तावलिमें कहेंहें "कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता । चेतस्तत्प्रवणं सेवा तिसद्धचे तनुविच्चजा " (श्रीकृष्णकी सेवा सदा करनी सो मानसी उत्तम मानी हे चित्त प्रभुमें लीन करनो सो सेवा जाननी ताकी सिद्धिके अर्थ तनुजा वित्तजा करनी ) यह वचनसों श्रीकृष्णकी तनुजा वित्तजा सेवा नित्य नियमपूर्वक करे तब मानसी सिद्ध होय यह पुष्टिमार्गकी रीति हे ॥ १५ ॥

मूलं−निवेदनानुसंधानं विधेयं तादृशेः सह । सत्संग एवं कर्त्तव्यो विश्वासः स्थाप्यतां दृढः॥१६॥

शब्दार्थः—निवेदनको अनुसंधान ताहशीय भगवदीयनके संग करनो, सत्संगही करनो, दृढ विश्वास स्थापन करनो ॥१६॥ टीका— एसें श्रीकृष्णमें भाव प्रकट होय ताके अर्थ पुष्टिमार्गीय ताहशीय वैष्णवसों मिलिके निवेदनको अनुसंधान करे तातें सत्संगृह नित्यः नियमसों करे ओर भगवदीयनके वचनको अपने मनमें चातकपक्षिवत् दृढ विश्वास राखे तब एसे (श्रीकृष्णके स्वरूपानंदको)अनुभव होय।१६।

मूलं-कृष्णः कृपापराधीनो द्वीनानामनुपेक्षकः।

स्वकीयानामन्यभावात्करिष्यत्यवनं स्वतः ॥१७॥

शब्दार्थः-श्रीकृष्ण कृपातें पराधीन हें सो दीनजनकी उपेक्षा नांही करतहें सो अपने जननके अनन्यभावतें स्वतः (आपुर्तेही) रक्षा करेंगे 11१७॥ टीका-श्रीकृष्ण केसे हें जो कृपाकरिकें अपने दासके आधी-

न हैं सो भगवदीय गाये हैं " भक्तविरहकातर करुणामय डोलत पार्छें लागे " एसे श्रीकृष्ण प्रसिद्ध हैं, अर्जुनको रथ हांक्यो, पांडवनके आज्ञाकारी भये, ओर व्रजभक्तनसों तो एकक्षणहू जूदे नांही रहत हैं. याभांति श्रीकृष्ण कृपाकरिकें अपनें भक्तनके आधीन हें, तार्ते ।यह पुष्टिमार्गमें श्रीआचार्यजीद्वारा शरण होय निःसाधन होय दैन्यकरि रहे एसे भक्तनकी उपेक्षा कबहू श्रीकृष्ण नांही करत हैं. ओर जेसें संसारासक्त जीव छौकिक वैदिकमें महादुःख पावतहें तिनकी उपेक्षा प्रभु कीयेहें ( काहेतें जो संसारमें सुख ओर दुःख दोय फल हे सो पुण्यको फल सुख ओर पापको फल दुःख हे सो लोकमें तिनहीकी अपेक्षा राखतहें तातें इनकों लौकिक फल देतहें ) तेसें अपने स्वकीय (निजभक्तन) को अन्यथाभाव कोई कालमें कबहू श्रीकृष्ण नांही करतहें सदा भावकी रक्षाही करत आये हें, रक्षा करतहें ओर रक्षा करेंगे. ओरद्वारा कबहू रक्षा न करावेंगे स्वतः (आपु) भक्तनकी रक्षा करतहें एसे कृपालु श्रीकृष्ण हें ॥ १७॥

मूलं-धर्ममार्गप्रवृत्तिस्तु चित्तशुद्धवा यथा हरो । मतिः स्यान्नेव पाखंडे तदर्थं सर्वथेष्यते ॥ १८॥

शब्दार्थः-धर्ममार्गकी प्रवृत्ति तो चित्तशुद्धितें जेसें हरिमें मित होय पाखंडमें (मित ) नांही होय तांके अर्थ सर्वथा है ॥ १८ ॥ टीका-धर्ममार्गमें प्रवृत्त भयेतें चित्तशुद्धि होतहे तातें हरिमें शुद्ध मित [ भाव ] होतहे पाखंडमें मित न होय ताके अर्थ सर्वथाः धर्ममार्गमें प्रवृत्ति हे ॥ १८ ॥

मूलं-मार्गप्रवर्त्तकाचार्यचरणेषु निरंतरम् । विश्वासः सुदृढः कार्यस्ततः सर्वं फलिष्यति । विशेषो गोवर्द्धनदासपत्राज्ज्ञेयःकिमधिकम् ॥१९॥ शब्दार्थः —यह पृष्टिमार्गके प्रवर्तक श्रीआचार्यजीके चरणकमलमें अतिहृढ विश्वास करनों तातें सब फलरूप होयंगे विशेष गोवर्डन-दासके पत्रतें जानियों बढती कहा लिखें. ॥ १९ ॥ टीका—पृष्टिमार्गकें प्रवर्तक श्रीवलभाचार्यजी हैं तिनके दोयचरणकमलको हृढ आश्रय करनों जा वैष्णवकों मनमें हृढ आश्रय होयगो तिनको सगरो फल निश्चय सिद्ध होयगो यामें संदेह नांहीहे तातें सर्वोपिर सिद्धांत यह है। जो श्रीआचार्यजीके चरणकमलको हृढ विश्वास करनों. विशेष समाचार गोवर्डनदासके पत्रतें जानियों ॥ १९ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमष्टत्रिंशत्तमं शिक्षापत्रं श्री-गोपेश्वरजीकृतत्रजभाषाटीकासमेतं समाप्तम्॥ ३८॥

## शिक्षापत्र ३९.

एकोनचत्वारिंशत शिक्षापत्रमें, सत्संगकरि निरंतर प्रभुमें चित्त स्थापन करनों, प्रथम जो नाम निवेदनके मंत्र सुने हें तिनके अर्थको अनुसंधान करनों बुद्धि निश्रल करिकें भगवरसेवा करनी, वैष्णवनको समाधान हे सोही भगवरसेवा हे प्रभुमें प्रपत्ति बढे सोही करनों, प्रभु दुराराष्य हें सो सेवार्तेही वस्य होयहें तासों भगवरसेवा करिवेवारे जन भाग्यवान् हें यह निरूपण हें। ऊपर पुष्टिमार्गमें सेन्य श्रीकृष्ण रसात्मक स्वरूपको वर्णन कीयो तिनकी सेवा करनी, भगवदीयको संग करनों, सो प्रकार आगें कहतहें—

मृलं-सत्संगेन प्रभौ चित्तं स्थापनीयं निरंतरम् । पूर्वं श्रुतानामर्थानामनुसंधानमादरात् ॥ १ ॥

शब्दार्थः-सत्संग करिकें निरतर प्रभुमें चित्त स्थापन करनों ओर पहिलें सुने जो नाम निवेदनमंत्र तिनके अर्थको अनुसंघान आदरसों करनो ॥ १ ॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो सत्संगकरि प्रभु जो श्रीकृष्ण तिनमें चित्त निरंतर स्थापन करें. सो नवरतन ग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "निवेदनं तु स्मर्त्तव्यं सर्वथा तादशै-र्जनैः" याभांति निवेदनको स्मरण तादृशीय भगवदीयके संग मिलिकें करे तब चित्तमें भगवान् निरंतर निश्चय स्थित होय सो एकादशस्त्रं-धर्मे श्रीकृष्ण आप श्रीमुखसों उद्धवजीकों कहेहें ''न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ! । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त्तं न दक्षिणा ॥ व्रतानि यज्ञरुढंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुंधे सत्संगः सर्व-संगापहो हि माम्" यह वचनसों भगवान् कहतहें जो में इतनें साधनतें नांही बस होतहों, न योग तथा सांख्य, न धर्म, न स्वाप्याय, तप, त्याग, न इष्टापूर्त्त, न दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, नियम, यम, इत्यादि अनेक साधन मोकों निरोध नांही करतहें जेसें सत्संग मोकों निरोध करतहे तार्ते सत्संग बडो पदार्थ हे तासों पुष्टिमार्गीय वैष्णवकीं सत्संग निरंतर कर्त्तव्य हे. ओर पूर्व जो श्रीवलभकुलद्वारा अष्टाक्षर नाममंत्र सुन्यो हे ताकों अर्थसहित अनुसंधान आदरपूर्वक करे जो श्रीकृष्णको नाम हे सो सगरे वेदशास्त्रको सार परम रसात्मक हे एसे श्रीकृष्णके में शर्ण हों यह नाम श्रीआचार्यजीद्वारा प्राप्त भयो हे. याभांति भावना करि नाममें परम आदर राखे अप्टमहर छियो करे ॥ १ ॥

मृतं-भगवत्सेवनं सम्यग्विधेयमिति निश्चयः । वैष्णवादिसमाधानं कृष्णसेवैव सर्वथा ॥ २ ॥

१ जो याके पेहेलें शिक्षापत्र पटाये हैं इनके अर्थको अनुसंघान एसीहू अर्थ होयहे.

#### यतः प्रमो प्रपत्तिर्हि वर्द्धते कार्यकारणात्। सेवयेव हि संतुष्टः सुखसेव्यः प्रभुर्भवेत्॥ ३॥

शब्दार्थः-भगवानकी सेवा आछीभांतिसों करनी यह निश्रय राखनों वैष्णवादिकनको समाधान हे सो सर्वथा श्रीऋष्णकी सेवाही है ।। २ ।। जासों ( एसें श्रीकृष्णकी सेवा हे सो कारण हे और पंगतिकी वृद्धि हे सो कार्य हे याभांति ) कार्यकारणभावसों निश्चय प्रभुमें प्रपत्ति बढेहे तासों सेवासंतुष्ट प्रभु सुखसेब्य होय ॥ ३ ॥ टीका-सम्यक् प्र-कार अत्यंत प्रीतिपूर्वक तथा जा प्रकार पुष्टिमार्गकी रीति हे ता प्रकार भगवत्सेवा करे यह पुष्टिमार्गीय वैष्णवनको निश्चय सेवाही स्वधर्म है सो नवमस्कंधम मगवान् कहेहें "मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतु-ष्ट्रयम् । नेच्छंति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्छतम् " मेरी सेवार्ते साक्षात्कार भयो एसो भक्त सालोक्यादिक चार प्रकारकी मुक्तिकी नांही इच्छतहें काहेतें जो सेवातें पूर्ण हे सो कालमें इवे एसे स्वर्गादि-कके राज्यादिककी इच्छा केसें करे ? ) ओर तृतीयस्कंधमें कहेहें "अहो बकीयं स्तनकालकृटं जिवांसयाऽपाययदप्यसाची । लेभे गतिं धीत्र्य-चितां ततोऽन्यः कं वा दयालुं शरणं व्रजेम " (दृष्ट पूतनानें जिनकों मारिवेके लिये कालकूट [स्तनमें] प्यायो सोहू धात्रीकी योग्य गतिकों प्राप्त भई इन प्रभुसों अन्य एसी कीन दयाछ है जिनके शरण जईयें ?) ओर अष्टमस्कंधमें बद्याजी कहतहें "यथा हि स्कंधशाखानां तरोर्मृलावसेचनम्। एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि [ जेसें

१ व्रजमक्तनकी नाई श्ररणागित वढे मो अपित्त वढी जाननी. २ प्रश्नकी सेवा ओर वैध्यवनके समाधानतें शरणागितकी दृद्धि होय तासों कार्यकारणभाव लिख्यो है. २ जो स्तनपान करायनेवारी होय ताको धात्री कहेहे. ४ अपनेकों दुःसदेयवेक् आवे ताकुं सुखदे एसो कीन त्याल है ?'" अर्थात् प्रश्न एसे द्याल हैं और कोड नांही."

वृक्षके मूलमें जलको सेचन हे सी छोटिवडी सब डारनकों तृप्तिकारक हे तेसें विष्णुकों आराधन हेसो सब देवनकों तथा आत्माकोहू संतोष-कारक है ] इत्यादि वचनको भाव विचारि भगवत्सेवा सर्वोपरि मुख्य-धर्म जानि प्रीतिपूर्वक नित्य नियमसौं करे ओर महाप्रसाद तथा तथा प्रसादी वस्त्रसों बने तितनो वैष्णवको समाधान करे जेसें प्रीति-पूर्वक भगवत्सेवा करे तेसेंही पीतिपूर्वक महाप्रसादी वस्तुनसों तादशीय वैष्णवनको समाधान करे या प्रकार पुष्टिमार्गमें वैष्णव रहे तो प्रभु कृपा करे ॥ २ ॥ प्रभुकी प्राप्तिके अर्थ दीनतासों प्रार्थना करे तो प्रभुकों द्या आवे तब कृपा करे, भक्तिकी वृद्धि होय, सो श्री गुसाँईजी विज्ञ-षिमें कहेहें " यद्दैन्यं त्वत्क्रपाहेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि । तां कृपां कुरु राधेश ! यया तहैन्यमाप्तुयाम् ॥ प्रियसंगमराहित्याद्वचर्याः सर्वे मनोरथाः । निरपत्रपतासिद्धचै जीवामि सखि सांप्रतम् ॥ चित्तेन दुष्टो वचसाऽपि दुष्टः कायेन दुष्टः कियया च दुष्टः। ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो ममापराधः कतिधा विचार्यः॥विज्ञसौ वाऽपराधे वा पाखंडे वा मदुक्तयः। पर्य्वस्यंति कुत्रोति न जानेऽहं विमृढधीः ॥ बलिष्ठा अपि मदोषा-स्त्वत्रुपाग्रेऽतिदुर्बेलाः तस्या ईश्वरधर्मत्वात् दोषाणां जीवधर्मतः ॥ त्वद्दर्शनविहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम् । व्यर्थमेव यथा नाथ ! दुर्भगाया नवं वयः ॥६॥ " [ जा दैन्यतें आपकी कृपा होय सो दैन्य मोर्को अणुमात्रहू नांहीहे तासों हे श्रीराधेश ! एसी कृपा करो जा कृपाकरि एंसो दैन्य प्राप्त होय ॥ पतिके संगम विना सर्व मनोर्थ ब्यर्थ हे तासों हे सखि! निर्रुजपनेकी सिद्धिके अर्थ अब में जीवितहों ॥ में चित्तमें दुष्ट हों, वचनतेंहू दुष्ट हों, शरीरतें दुष्ट हों, कियातें दुष्ट हों, ज्ञानतें दृष्ट हों, भजनतें दुष्ट हों ( एसें सर्व प्रकारसों दुष्ट हों तासों )

१ जा दैन्यसों आपकी कृपा होतहे एसो दैन्य बाह्य होय एसी कृपा करो.

मेरो अपराध केते प्रकारको विचारनी ॥ में जो विज्ञक्षिमें कहत हों सो मेरी उक्ति, विज्ञप्तिमें के अपराधमें के पाखंडमें कायमें पर्यवसान होयँगी सो मेरी बुद्धि मृढ होयगई हे तासों में नांही जानतहों ॥ २ ॥ मेरे दोष बोहोत बलवान हें तोहू आपकी कृपाके आगें अति दुर्बलहें काहेतें जो कृपा है सो आप ईश्वर हैं इनको धर्म हे ओर दोष है सो हम जीव हैं ताको धर्म हे सो ईश्वरधर्मके आगें जीवधर्म अतिदुर्बल हे ॥ आपके दर्शनरहित जो आपको जीव हे ताको जीवित हीनमाग्यवारी (विधवा) के नवीन अवस्थाकी नांई हे नाथ ! ब्यर्थही हे ॥६॥] यामांति अनेकभावसों प्राप्तिके लिये दीनतासों प्रार्थना करे जो में महादुष्ट हों, आप मेरे प्रभु हो, श्री आचार्यजीद्वारा संबंध भयो हे सो मोपर कृपा करो याभांति दैन्यतें प्रभुकों दया आवे भावकी वृद्धि होय काहेतें जो भावकी वृद्धिको कारण एक दैन्यही हे तासों या भांति दीन होय श्रीकृष्णकी सेवा करे तब श्रीकृष्ण संतुष्ट होयजाय ता वैष्णवकों प्रभु सुखसेब्य हे कबहु सेवामें प्रतिबंध न करे कबहू रोगादिक नाधा न करे जन्मभरि प्रभुकी सेवा निर्विघ्नतासों होय सो श्रीगुसाँईजी कहेहें " सुखसेव्यों " एसे वैष्णवकों सुखसेव्यही हें ॥ ३ ॥

#### मूलं-दुराराध्यस्य सेवैव वशीकरणसाधनम् । कृष्णसेवां प्रकुर्वतो भाग्यवंतो जना मताः॥ ४॥

शब्दार्थः—दुराराध्य प्रभु हैं इनकों वश करिवेको साधन सेवाही हे तासों श्रीकृष्णकी जो सेवा करतहें सो जन भाग्यवान है।। १।। टीका— श्रीकृष्ण अत्यंत दुराराध्य हैं ब्रह्मादिक शिवादिक कोटानकोटि वर्षताईं अनेक साधन करतहें तब समाधिमें कबहू झांखि होतहे ओर जीवतो अनेक दोषकरि भयों हे तासों दुष्ट होयरह्मो हे तिनकों तो दुराराध्यही हैं वडेबडे योगी अपनें हृदयमें कल्पना करतहें मुनिजन जन्मजनममें यत्न

करतहें तिनकों प्रभु दुराराध्य हें तो जीवकी कहा बातहें ? तोहू जो दैवी जीव श्रीआचार्यजीद्वारा शरण आये हें ओर पृष्टिमार्गकी रीति अनुसार भगवत्सेवा करत हैं दीन होय येही साधन करतहें उह भक्त-नके बस होतहे तासों जो वैष्णव यह पुष्टिमार्गमें श्रीआचार्यजीद्वारा शरण आय मार्गकी रीति अनुसार सेवा करतहें सो परमभाग्यवंत हैं (बडभागी हें) उनहींको जन्म सफल हे सो सप्तमस्कंधमें प्रह्लादजी कहेहें " देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा। भजन्मुकुंदचरणं स्वस्ति-मान्स्याद्यथा वयम् [ प्रह्णादजी असुरनके बालकनकों कहतहें जो देव, असुर वा मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व जो मोक्षदेवेवारे भगवानके चर-गारविंदकों भजतहे सो जेसे अपने असुर हे तेसे होय तोहू कल्याणयुक्त होयहे]ओर षष्ठस्कंधमें पार्वतीजीको महादेवजी कहेहें ''नारायणपराःसर्वे न कुतश्चन विभ्यति । स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः"।। (नारा-यणपरायण सर्व काहूसो नांही डरपतहे, स्वर्ग,मोक्ष ओर नरकमें हू तुल्य अर्थ देखिवेवारे हे]एसे अनन्य भगवद्भक्तसमान ओर कोई नांहीहे ॥४॥

मूलं-तस्माद्दृढं मनः ऋत्वा ऋष्ण एव हि सेव्यताम् ।

अत्रत्यं रुत्तमिषुलं वदिष्यति विशेषतः।

श्रीविष्टलप्रभोदांसः स्यामदाससहस्थितः ॥ ५ ॥

तत्रत्यवृत्तांतोऽखिलो विविच्य लेख्यः किमधिकम्॥

शब्दार्थः—तासों मन दृढ करिकें श्रीकृष्णही सेवनें इहांको सब वृत्तांत श्यामदासके संग रह्यो एसी श्रीविङ्ठलरायजीको दास विशेष-सों कहेगो ॥ ५ ॥ उहांको सब वृत्तांत विस्तारकरिकें छिखनों विशेष कहा छिखे ॥ टीका—सर्वोपर श्रीकृष्णकी सेवा दृढ मन करिकें श्रीतिपूर्वक कर्त्तव्य हे सो श्रीभागवतसप्तमस्कंधमें श्रहादजी कहेहें

" न दानं न तपो नेज्या न शोचं न ब्रतानि च । प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडंबनम् " (न दान, न तप, न यज्ञ, न पवित्रता, न व्रत प्रभुकों प्रसन्न करेहें शुद्ध भक्तिकरि हरि प्रसन्न होयहें दूसरो तो सब विडंबन हे ) ओर दशमस्कंधर्मे उद्धवजी कहेहें ॥ श्लोक ॥ " दान-व्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमेः ॥ श्रेयोभिर्विविधेश्वान्येः कृष्णे भ<del>क्तिहि</del>ं साध्यते " ॥ ( दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, नियम, ओर दूसरे जुदेजुदे प्रकारके कल्याणमार्गनतें श्रीकृष्णमें भक्ति सिद्ध होतहे) एकादशस्कंधमें श्रीकृष्ण कहेहें ॥ श्लोक ॥ " तत्सर्वं भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेंऽजसा ।। स्वर्गापवर्गं मद्भाम कथंचिद्यदि बांच्छति " ॥ [ जो योगादिक साधनतें प्राप्त होयहें सो सर्व मेरो भक्त स्वर्ग ओर मोक्षरूप मेरो धाम (ब्यापि वैकुंठ) हे तिनकों जो कोय रतिसूं चाहे सो विनाही श्रम मेरे भक्तियोगर्ते पावतहें ] याभांति श्रीऋष्णहीकी भक्ति सर्वोपर हे तार्ते निष्काम होय श्रीकृष्णकी सेवा मन लगायकें कर्त्तव्य ओर इहांके सब वृत्तांत विशेषकरि श्रीगोकुलनाथजीके पुत्र श्रीविञ्चलरायजीको दास तथा स्यामदास कहेगो सो जानिकें उहांके जो समाचार होय सो अखिल विस्तारपूर्वक प्रतिउत्तर लिखोगे किमधिकम् ॥ ५ ॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमेकोनचत्वारिंशत्तमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ ३९ ॥

१ भगवद्भक्त मोशादिककीह इच्छा न राखे परंतु कदाचित इनकी इच्छा होय तो विनाही अम भगवद्भक्तितें मिले.

## शिक्षापंत्र ४०.

अब चत्वारिंशत्तम शिक्षापत्रमें सर्वसाधनरहित में भयो हों एसें जतायवेके लिये बोहोत दीनताके वाक्यमें ओर हमारे अधिकारीनें निंदित एक कार्य कीयो तातें मनमें बोहोत खेद भयो परंतु फिर शांति भई हे (यह बृतांत, संग करनो सो विचारिकें करनो यह जतायें विके लिये लिख्यों हे ) अब इनकी उपर मेरी कृपाहू पूर्ववत् हे तातें प्रेमजी उदास भयों हे सो तुझारे हू उहांसों इनकी उपर प्रशंसाकें जुदेजुदे पत्र लिखने यह निरूपण है। उपर कहे जो यह पृष्टिमार्गमें श्रीकृष्णकी सेवा सर्वोपर हे साधन फल येही कर्तव्य हे सो मोसों कच्छ हू नांही बनसकेंहें यह निरूपण हे

मूलं-पत्रद्वारा प्रकरवे स्वदुःखिधिनवेदनम् । महत्तराख्ये चलिते दूरगेषु भवत्सु च ॥ १ ॥ जानामि निजमार्गस्य धर्मं किंचित्कृपाबलात् । तदसिद्धिजहृत्क्षेशं को मे दूरीकरिष्यति ॥ २ ॥

शब्दार्थः - महत्तरनामको भगवदीय चल्यो ओर तुम दूर रहे तासों [ जो मोकों दुःख भयो हे सो ] अपने दुःखकों विशेष वतायवो पत्रद्वारा करतहों ॥ १ ॥ कछुक (बडेनकी) छुपाके बलसों अपने मार्गके धर्मकों जानतहों सो मोकों यह धर्मकी असिद्धितें भयो जो इदयको छेश ताकों कोन दूरीकरेगो ॥२॥ टीका - अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो में अपनों दुःख तुमकों पत्रद्वारा निवेदन करतहों काहेतें जो तुम सर्वलायक हो मेरे त्रियक्षाता हो तातें दुःखसुख तुम विना ओर दूसरे कोनसों कहों ? ओर तुम दूर हो जो पास हते तो दुःखमें सहायही करते तेसें मोकों तुमारे संगतें दुःखही न होतो तातें यह पत्रद्वारा मेरो दुःख जानोंगे, महत्तर हे आख्या [ नाम ] जिनको एसे भगवदीय मेरे पासतें अपने कार्यार्थ चले सोहू मोकों छोडिकें दूरीगये ओर तुमहू इहांतें दूरी हो अब मिलनकी आशा मोकों नांहीहे तातें पत्रद्वारा अपनो दुःख लिखतहों सो वांचिके समाचार जानोंगे ॥ १ ॥ श्रीआचार्यजी तथा श्रीगुसाईजी कृपाके बलतें निजमार्ग [ यह पुष्टिमार्ग ] को धर्म कच्छ जानतहों सो [ भगवदीय दूरी गये ओर दुःसंग बोहोत हे तासों ] सिद्ध न भयो ताकरिकें मेरे हृदयमें अत्यंत दुःख [क्केश ] भयो हे सो कोन दूरी करेंगे सो मोकों जानि नांही परतहे काहेतें जो में सकलसाधनकरिकें रहित हों ओर अनेक दोषतें भयों हों तातें एसो मेरो दुःख कोन दूरी करेंगे ॥ २ ॥

मूलं-प्रायः पाखंडिमुख्योऽहं हरिणा हृदि चिंतितः। कृपाळुरप्युपेक्षां मे कुरुते दीनवत्सरुः॥ ३॥

शब्दार्थः - बोहोतकरिकें में पाखंडिनमें मुख्य हों एसे हरिनें हृदयमें विचार्यों हों काहेतें जो (हरि) कृपाल और दीनवत्सल हे तोहू मेरी उपेक्षा करतहें ॥ ३ ॥ टीका - अब श्रीहरिरायजी दीनता होयवेके लक्षण अपने सेवक (पृष्टिमार्गीय वैष्णव) कों जतायवेके लिये आप निःसाधनपनो कहतहें जो में सगरे पाखंडीमें मुख्य हों सो अपने मुखसों में कहा कहों? हरिहू मोकों पाखंडी जानतहें काहेतें जो हरि तो सर्व दुःखहर्ता परमदयाल दीनवत्सल हे तोहू मेरी उपेक्षा कीनी हे तातें में जानतहों जो मोको महापाखंडी जानिक मेरी उपेक्षा कीनी हे सो अब में कहा कहां? याभांति दैन्य कर्ताव्य हे सो विज्ञित्तमें कहतहें " चित्तेन। दुष्टो वचसाऽपि दुष्टः कायेन दुष्टः कियया च दुष्टः । ज्ञानेन दुष्टो मजनेन दुष्टो ममापराधः कतिधा विचार्यः ॥ १ ॥ जानामि मंदभाग्योऽहं यद्षें।

गोक्कलेश्वरः। भक्तक्केशासाहिष्णुत्वस्वभावं कुरुतेऽन्यथा।२। श्रीगुसाँईजी गोवर्धननाथजीसों कहतहें जो में चित्तकरिकें दृष्ट हों, वाणी करिकें दुष्ट हों, काया करिकें दुष्ट हों, किया करिकें दुष्ट हों, ज्ञान करिकें दुष्ट हों, भजन करिकें दुष्ट हों, एसें मेरो अपराध कहांताँई विचारोगे? ॥ रा। में जानतहों जो मंदभाग्यवारो हों काहेतें जो गोकुलेश्वर तुह्यारे नाम हे सो आर्गे गाय, गोप,गोपी, सगरे व्रजकी तुमनें रक्षा करी है भक्तको क्वेदा होय सो आप नांही सहीसको एसो परम दयाल तुझारो स्वभाव हे सो अब अन्यथा कीयो (कठोर भये भक्तकों क्वेश होय सो अब सहन लागे ) सो तुम ईश्वर हो कर्तुं, अकर्तुं, अन्यथाकर्तुं, सर्व सामर्थ्ययुक्त हो तासों चाहों सो करो तुमकों कहा कहियें? में ही मंदभाग्यवारी हों जो मेरे लिये आपकों यह अपनो दयाल स्वभाव फेरी कठोर होना पर्यो इतनो श्रम भयो अब भक्तनके क्रेश सहनछागे याभांति दैन्य ही पुष्टिमार्गमें साधन हे सो भगवदीय दैन्यकरि गाये हे " हों पतितनको राजा, हों पतितनको ईश, हों पतितनको टीको. हों पतितनको नायक," इत्यादिक दैन्यके वचनतें जीवकों स्वरूप प्रकट कीये सो जीव भगवानते न्यारे पडे तब दृष्ट भये ताहीते श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी बालबोधमें कहेहें " जीवाः स्वभावतो दुष्टाः " याभांति श्रीहरिरायजी श्रीगुसाँईजीके भाव अनुसार कहतहे जो में पाखंडीमें मुख्य हों एसे मोको प्रभु अपने चित्तमें चिंतन करिकें (यद्यपि श्रीकृष्ण दयाल हे दीनवरसल हे तोहू ) मेरी उपेक्षा कीये हे तहां कोई कहे जो प्रभु (श्रीकृष्ण) भक्तकी उपेक्षा नांही करतहे यह शास्त्र, पुराण, श्रीमागवत, गीता, इत्यादिकमें प्रसिद्ध हे तासों तुमने केसे जानि जो मेरी उपेक्षा कीये है ? याभांति कोई कहे तहां कहतहे ॥ ३ ॥ मूलं-उपेक्षितश्चेद्धरिणा स्वजनैरप्युपेक्ष्यते। 👑 अतः कं यामि शरणं वनस्थ इव विस्पृतः ॥ ४॥

शब्दार्थः-हरिनें उपेक्षा कीये तबं स्वजन [ वैष्णवन ] नेंहू उपेक्षा कीये तासों वनमें ( ओर अपने जननें ) विस्मृत कीयो ओर आप मार्गकों भूछि गयो एसो कोनके शरण जाऊं ? ॥४॥ टीका-श्रीकृष्ण उपेक्षा कीये एसें में यातें जान्यो जो मोकों पुष्टिमार्गीय तदीयनें छोडि दियों सो मेर्ने आर्गे बडेनके श्रीमुखद्वारा शास्त्रवार्ता सुनी हे जो भगवान प्रसन्न भये कब जानियें ? जब भगवदीयको मिलाप होय. ओर भगवान् उदासीन भये कब जानियें ? जब भगवदीय छोडिजाय, सो भगवदीय छोडिगये तार्ते में जानतहों जो मेरी भगवान् उपेक्षा कीये हें. अव में कहा करूं ? किनकी शरण जाऊं ? यह मोकों हृदयमें बडी चिंता भई हे जो भगवान ओर भगवदीय दोउ मेरी उपेक्षा कीये हें अव में किनकी शरण जाऊं ? जेसें कोड गंभीर बनमें भूले परे तब कितकी ओर जाय ? कहूं गेल सुझे नांही तब बडी चिंता होय तेसेंही मोकों बहुत चिंता भई हे. तहां कोई कहे जो प्रभु उपेक्षा करि छोडि गये तो यह दोप प्रभुहीको तुम जानतहों सो यह भक्तिमार्गकी रीति कहां हे ? प्रभु तो निर्दोष हें तुम प्रभुको दोप क्यों ठहराये ? या भांति कोई कहे तहां कहतहें ॥ ४ ॥

#### मृलं-प्रभोरपि न वै दोषो ग्रणलेशोऽपि नो मयि। विस्मृत्य दोषानिचयं यं मृह्णीयाद्गुणग्रहः॥ ५॥

शन्दार्थः – निश्रय करिकें प्रभुकोह दोष नांहीहें काहेतें जो ( प्रभु प्रहण करे एसो ) मेरेमें गुणको लेशह नांहीहे परंतु प्रभु जिनकों प्रहण करेहें तिनके दोषके समूहकों विसरिकें गुणकोंही प्रहण करेहें काहेतें जो आप गुणप्रांही हैं ॥ ५ ॥ टीका–अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो

१ लौकिकमें हु जो गुणग्राही हैं सो सामनेके डोपनकों नांही देखतहें केवल गुणकों ही ग्रहण करत हैं ओर जो दोषवान है सो अपने दोषको नांही जानतहें सामे-वारेमें ही डोपारीपण करतहें.

प्रभुको दोष तो रंचकहू नांहीहे यह सगरो दोष मेरो हे जो मोमें गुणको लेशहू नांही हे ओर दोष नखतें शिखापर्यंत भरे हे सो अपने दोष में विसरिगयो हों तासों मोकों महागुणवंत जानतहों यह अज्ञानता मेरे-मेंही हे सो मेरोही दोष हे प्रभु तो सदा गुणसंयुक्त हें तासों दोषकों नांही देखतहें जिनको अंगीकार करतहें तिनको गुणहीं देखतहें मोकोंही अज्ञानकरि अम होतहे ॥ ५ ॥

मूलं-यथा निःश्वासराहितं किं करोति सुभेजषम् । तथा विगतभावं मां कथासेवादिकं पुनः ॥ ६ ॥

राज्या प्रमाणिता का प्राप्ति पादिक जीवि कहा करतहे ? तेसें गयो हे भाव जिनकों एसें मोकों फिर कथासेवादिक कहा करे ? ॥६॥ टीका—जेसें सुंदर भेषंज (ओखद ) पुरुषकों देय ओर वा पुरुषके श्वास तो नांहीहे तब वो सुंदर भेषजहु वृथा हे कच्छु अपनो पराक्रम न करे तेसेंही मेरेमें भावनाही हे तासों मोकों सेवाकथादिक भगवद्धमें कहा करे ? जेसें पुरुषको प्राण (श्वास ) विना सुंदर भेषज (ओखद ) वृथा हे तेसेंही भाव विना सेवाकथादिक कियावत हे तासों कहा फलिसिद्ध हे कच्छुह नांही तातें मोकों दुःख हे ॥ ६ ॥

मूलं-प्रायः कथेव नेषास्ति यतस्तिष्ठति नो हृदि । न वाऽनुभावं कुरुते निजं त्यागाभिधं मयि॥७॥

शब्दार्थः-त्रोहोत करिकें यह कथाहू नांहीहे जासों हृदयमें स्थित नांही रहत हे, ओर संन्यासनिर्णयमें [ विरहकरिकें ] त्याग नामको जो अपनो अनुभव कहो। हे सोहू नांही करतहे ॥ ७ ॥ टीका-

१ अजवासिनके लिखे पुस्तकनमें भेषजको अर्थ नेप लिख्यो है सो मुलसों विरुद्ध है तासों इहां नांही लिख्यो है. २ भाव विना सेवाफलग्रंथमें लिख्यो मुख्यफल न होय तासों कच्छुहू नांही लिख्यो है परंतु गौण फल तो होय.

श्रीकृष्णकी कथा सेवादिकमें यह जीव नांही स्थित हे तब भाव हृदयमें कहांते स्थिर होय ? भगवदीयद्वारा श्रवण करे तब हृदयमें भाव सिद्ध होय सो श्रीमागवतमें द्वितीयस्कंधमें कहेहें " प्रविष्टः कर्णरंष्ट्रेण स्वानां भावसरोरुहम् । धुनोति शमलं कृष्णः सिललस्य यथा शरत् "(अपर्ने भक्तनके कर्णके छिद्रतें भावरूप कमल प्रति प्रविष्ट श्रीकृष्ण " **शरद् ऋतु** जलको मल मिटावे तेसें इदयको मल मिटायदेतहें ) ओर शुकदेवजी क्हेर्हे " तस्माद्गोविंदमाहात्म्यमानंदरससुंदरम् । <u>शृश</u>ुयात्कीर्त्तयेत्रित्यं स कृतार्थों न संशयः " ( तासों आनंदरसकरि सुंदर श्रीगोविंदको माहातम्य हे तिनकों जो नितय श्रवण करे कीर्चन करे सो कृतार्थ हे तामें संशय **नांही ) इ**त्यादिक व**चनमें कथाकीर्त्तनादिकको माहा**त्म्य लिख्यों हे एसी कथाके श्रवण विना हृदयमें भाव केर्से स्थिर रहे? ओर जहांताँई देहसंबंधी कार्यमेंतें मनको त्याग न होय तहांताँई श्रीकृष्णके स्वरूपको अनुभव कहांतें होय ? काहेतें जो मनकरिकें भाव सिद्ध होतहे सो मन तो छौकिक संसारादिकमें विषयमें आविष्ट भयो तब अनुभव कहांतें होय ? सो संन्यासनिर्णयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " विषयाकांतदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः " जाको देह विष-यादिककी कामनाकरि भयों हे ताके हृदयमें भगवदावेश सर्वथा न होय सो मेरे मनमें तो कच्छु लौकिक वैदिकको त्याग नांहीहे ताकरि अनुभव नांही ॥ ७ ॥

मूलं-सेवा छ प्रतिबद्धा मे भोगोद्देगादिबाधकैः। गेहवित्तादिकासक्त्या कथं सामानसी भवेत्॥८॥

शब्दार्थः-भोग ओर उद्वेगादिक प्रतिबंधकरिकें सेवा तो बंध होय गई हे तब गृहधनादिककी आसक्तिकरि मानसी सेवा केसें सिद्ध होय ? ॥ ८॥ टीका-तनुजा वित्तजा भगवत्सेवामें अनेक प्रतिबंध हैं शरीर इंद्रियनके विषयकी कामना उठे तब सेवा करतमें उद्देग होय जो कब सेवा करिचूकों पीछें खानपान करूं याभांति प्रथम विषयादिकके भोगकी कामना होय तब मनमें उद्देग होय सेवामें मन न लगे सो प्रभुकों बूरी लगे तब प्रतिबंध होय जामें सेवाही न बनिआवे तब गृहादिक कार्यवित्त (द्रव्यादिक) में आसक्त होय तब मानसी सेवा कहांते सिद्ध होयगी सो सेवाफलमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेंहें " उद्देगः प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्त बाधकः । (उद्देग, प्रतिबंध, अथवा भोग बाधक होय ) यह वचनतें सेवामें उद्देग तथा देह-संबंधी खानपान (विषयभोग संसारासिक ) ओर प्रतिबंध यह सेवामें बाधक हे जब उद्देग भयो तब तनुजा वित्तजा सेवा न भई ओर लौकिक संसारासिक भई तब मानसी सेवा बाकों केसें सिद्ध होयगी ? तनुजा वित्तजा सेवाह सिद्ध नांहीहे तो मानसी तो परम दुर्छम हे ॥ ८ ॥

#### मूलं-तातपादेषु यातेषु दुर्भगस्य परोक्षताम् । सत्सु सर्वेषु यातेषु दृशोर्द्धरमहं स्थितः ॥ ९ ॥

शब्दार्थः—तातपाद (श्रीकल्याणरायजी) दुर्भाग्यवारेकों परोक्षताकों प्राप्त भये ओर सब सत् पुरुष दूरीगयो दृष्टिकों एसे में रह्यों हों अथवा में दृष्टिकों दूरीरह्यों हों ॥९॥ टीका—अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो मेरी यह अवस्था हें तातें श्रीआचार्यजी, श्रीगुसाईजी, श्रीगोकुलनाथजी, तथा श्रीकल्याणरायजी ये हमारे पिताही समान हे श्रीआचार्यजी मार्यप्रकटकर्ता हें, श्रीगुसाईजी यह मार्गके प्रकाशकर्ता हें, श्रीगोकुल-नाथजीद्वारा नामनिवेदन भयों हे सो मेरे गुरुचरण पिताही हें ओर श्री कल्याणरायजी हमारे तातचरण जगत्यिसद्व हें, यह तातचरण मोकों परोक्ष हें में इनतें न्यारो पर्यों हों सो या समयमें या दुःखमें मेरी कोन

सहाय करेगो ? तार्ते में दुर्भागी हों ओर सत्पुरुष जो सर्वगुणयुक्त पृष्टिमार्गीय वैष्णव तिनहूर्ते में दूरीपयों हों तार्ते यह जानतहों, जो दुर्भागी हों या दुःखमें मेरे पास सत्पुरुष कोई नांहीहे जो मेरो रंचकहू समाधान करे तार्ते में कहा करूं ? दुःख पावतहों ॥ ९ ॥

#### मृलं-श्रीभागवतिंचता तु न विना संगतेः सताम् । मनसोऽत्यंतिवक्षेपान्न वा शरणभावनम् ॥ १०॥

शब्दार्थः-सत्पुरुषकी संगति विना श्रीभागवतको विचार नांही होतहे मनके अत्यंत विक्षेपर्सो शरणकी भावना नांही होतहे ॥१०॥ टीका-कोई कहे जो तुम बडे ज्ञानवान हो सो सत्संग नांहीहे तो कहा भयो ? श्रीभागवतको अवलोकन करो ताही करिकें सकल चिंता क्रेश दूरी होयगो याभांति कोई कहे तहां कहतहें जो एकाग्र चित्त होय सत्पुरुषनको संग होय, तव श्रीभागवतकी खबरि पडे सो सत्संग नांहीहे ओर चिंताकरि हृदय दुःखित होय रह्यो हे तातें श्रीभागवतको भाव मोकों कहांतें दीसेंगो ? काहेतें जो तादृशीय भगवदीय सत्प्ररूप होय, वे श्रीभागवतको भाव कृपाकरि कहे वतावे तव जान्योजाय ओर में तो अकेलो हों एसें व्यग्रचित्तसों श्रीभागवततें केसे संतोष होयगो ? तहां कोई कहे जो हरिके शरणकी भावना करो सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी विवेकधैर्याश्रयमें कहेहें " अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः" ( अशक्यमें तथा सुशक्यमें सर्वथा हरि शरण-हे ) तथा गीताजीमें भगवान् अर्जुन प्रति कहेहें " सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः " [ सर्वधर्मकों छोडिकें एक मोकों शरण हो में तोकों सर्वपापनतें छुडा-डंगो शोक मति करे ] याभांति शरणकी भावनातें सगरो कार्य सिद्ध होय याभांति कोई कहे तहां श्रीहरिरायजी कहतहें जो मेरे मनमें अत्यंत विक्षेप होय रह्यों हे ताकरिकें शरणकी भावना कहांतें होयश १०।

मूळं-वार्त्तांतरकृतिप्रेम्णा नाष्टाक्षरमनोजपः।

महावमत्या लोकानां प्रपत्त्या देन्यनाशनम् ॥११॥

शब्दार्थः-(भगवद्वार्त्ता सिवाय)ओर वार्त्ता करिवेमें प्रेम हे ताकरि अष्टाक्षरमहामंत्रको मनकरि जप नांही होयहे ओर महत्त्वबुद्धिकरिकें लोकनकी प्रंपत्तितें दैन्यको नाश होय हे ॥ ११ ॥ टीका-कोई कहे जो ओर न वने तो अष्टाक्षरमहामंत्रको जप करो ताहीतें सगरो कार्य सिद्ध होयगो सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवस्त्रप्रंथमें कहेहें " तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः" (तासों " श्रीकृष्णः शरणं मम " एसें निरंतर बोलतेंही रहेनों इतनीही मेरी मित है ) तातें अष्टाक्षरको जपही करो याभांति कोई कहे तहां कहतहे जो छौकिकवार्तांतरमें जहांतहां प्रेम होतहें तातें अष्टाक्षर जप कहांतें होय? सो मेरो तो लौकिक वार्तामें अत्यंत प्रेम हे ताकरि अष्टाक्षरजपहू नांही बनि आवतहे. तहां कोई कहे जो अष्टाक्षरको जप न बने तो प्रभुसों दैन्यभाव करो ताहीकरि प्रभु प्रसन्न होयंगे सो श्रीआचार्यजी कहेहें "दैन्यं त्वत्तोषसाधनम" दैन्य होय तो भगवान् संतोष पावे याभांति कोई कहे तहां कहतहें जो लौकिकमें सब लोगनमें अपनी बडाई हे तामें यह अहंता ममताहू हे जो में बड़ोहों, बहुत समुझतहों, मेरेमें बहुत धर्म हे जाकरि दैन्यको नाश है काहेतें जो लोगनमें बडाई हे यह महत्तामें उन्मत्त फूल्यो फिर-तहों ताकरि दैन्यको नाश हे तातें में कहा करूं ? ॥ ११ ॥

<sup>?</sup> सब लोक बढे जानिकें ग्ररण आवतहें तातें अपने मनमें हु बढाई आयजाय. जहां बढाई आई तहां दैन्यको नाग्न भयो या अभिप्रायसों एसें लिखे है.

#### मृलं−निवेदनानुसंधानं सिद्धेस्त्यक्तस्य मे कथम् १। केवलं शरणं सर्वत्यागाभावाच दुर्छभम् ॥१२॥

शब्दार्थः−सत्पुरुषनें जिनको त्याग कीयो हे एसो जो में तिनकों निवेदनको अनुसंघान कहांतें होय ? ओर सर्वत्याग नांहीहे तासों केवल शरणह दुर्छभ हे ॥ १२ ॥ टीका-कोई कहे जो निवेदनको अनुसंधान राखो ताहीकरि सर्व सिद्ध होगयो याभांति कोई कहे तहां श्रीहरिरायजी कहतहें जो सत्पुरुष जो पुष्टिमार्गीय भक्त भगवदीय हें तिननें तो मोकों तजिदियो हे अब निवेदनको अनुसंघान केसें करूं ? काहेर्ते जो निवेदनको अनुसंधान भगवदीयसों मिलिकें कर्त्तव्य हैं सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवरत्नग्रंयमें कहेहें " निवेदनं तु स्मर्त्तन्यं सर्वथा तादशैर्जनैः " (निवेदनको स्मरण सर्वथा तादशीय जननसीं मिलिकें करें ) इत्यादि वचनकरि निवेदनको अनुसंधान भगवदीय विना अकेर्ले केसें होय ? तहां कोई कहे जो केवल प्रभु शरण करो जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी श्रीकृष्णाश्रयमें शरणमार्ग प्रकट करि शरण सिद्ध कीये हें सोही करो एसें कहे तहां कहतहें जो केवल शरण तो सब लौकिक वैदिकको मनमें त्याग होय तब सिद्ध होय सो मेरे मनमें तो लौकिक वैदिक कार्य लागिरह्यों हे सर्व त्यागको अभाव हे शरण कहांते होय? तातें में कहा करूं, शरण परम दुर्छभ हे ॥१२॥ मूलं-चांचल्याचेतसः कुत्र हृदः कृष्णपदाश्रयः।

विवेकधैयें तदेतु मुर्खाधीशस्य मे कथम् ॥१३॥

शब्दार्थः-चित्तकी चंचलतातें हह श्रीकृष्णके चरणारविंदको आश्रय कहां ? ओर आश्रयके कारणरूप विवेक तथा धेर्य हे सी मूर्खाधीश जो में हों तिनकों केसें होय? ॥१३॥ टीका-अब श्रीहरि-रायजी कहतहें जो मेरो चित लोकिक देहसंबंधी कार्यमें अतिचंचल होय रह्यो हे ताकरिकें श्रीकृष्णके पदकमलमें दृढ आश्रय नांही है आश्रयकी कहा कहों विवेक ओर धैर्य आश्रयके साधन हे सोहू में मूर्खनको राजाहुं तिनकों कहांतें होय ? विवेक, धैर्य ओर आश्रय तीन्यो चिह्यें सो विवेकधैर्याश्रयग्रंथमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "विवेकधैर्यें सतनं रक्षणीये तथाश्रयः" (विवेक ओर धैर्य निरंतर राखनें तथा आश्रय राखनो ) यह वचननसों विवेक धैर्यकी अष्टप्रहर रक्षा करे तब श्रीकृष्णको दृढ आश्रय होय सो अज्ञानीकों विवेक धैर्य कहांतें सिद्ध होय ? ताकरिकें आश्रयहू नांहीहे ॥ १३॥ मूलं-भावो यदनुभावन भवेन्निष्कासितस्ततः।

क ता व्रज्यवः ऋष्णचर्णांबुरुहांकिताः॥१४॥

शब्दार्थः-जिनके अनुभावतें भाव होय ता ( त्रजदेश ) तें में निका-सित हों अब श्रीकृष्णके चरणारविंदके चिह्न (ध्वज, वज्र, अंकुश, पद्म इत्यादिक ) युक्त वह व्रजभूमि कहां ? ॥ १४ ॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो कच्छू न बने तो ब्रजलीलाकी भावना करे ताकरि अनुभव होय सो भावको अनुभव तो व्रजसंबंधी लीलासा-मश्री देखेर्ते होय तहांतें तो में निकासित हों वाहिर परदेशमें स्थित हों इहां कहा देखिकें भाव उत्पन्न होय ? याभांति अपनमें निःसाधनकी भावना करत करत दैन्य भयो ता दैन्यकरि तीव्र विरह [ विप्रयोग ] प्रकट भयो सो देहानुसंघान भूळिगये ब्रजकी ळीळा तन्मय होयकें कहतहें जो वह व्रजकी भूमि कहां हैं ? जहां श्रीकृष्ण सगरी लीला व्रज-भक्तनके संग करी हे एसी बजभूमि कहां हे ? जहां ठोर ठोर श्रीकृष्णके चरणारविंद हे जामें ध्वज, वज्र, अंकुश, स्वस्तिक, पद्म, अष्टकोण, यव, ऊर्धरेखा, कलश, यह नव चिह्न दक्षिण चरणके तथा गोपद, जंबु, मत्स्य, धनुष्य, त्रिकोण, अर्धचंद्र, आकाश, यह सातो वामचरणके मिलिकें पोडश चिह्न हें एसे चिह्नयुक्त व्रजभूमि कहां हे ? ॥ १४ ॥

#### मूलं–क शैलः कृष्णदासाख्यः पुलिंदीभावपोषकः। क ते श्रीयमुनोद्देशा लीलारसवितारकाः॥१५॥

राव्दार्थः -पुलिंदीकों भावपोपक कृष्णदास (हरिदास) हे नाम जिनको एसो शैल [श्रीगिरिराज] कहां ? लीलारसकों विस्तारिवेवारे श्रीयमुनाजीकिर उत्कृष्ट भये एसे वह देश कहां ? ॥ १५ ॥ टीका-कृष्णदास इनको नाम हे एसें शैल [श्रीगिरिराज] परम दयाल कहां हे ? जानें पुलिंदीसारिखीकों भावको स्थापन कीयो श्रीगिरिराजके संगतें पुलिंदीकों भाव उत्पन्न भयो एसें श्रीगिरिराजजी सर्वांगतें प्रभुकी सेवा करतहें सर्व ऋतुमें प्रभुकों खुख देतहें गाय सुख पावतहें एसे भावके पोषक श्रीगिरिराजजी कहां हे ? ओर श्रीयमुनाजी कहां हे ? कुमारिका-नके मनोरथ पूर्णकर्ता श्रीयमुनाजी जहां विराजत हें एसे देश कहां हे ? इनके आश्रयतें श्रीकृष्णकी लीलाको अनुभव होय सो कहां ? ॥ १५॥

#### मूलं-क ते वेणुरवा येवां समाकृष्टा त्रजस्थिताः। त्रजनाथकरांभोजप्रोंच्छिताःकगर्वागणाः॥१६॥

शब्दार्थः — जिनने व्रजमें रहे एसें व्रजभक्तनको आकर्षण कीयो वह वेणुर्व कहां ? ओर श्रीकृष्णनें हस्तकमलकिर पोंछे एसें गायनके समृह कहां ? ॥ १६ ॥ ठीका — अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो श्रीकृष्णनें वेणुनादकिर समस्त स्थावर जंगमकों सुधादान कीये वह वेणुको रव कहां ? ओर वजके नाथ (श्रीकृष्ण) अपने करांबुजसों पोंछतहें, सगरी गायनकों सुख दई पालन करतहें एसी अनेक गायनके समृह कहां ? ॥ १६ ॥

१ क्रुजन, गीत, ओर रव, तीन प्रकारको वेणुनाट हे सो वेणुगीतमें प्रसिद्ध है तामें रवसों आकर्षण निरूपण कीयो है.

#### मूलं-अनंतलीलाधारास्ते द्रमाः क विपिनस्थिताः। वेणुनादपरा बृक्षभुजारूढाः क्व पक्षिणः॥ १७॥

शब्दार्थः−अनंतलीलाके आधाररूप तथा अनंतलीलारूप मधु∙ धाराकों सदतहें एसे श्रीवृंदावनमें रह्ये बृक्ष कहां ? ओर यह वृक्षनकी शाखापें बेठे वेणुनाद सुनिवेमें तत्पर ( मुनिरूप ) पक्षि कहां ? ॥१७॥ टीका-श्रीऋष्ण जहां भक्तनके संग अनंत लीला करतहें एसे श्रीवृं-दावनके सुंदर दूम हें जामेंतें वेणुनाद सुनि मधुकी धारा स्रवतहे एसे वृक्ष कहां हे ? ओर वेणुनादके रसके पानकरणमें परायण पक्षि वृक्षा-दिक्की शाखा भुजारूप हे तापर आरूढ होय बेठे हैं अपनो चंचल स्वभाव त्याग करी मुनिकी नाँई वेठे हे सो वेणुगीतमें ब्रजभक्तन कहेहें " प्रायो बतांब ! विहगा मुनयो वनेऽस्मिन् ऋष्णेक्षणस्तदुदितं कलवे-णुगीतम् । आरुह्य ये दुमभुजान् रुचिरप्रवालान् गृण्वंति मीलितहशो विगतान्यवाचः " [ श्रीयशोदाजीकों त्रजमक्त कहत्तहें जो हे अंव ! यह वृंदावनमें पिक्ष हें सो बोहोतकरिकें मुनि हे जो पिक्ष रुचिर हे प्रवाल जिनके एसें वृक्षकी भुजारूप शाखानके उपर वेटिकें श्रीकृष्णमें हे दृष्टि जिनकी ओर इननें कैह्यो एसो अव्यक्त मधुर जो वेणुगीत हे ताकों नेत्र मृंदि राखेहे ओर छोडि हे अन्यवार्ता जिननें एसें होयके सुने हें ] यामांति वजभक्त गावतहें ताही भावमें श्रीहरिरायजी मव होय भावना करतहें ॥ १७॥

१ रुचिर प्रवाल हैं तिनकों खायवेकी इच्छा नांही होतहे एसे वेणुनादश्रवणमें आसक्त हैं. र श्रीकृष्णने कक्षो एसो वेणुनाद हे ओर वेदह प्रभुने कक्षो हे तासों वेदस्य वेणुनादको जानेहे काहेतें जो आप छुनि है. ३ अन्यवार्का छोडि हे एसे लिख्यो है तासों वेणुनादको अनुकुलवार्का करतहे एसे जाननो.

#### मृलं-व्रजस्त्रीचरणांभोजरेणवः क्व व्रजस्थिताः। दिधिनिर्मथनोन्नादाःक्व ते श्रवणमंगलाः॥ १८॥

शब्दार्थः-व्रजमें रह्ये एसे व्रजस्त्रीके चरणारविंदके रेणु कहां ? ओर श्रवणमें मंगलरूप एसे वह दिधमंथनके अधिक नाद कहां ? ॥१८॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो व्रजस्त्रीके चरणांभोजकी रेण त्रजर्में स्थित हे सो मोकों कहां ? जेसें उद्धवजीनें भ्रमरगीतमें कह्यो हे "आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृंदावने किमपि गुल्मळतौषधीनाम् । या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंदपदवीं श्रुतिभिर्विमृ-ग्याम् "( व्रजभक्तनकी चरणरजकुं सेविवेबारे बृंदावनमें जो गुल्म, लता, ओर औषधी तामें कछुहू में होड काहेतें जो व्रजभक्त दुस्त्यज एसे अपने संवंधिजन ओर वेदमार्गको छोडिकें श्रुतिनके ढूंढवेयोग्य जो मोक्षदाता प्रभुकी पदवी तिनको भजे ) या भावमें मन्न होय श्रीहरिरायजी व्रजभक्तनकी चरणरजकी विरहभावना करतहे ओर प्रातःकालमें दिधमंथनको शब्द सुर्ने सो। परममंगलरूप हे सो दशम-स्कंधमें कहेहें "गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून्समभ्यर्च दधी-न्यमन्थयन् । प्रदीप्तदीपैर्भणिभिर्विरेज् रङ्ज्विकर्षद्भुजकंकणस्रजः॥ चलित्रतंबस्तनहारकुंडलिव्यत्कपोलारुणकुंकुमाननाः ॥ १ ॥ उद्गा-यतीनामरविंदलोचनं व्रजांगनानां दिवमस्पृशद्ध्वनिः॥दक्षश्च निर्मथन-शन्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममंगळम् ॥ २ ॥ (गोपीजन (प्रातःकालमें) ऊठिकें, दीप करिकें, वास्तुके अर्चन करिकें, दिधमंथन करन लागे ओर रज्जु (नेत ) सों खेंचातहें भुजमें कंकणकी माला जिनकी, ओर चलायमान जो नितंब, स्तन, हार, तथा कुंडल

१ त्रजमक्त श्रुतिहरा हे तातें श्रुतिमें सब छोडिके भगवानके शरण जाय यह अभित्राय है एसी जाननी.

तिनकी कांतियुक्त कपोलमें अरुण कुंकुमयुक्त हे मुख जिनके एसें बजभक्त अत्यंत प्रकाशमान हें दीप जामें एसें मिणनतें बोहोत शोभायुक्त भये।। १।। कमलनेत्र (श्रीकृष्ण) कों उचस्वरसों गातें एसें ब्रजांगनाको शब्द, दिधके निर्मंथनके शब्दकरि मिश्रित [ होयके ] आकाशकों परसवेलग्यो जाकरि सब दिशाको अमंगल मिटिजातहे।। २॥) या भावमें मन्न होय श्रीहरिरायजी दिधमंथनके शब्दकी विरहभावना करतहें॥ १८॥

# मूलं-यमुनावाळुकादेहसंबंधः क्व जलस्प्रशिः।

बहिर्मुखत्वसातत्ये तदीयत्वं च मे कुतः॥ १९॥

शब्दार्थः-श्रीयमुनाजीकी वालुकासों देहको संबंध कहां ? श्रीय-मुनाजीके जलको स्पर्श कहां ? ओर मोकों वहिर्मुखताको निरंतर भाव हे तब तदीयपनों कहांतें होय ? ॥ १९ ॥ टीका-अब श्रीहरि-रायजी कहतहें जो यमुनाजीकी वालुका कहांहे ? तथा श्रमजलके संबंधवारो परम लीलारस अमृतमय श्रीयमुनाजीको जल कहां ? वह जल ओर वालुकाके रंचक संबंधतें अलौकिक देह सिद्ध होय सो जल ओर वालुकाको संबंध कहां ? सो श्रीगुसाँईजी श्रीयमुनाष्ट्रपदीमें कहेहें " तव तटगतवालुकाः कदाहं सकलनिजांगगता मुदा करिष्ये " (आपके तटमें गई एसी वालुका आनंदसों सर्व अपने अंगमें प्राप्त में कब करूंगो ?) यह श्लोकके अनुसार श्रीहरिरायजी भावाविष्ट भये हें याभांति विश्रयोग भावसों त्रजकी छीछाको अनुभव करी फेरि दैन्य करतहें जो में निरंतर बहिर्मुखही हों ताहीतें मोकों तदीयत्व कहां ? तदीयत्व होय तो तदीयको संग होय तब भावकी चृद्धि होय सो तदीयत्व नांहीहे ॥ १९ ॥

#### मूलं-परमानंदद्वरस्थे चित्रं किं दुःखसंततौ । पोषकाभावतो नेव दृढः स्वाचार्यसंश्रयः॥२०॥

शब्दार्थः—परमानंद (श्रीठाक्करजी) सों दूरी रहिवेवारेमें दुःखकी परंपरा चले तामें आश्रर्य कहा ? भावके पोषण करिवेवारेके अभावसों अपने श्रीआचार्यजीको यथार्थ आश्रय हढ नांही है ॥ २० ॥ टीका—परमानंद श्रीगोवर्द्धननाथजी, सातो स्वरूप, श्रीविक्टनाथजी, ओर अपने उपर विराजते होय सो स्वरूप यह पृष्टिमार्गमें परमानंदरूप रसात्मक श्रीकृष्ण सेव्य हें एसें श्रीकृष्ण मोतं दूरी हें ताकरिकें मेरे चित्तमें निरंतर दुःख रहत हे एक तो मोमें भाव नांहीहे ओर दूसरो या भावको पोषणकर्ताहु कोउ नांहीहे नाहीतें श्रीवरूभाचार्यजीके चरणकमलको हढ आश्रय मोमें नांही हे ताकरिकें में निरंतर दुःख पावतहाँ ॥ २०॥

#### मूलं-विषयाभिनिवेशेन प्रेक्षा न विशति प्रभौ । जातोऽस्मि सांप्रतं सर्वसाधनाऽभाववानहम्॥२१॥

राब्दार्थः - विषयके अभिनिवेशकरि ज्ञानदृष्टि प्रभुमें नांही प्रवेश करतहें अब सर्वसाधनके अभाववारों में भयो हों।। २१।। टीका-अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो में विषयावेशकरि भयों हुं तासों मेरे हृदयमें प्रभु वास नांही करतहें सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासानिर्णय-श्रंथमें कहेहें "विषयाकांतदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः" (विषयकिर आकांत देहवारेनके हृदयमें सर्वथा हरिको आवेश न होय ) या मांति विषयको आवेश देखिकें प्रभु हृदयमें नांही स्थित होतहें और मोकों विषयके आवेशतें हरिके दर्शनकी इच्छा नांही होतहे तो प्रभु हृदयमें केंस आवेंगे ? या मांति सर्वसाधनके अभाववारों हूं तातें भाव कहांतें सिद्ध होय ? ॥ २१ ॥

### मूलं-निःसाधनत्वं भावे तु विद्यमाने प्रयोजकम् । तदभावे केवलं मे दोषायैव न चान्यथा॥ २२॥

शब्दार्थः—भाव विद्यमान होय तब तो निःसाधनपनीं प्रयोजक हे परंतु भावको अभाव होय तब केवल दोषके लियेही मेरो निःसाधनपनों हे अन्यथा नांही ॥ २२ ॥ टीका—अब श्रीहरिरायजी कहतहें जो में भाव विना निःसाधन होय बेट्यो हूं सगरे सत्कार्य, भगवद्धर्महू छोडि-दियो हे सो निःसाधनपनों अप्रयोजक हे तातें कच्छू कार्य सिद्ध नांही होय सो जगतमें प्रसिद्धही हे जो संसारी भगवद्धर्म नांही करतहे सो कहा निःसाधन हे? तेसेंही ओर संसारीकी नाँई में लोकिकासिकतें जो जगतमें कोच प्रभुकी सेवा स्मरण सत्कर्म नांही करतहे तातें कहा निःसाधन हें? तासं भगवानमें तद्रूप भाव भये विना सत्कार्य छोडि निःसाधन होय सो केवल दोषकपिही हे अन्यथा नांहीहे ॥ २२ ॥

#### मूलं-शरीरेणाऽप्यशक्तस्य किया का वाऽत्र सेत्स्याति । यथांघो बिधिरो मूको विहस्तः पंग्ररुन्मनाः॥२३॥

शब्दार्थः—जेसें अंघ होय, बिधर होय, मूक (ग्ंगो) होय, हाथ-विनाको होय, पंगु होय, बावरो होय तेसें शरीरकरिहू अशक्तहीतें इहां कोन किया सिद्ध होयगी? ॥२३॥ टीका—शरीरमें सामर्थ्य न होय तो छोकिक अछोकिक कच्छ किया न बने तेसें भाव विना सकछ साधन जुठो हे ताको दृष्टांत कहत हे, जेसें अंघ हे सो कोन प्रकार

१ हृदयमें भाव होय तो निःसायनपनेतें दीनता होय जो में महा दुए हूं मोमें कच्छु धर्म नांही सो मेरी कहा गित होयगी १ एसी दीनता होय एसे निःसाधनपनों प्रयोजक हे. २ भाव नांही अरु साधन सब छोडिदिये तामें तो दोपही छमे यह अभिप्राय हे.

देखे ? बेहरो कहा सुनें ? ग्ंगो कहा बोले ? हस्तिवना कहा किया करे ? पांविवना केसें चले ? ओर वावरो होय सो कहा कार्य करे ? तेसें जो भावरहित हे, लौकिकमें आसक्त हे, सो कोनप्रकार अत्यंत दुर्छम भावकों पावे ? ओर भाव विना पुष्टिमार्गीय फल सिद्धि नांहीहे सो भगवदीय गायेहें "भज सिख भावभाविक देव, कोटि साधन करों कोऊ तऊ न माने सेव ॥ १ ॥ धूमकेतु कुमार मांग्यो कोन मारग प्रीति । पुरुपतें त्रियभाव उपज्यो सर्वे उलटी रीति ॥ २ ॥ वसन भूषण पलटि पहरे भावसों संजोय। उलटि मुद्रा दई अंकन बरन सूधे होय ॥ ३ ॥ वेदविधिको नेम नांही प्रेमकी पहिचान । वजवधू वश किये मोहन सूर चतुर सुजान ॥ ४ ॥ " याप्रकार भावहीतें सब सिद्ध हे सो मोमें भावको लेशहू नांहीहे तातें कच्छू सिद्ध नांही। २३।

### मूलं-अकामः कामविक्षिप्तो हरिणोपेक्षितोऽधुना । विमृशामि सदास्वांते का गतिमें भविष्यति ॥२४॥

शब्दार्थः - भगवद्धर्मकी कामनाकरि रहित हों ओर लोकिक कामनाकरि विक्षिप्त हों अब हरिनें उपेक्षा कीयो हूं सो सदा अपने मनमें
विचारूं हूं जो मेरी कहा गति होयगी ? ॥ २४ ॥ टीका - भगवत्कामना
जो नानाप्रकारके सेवासंबंधी मनोरथ ताकारि रहित हों मेरो मन प्रभुसेवामें एकक्षणहू नांही लागतहे ओर लौकिक कामना विषयादिक तथा
देहके भरणपोपणसंबंधी कामनाकरि ग्रसित हों ताकरि हरि जो
श्रीकृष्ण सो मेरी उपेक्षा कीये हें मेरी सुध नांही लेतहें में महादोषको
समुद्र हों यातें मेरो त्याग कीये हे " ओर एक दोष मेरेमें सबींपरि

१ ईप्योमावको अभिप्राय मूलमें नांहीहे तोऊ बोहोत पुस्तकमें हे तासों ज़िख्यो. हे और जितनो मृलतें अधिक दीख़े हे तिनमें "" एसे चिन्ह कीये हैं.

भारी हे तातें प्रभु मोकों छोडे सो संतजन जो भगवदीय हैं सो सदा ईर्षाभाव करिकें रहित हैं जेसें विभीषणकों रावणनें पदसों प्रहार कीयो तोंहू विभीण विनति कीये भछी बात कही, ओर कृष्णदासनें श्रीगुसाँईजीके दर्शन बंध कीये परंतु श्रीगुसाँईजी कृष्णदासकों भछोही कीये या रीतिसों भगवदीय रहे तो प्रभु प्रसन्न होय. सो में भगवदीयकी ईर्पामें अष्टप्रहर तत्पर हों तातें मेरो त्याग प्रभु कीये हें " सो अब में कहां जाऊँ ? ओर कहा करूं ? अब मेरी कोन गति होनहारहे ? यह बडो दुःख हे ॥ २४ ॥

मूलं-विरक्तवेषिणास्माकमधिकारकृता पुनः । कृतं युवतिवरयेन कार्यमेकमनीदृशम् ॥ २५॥ कस्याश्चित्स्रतियामे विधवायाश्च संगमात् । दुष्टेन स्थापितो गर्भः पातितश्च तथोषधात् ॥२६॥

शब्दार्थः—अंपने अधिकारी विरक्तनें फिर्र स्त्रीके वथ्य होयकें इनकों योग्यं नहीं एसो एक कार्य कीयो ॥ २५ ॥ सूरतगाममें कोड विधवाके संगमतें दुएँनें गर्भ स्थापन कीयो सो तेसें औषधतें गिरायो ॥ २६ ॥ टीका—भगवद्धर्मसंवंधी दुःख तो मेरे हृदयमें बोहोतहे ओर एक छोकिक दुःख आयके प्राप्त भयो हे सो कहतहों. विरक्त-

१ यह बचांत लिखवेको कारण यह दीखेहे जो संग करनो सो बोहोत विचारिके करनों, अपरते धर्म देखिके विनाविचारे सहसा भीतरको संबंध नांही राखनों. २ विरक्त होयके सीके वश्य भयो तासूं "फिर " एसें लिख्यो. ३ विरक्त होयके फिर स्त्रीके वश्य होनो सो योग्य नांही. ४ कोड दुष्टनें गर्भ स्थापन कीयो और अधिकारीने तो औपधादिककी सहायता करिकें गिरायो एसेंह मूलखोकके अनुसार अर्थ होयहे और जजवासिनके लिखे पुस्तकमें तो अधिकारीनेही गर्भ राख्यो एसो लिख्यो हे तातें वह कार्य तथा गर्भपातको कार्य स्नीके बश्य होय कीयो सो अथोग्य कीयो एसे ह अभिन्नाय दीखतहे.

, k

वेषी हमारो अधिकारी जाकी जगतमें बहुत वडाई हे ओर में हु वाकों कृपापात्र जानिकें संग कीयो अपनें पास राख्यो. अधिकारी ख़िकें वश्य मयो. यह कलियुगमें ख़ी मोहिनी हे काहुको धीरज, ज्ञान, विवेक राखत नांही तातें युवतीवश अधिकारी होतमयो सो अयोग्य कार्य कीयो अथवा विरक्त होयके अधिकार लियो सो अयोग्य कार्य कीयो ताकरिकें युवतीके वश मयो हृदयमें काम बढत मयो।। २५।। यात्रकार युवतीके वश होय कोई कालमें समय पाय स्रत्तगाममें विधवाके संग संबंध करतभयो सो कोई या वातकों जानत नांही सो वह विधवा ख़ीकों गर्भ रहि गयो ताकरिकें वह खी ओर अधिकारी मनमें महादुः सी मये जो अब केसी होयगी? पाछें दोउ मिलिकें अनेक ओषधिकरिकें गर्भ गिरावतभये सो यह बात सब ठोर प्रसिद्ध सबके जानिवेमें आई।।२६॥

मृलं-मरणं चोभयोर्मध्ये कस्यचित्स्यान्न संशयः । यत्नेन प्रेमजिन्नाम्ना मदापत्तिर्निवारिता॥ २७॥

शब्दार्थः—दोयके मध्यमेंतें एकको मरण होतो यामें संशय नांही, यत्नकरिकें प्रेमजीनामके वैष्णवने मेरी आपित निवृत्ति करी।। २७॥ टीका—औषध देकें गर्भ गिरायो सो मृतक होयकें गियों ताकरिकें राज्यमें हाकिमकों सबरि मई सो मृत्युसमान दुःख होतभयो यामें संशय नांही ओर कहांताँई लिखो. सो प्रेमजी वैष्णव मेरे संग हतो वानें अनेक यत्न करिकें आपित (दुःख) निवृत्त कीये राजद्वार-कोह समाधान कीयो सो जानेंगे॥ २७॥

मूलं-विश्वासः कस्य कर्त्तव्य इति खिन्नं मनो मम । यहकार्यं न चलति मनुष्याणामभावतः ॥ २८॥

शब्दार्थः-विश्वास कोनको करनों ? एसें मेरो चित्त खेदयुक्त होतहे ओर मनुष्यनके अभावसों गृहको कार्य न चले ॥ २८ ॥ टीका-एसी वार्ता देखिकें अब विश्वास कोनको करियें ? ठाँकिक दुःखसंबंधके किये गृहस्थको छोडिकें विरक्त प्रमाणिक वैष्णवकों संग िष्यो ताकी । तो यह गति होतभई अब कोनकों अपने पास राखियें ? कोनकों विश्वास करियें? सो मनुष्य मिलत नांही यह बडोही दुःख है. परदेशमें । जान्यों मनुष्य चाहियें सो मिले नांही और विश्वास काहुके उपर । आवत नांही, विश्वास विना सुख नांही होत है ॥ २८॥

मूलं-अंतः सिग्धोऽपि कार्ये तु महोषानुस्मृतेः सदा। प्रायशः प्रेमजिन्नामा वर्त्ततेऽसो विरक्तवत्॥२९॥

राजरार अनाजराना विश्वाउत्ता विर्वावित्ता विर्वावित्ता पीछें स्मृतिमें यह प्रेमजीनामको वैष्णव हे सो बोहोतकरिकें विरक्तकी नाँई रहतहे ॥ २९ ॥ टीका-परमस्नेही मेरे एक इहां प्रेमजी हे जाको स्नेकिक कार्यमें अथवा अस्नेकिक कार्यमें कोई प्रकार इनके हमारी स्नेकिक वैदिक अनेक किया देखिकें मनमें हमारे दोषकी रंचकहू विस्मृति नांही होतहे. सर्व ओरतें हमारेविषे दृढभाव राखतहे एसो मगवदीय मेरे संगमें एक प्रेमजीही हे सो केवस विरक्तकी नाँई रहतहे जितनी बनतहे तितनी हमारी टहस करी स्नोकिकतें न्यारो रहतहे. हे गृहस्थ परंतु शास्त्रमें जेसें विरक्तके धर्म कहेंहें सद्भत विरक्त रहतहे इनके संगतें कछुक मन ठिकानेमें रहत हे ॥ २९ ॥ मसं-चित्तं यतते तम्माछेख्या बहममाहितिः ।

मूलं चिलितुं यतते तस्माछेख्या बहुसमाहितिः। क्षांतोऽपराधः सर्वोऽपि मृषा क्रोधवशस्ततः॥३०॥

शन्दार्थः-सर्वे अपराघ सहनं कीयो तासूं मिथ्या कोधके वश भयो एसो प्रेमजी चलिवेको यत्न करतहें तातें बोहोत समाधान लिखनों .

१ विरक्तको अपराध सहन कीयो सो प्रेमजीके मनमें एसे आई जो एसी अपराध नमों सहन कीमो ? तार्ते निध्या कोधके बस भयो है.

११ ३० ११ टीका-सो प्रेमजी अब मेरे पासतें चिलवेको विचार कर-तहे अब में कोनप्रकार निर्वाह करूंगो ? तातें कच्छुक समाधान लिखोगे. में अपनो दुःख तुमकुं लिखतहूं सो बोहोतकरिकें जानियो अपराध सह्यो हे ताते मुपा कोधके वस भयो हे सो तादशीयको एसो कोध नांही चहियें काहेतें जो कोध हे सो भगवद्धर्ममें बडो बाधक हे, कोधतें भगवदावेश दूरी होय जात है. 11 ३० 11

म्लं-इदानीं तु कृपापूर्ववदस्तीति भयोजिझतैः।

भविद्धः सर्वथा ठेख्यं पत्रं सर्वैः पृथक् पृथक् ॥ (इदानीं तु कृता (कृपा)पूर्वमनोवृत्तिस्तु सर्वथा। तस्माद्भयोज्झितैः सर्वैः पत्रं छेख्यं पृथक् पृथक्)३१

शब्दार्थः—अव तो पूर्वकी नाँई कृपा हे तासों भयरहित (होयकें)
तुझारे सर्वने सर्वथा जुदेजुदे पत्र लिखने अथवा अब तो पूर्वकी मनोवृत्ति तथा कृपापूर्वक मनोवृत्ति सर्वथा कीनी हे तासों भयरहित सर्व होयकें जुदेजुदे पत्र लिखनें ॥ ३१ ॥ टीका—अव तो पूर्व जेसी कृपा

१ कोई एसें कहेहे जो प्रेमजी आपकी पास अधिकारी हतो विननेही अयोग्य काम कीयो तासुं आपनें कछ उपका दियों ताते क्रोध करिकें वह चिलवेकी विचार करनलाग्यो तब आपके मनमें खेद होयवे लाग्यो जो प्रेमजी अधिकार करतहे ताकरिकें हम निर्नित होय निरोधमें मन्न रहतहे लौकिक आपि (दुःख) इनके यत्नकरि निष्टत होतहे सो चल्यो जायगो तो में लौकिक कार्यमें कोनप्रकार निर्वाह कहंगो ? तार्ते कोच समाधान लिखे ओर वह रहिजाय तो आछो तासों आप एसें लिखतहें, परंतु यह अभिन्नाय छोटे शिक्षापत्र तथा बढे शिक्षापत्रमें जो वजवामी लेखकनें लिख्यो हे तामें नांही दीसतहे, र वजवासिनके लिखे पुस्तकमें मेरो अपराध समा करियों और तुम कोधवस मित होइयो एसें लिख्यो हे सो मुलसों विरुद्ध हे तामों इहां नांही लिख्यो हे. २ पूर्वकी नांई कृपा हे एसें लिख्यो हे सो मुलसों विरुद्ध हे तामों इहां नांही लिख्यो हे. २ पूर्वकी नांई कृपा हे एसें लिख्यो हे सो श्लोक २० के टीपण र के अनुसार दीखेहे एसे कोच कहतहें. ४ सुरतकी हकीकत मई ताकी पूर्व जेसी वृत्ति हती तेसी वृत्ति कीनी हे तासों पत्र आयिक्सों वृत्ति स्थिर होयजायगी, ५ तुझारे कृपा राखनी एसें वजवासीके पुराक्ष में विस्तान रसों लिख्यो हे सो मुलसों विरुद्ध हे तासों इहां नांही लिख्यो हे.

राखतहते तेसी हे तासों हमारे उपर खेह राखि भय छोडिकें पत्र छिखने काहेतें जो हम परदेशमें हें तातें मनुष्य पास चहियें सो जान्यो मनुष्य चल्योजाय फिर दूसरो राखनो पडे तातें याके चित्तको समाधान होय ताही भांति सब न्यारे न्यारे पत्र छिखियो॥ ३१॥ मूलं-अतिप्रश्ंसया चित्तं यथा तस्य स्थिरं भवेत्।

शब्दार्थः — जेसें इनको चित्त स्थिर होय तेसें अति प्रशंसा करिकें पत्र लिखनें काहेतें जो यह मुखर (बोहोत बोलिवेवारो ) हे तोहू मुख्यदोष [अविश्वास तथा अन्याश्रय ] तें 'विशेषकरिकें वर्जित हे तासों आछो हे ॥ ३२ ॥ टीका — अति प्रशंसा करिकें इनको संमाधान होय तेसें पत्र लिखियों जेसें इनको चित्त स्थिर होय. यह मुखरता-दोषवारो हे तोहू मुख्यदोषं वामें नांहीहे तासों आछो हे ॥ ३२ ॥ मुलं — वैद्यकेन गृहेऽस्माकं विशेषपरितोषणात्।

भवत्संगात्कंदुकवत्पतितः प्रनरुत्थितः ॥ ३३ ॥ विशेषः प्रमजित्पुत्राद्वोध्यः ॥

राज्यां नतुहारे संगतें वैद्यक करिकें अपने घरमें विशेष संतोप हे तासों कंद्रककी नाँई [गेंदकी नांई] गिज्यो फिर उठ्यो हे ॥ ३३ ॥ विशेष प्रेमजीके पत्रतें जाननों ॥(३३)॥ टीका—यह अपने घरमें वैद्य हे सगरे रोगके औषध जानतहे तातें अपने घरके कामको हे यह वैद्यनें संतोष कीयों केंद्रक जेसें गिरतहे फिर उंचो जातहें तेसें यह

१ निशेष करिकें विक्तितको अभिष्ठाय यह हैं जो अविश्वास तथा अन्या-श्रयको अंशह नाहीहे. २ वजवासीनके लिखे पुस्तकमें विरक्त उहां आयो हे ताको समाधान करियो तुम इनकों कल्ल कहेंगे तो तुमकों मुखरता दोष होयगो एसें बोहोत लिख्यो हे सो मुलसों विख्द हे तासों इहां नांही लिख्यो है. ३ कलम २ प्रमाण लिखे पुस्तकमें याको दोष मनमें मित विचारियो याकों संतोष करियो एसें बोहोत विस्तारसों लिख्यो हे सो मुलसों विख्द हे तासों इहां नांही लिख्यो हे.

विरक्त गियों फिर वैद्यककिर उद्यो सो तुह्यारे सत्संगको फट हे विशेष समाचार प्रेमजीके पत्रतें जानिये ॥ ३३ ॥ इति श्रीहरिरायजीकृतं चत्वारिंशत्तमं शिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमा-षाटीकासमेतं समाप्तम् ॥ ४० ॥

# शिक्षापत्र ४१.

अब एकचत्वारिंश शिक्षापत्रमें भगवदीयनकों प्रभुकी सेवामें उपयोगिपनेतें लोकिक कार्य करनो, भगवानमें शुद्ध भाव स्थापन करनो, लोकिकमें आवश्यक होय तितनोही द्रव्यको विनियोग करनो, या मार्गमें सेवाही साधन हे ओर सेवाही फल हे, या जन्ममें जो तनुजा वित्तजा सेवा हे सो ऐहिक फल हे ओर अलोकिक देहतें जो सेवादिक करनों सो पारलोकिक फल हे, ताके लिये सत्संग करनों, प्रमुके दर्शनादिकके विषे आर्ति राखनी, तदीयनकी चिंता हरिही करतहें तोह जो चिंता करे सो मूर्ख हे, तासों श्रीआचार्यजीके दासनकों मेनें जो शिक्षा लिखी हे तापें रहिकें प्रभुकी सेवा करनीं ताहीकरि निश्चय सर्व सिद्ध होतहे यह निरूपण हे। यह पत्रमें श्रीहरिरायजी सगरो पुष्टिमार्गीय सिद्धांत वर्णन करतहें सो समस्त पुष्टिमार्गीय भगवदीयनकों धारण करिवेयोग्य हे यह निरूपण हे।।
-मूरुं-लोकिकं सकलं कार्य प्रभुसेवोपयोजनात।

परं सर्वत्र पूर्वं हि प्रभुश्चित्यों न लौकिकम् ॥ १॥ न रोचते हरेः स्वानां लोकिकासक्तियुद्धानः । तदोपेक्षावशात्तस्य न सिद्धचत्यपिलोकिकम् ॥२॥

शब्दार्थः—सब छौकिक प्रभुकी सेवामें उपयोगि सो करनों परंतु सब ठिकाने सब कार्यमें प्रथम प्रभुद्दी चिंतन करिवेयोग्य हें लौकिक चिंतन करिवेयोग्य नांही ॥ १ ॥ काहेतें जो हरिकों अपने जननको लौकिक आसक्तियुक्त मन रुचत नांही तब इनकी उपेक्षाके वसतें स्ट्रौकिकट्टसिद्ध नांही होतहें ॥ २ ॥ टीका-अब श्रीहरिरायजी पुष्टिमार्गीय धर्म कहतहें-जो भगवदीय हैं सो जितनो लौकिक कार्य है सो सब प्रभुकी सेवामें विनियोग करें यह सर्वापिर मुख्य धर्म हे. घरहू भगवत्सेवार्थ, देहसंबंधी, कुटुंब, इंद्रिय, सबको व्यवहार भगवत्सेवार्थ, काहूमें स्नेह सो केवल भग-बत्सेवार्थ, याभांति सब भगवत्सेवाके उपयोगसों कार्य करे, स्नीसंगह **छ**ष्णभक्त पुत्र होय या भावसीं **करे जेसें निरोधळक्षणमें श्रीआचार्य**जी महाप्रभुजी कहेहें " पुत्रे ऋष्णपिये रतिः" भगवद्भक्त पुत्रमें प्रीति रास्त्रे, भगवद्धर्ममें प्रतिबंधक होय ताको त्याग करे, अनुकूछ होय ताको संब्रह करे, जुहां जहां मनकी चृत्ति दोरे, जो जो सुने, देखे, सो सब प्रभुकी ळीळाही जाने, कीडागांड जाने, अपने प्रभुकोही चिंतन करे मनमें **छौकिक न विचारे तब प्रभु प्रसन्न होय. तहां कोई संदेह करे** जो छौकिक तो अत्यंत प्रबल ओर लौकिक कीये विना चलतहू नांहीहे तातें लौकिक समय **छौकिक करे** ओर भगवत्सेवाके **समय सेवा करे तो निर्वा**ह होय, प्र**भु तो ऋपाछु हैं सो** थोडोसो बनेसो व**हुत मानेंगे तातें सक्**छ छोकिक छोडिवेको कहा प्रयोजन हे ? या प्रकार कोई संदेह करे तहां कहतहें ॥ १ ॥ अपने स्वकीय भक्त हें सो लौकिक कार्य करे तो प्रभुकों न सुहाय तव प्रभु उपेक्षा करे उदासीन होयजाय, तब सेवामें मनको उद्वेग होय, अनेक कार्यमें मन दोरे तब प्रभु प्रतिबंध करे सो सेवाफलमें श्री-

**१ सेवामें उद्देगां**दि प्रतिबंधकी वात मूलमें नां**हीहे तीह** बोहोत पुस्तकमें हे तासों लिखी है.

आचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें "उद्घेगः प्रतिबंधो वा भोगो वा स्याचु बाधकः। बाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथाऽपरम् "।। यह सबनके मूल देहसंबंधी भोग हे, तातें खान, पान, विषय, इंद्रियनको सुख, न चाहे तबही भगवत्सेवा भलीभांतिसो बने, जो करे सो सेवार्थ करे भोगमें मन न राखे देहसंबंधी सुखदुःखमें मनकों राखे तो सेवामें उद्घेग होय पालें प्रभु अप्रसन्न होय प्रतिबंध करे सो सेवाहू न बने ओर प्रभुकों छोडिकें लौकिकमें आसक्त होय कार्य करे सोहू कार्य सिद्ध न होय नानाप्रकारके दुःखकों पावे तातें मनकों लौकिकासक्त सर्वया न करे प्रभुकी सेवाहीमें निरंतर मन करे।। २।।

# मूलं-शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं प्रयोजकम् । अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् ॥३॥

राब्दार्थः -शुद्ध भाव प्रभुमें स्थापन करनों चिह्यें चतुराई कारण-रूप नांही, समस्तजीवनके अंतर्यामी (प्रभु) मनमें रह्ये एसे भावकों जानतहे ॥ ३ ॥ टीका-प्रभुसंबंधी कार्यमें शुद्ध भावकों स्थापन करे सदा एकरस प्रीतिपूर्वक करे काह्को दिखावेके छिये न करे जब कोई वैष्णव आवे तादिनां अनेक चतुराईसों सुंदर शृंगार करे, जप, पाठ आछीआछी वार्ता करे, जा दिन कोई न होय तादिन साधारण करे यह सब चतुराई जाननी, तेसें न करे. जेसें श्रीगुमाँईजी आगरे पधारे तव एक वैष्णव पठायो. अपनें घर सेवा चतुराईसों करी तहां श्रीगुसाँईजी चित्रामनवत कहे, तातें चतुराई हे सो सब अपयोजक [ मिथ्या ] हे. तामें कछ फलसिद्धि नांहीहे केवल प्रतिष्ठामात्र हे सो लोकप्रतिष्ठा भगवद्भावकी नाशक हे. प्रभु सर्वके हृदयकी जानतुर्हे अंतर्यामी हे तहां मनको कपट कछ चलत नांहीहे सो विवेकधैर्याश्रयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेर्हे " सर्वत्र तस्य सर्व हि सर्वसामर्थ्यमेव

च "यह वचनतें प्रमु सब ठोर सर्वसामर्थ्युक्त हें या भावसों जानिके करे तेसोही फल देय तातें लोभार्थ प्रतिष्ठार्थ कपटसंयुक्त कबहू न करे जितनी रीति बंधी हे तितनी पुष्टिमार्गकी मर्यादा रीतिसों करनी, लौकिक बैदिक कछ कामना मनमें न राखनी ॥ ३॥

मुलं-शुद्धभावे तदीयं तु लोकिकं साधयेत्स्वयम् । तत्साधितमविद्येन सर्वं सिद्धचित नान्यथा॥४॥

शब्दार्थः-शुद्ध भाव होय तो ताको छौकिक तो आप(प्रभु)सिद्ध करतहें. प्रभूनें सिद्ध कीयो सो विघ्न विना सर्व सिद्ध होतहे अन्यथा नांही होतहे ॥ ४ ॥ टीका-कोड कहे शुद्धभाव प्रभुमें राखि सर्व प्रभुकों निवेदन करे पाछे लौकिक द्रव्यादिक बिना सेवा कोन प्रकार करे ? यह संदेह होय तहां कहतहें जो वैष्णव शुद्ध भावतें प्रभुमें मन लगाय तत्पर होय ताको शुद्धभाव देखिके प्रभु लौकिक वैदिक सकल कार्य सिद्ध करतहें. सो संतदासकी वार्तामें प्रसिद्धही हे जो वीश टकाकी पूंजीमें प्रभु सर्वकार्य सिद्ध करते, पद्मनाभदासके छोलामें सकल पदार्थ सिद्ध करते, तार्ते शुद्धभावसों करे. तहां कोई कहे जो लौकिकवैदिकवारे लोक विन्न करे तहां केसें करे ? एसो संदेह होय तहां कहतहें जो प्रभु अविघ्नतें सर्व सिद्ध करतहें सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी भक्तिवर्द्धिनीमें कहेहें " सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्ददा भवेत् । यावजीवं तस्य नाशो न कापीति मतिर्मम ॥ १ ॥ बाधसंभावनायां तु नैकांते वास ईष्यते। हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः॥२॥" [ सेवामें अथवा कथामें जाकों दृढ आसक्ति होय ताको यावजीवं ( जीवे तहांलों ) कहुंहु नाश नांही एसी मेरी मित हे ॥ १ ॥ एकांतमें रहिवेमें बाध होयवेकी संभावना होय तो एकांतमें वास नांही इन्छित होत हे. ओर घरमें रहिवेमें बाध आयवेकी शंका होय

तहां कहतहें जो हरि (भक्तनके दुःखंकों हरिवेवारे) सर्व ओरतें रक्षा करेंगे संशय नांही॥२॥ प्रभुके कार्य सेवादिमें दृढ भाव होय सब ठोरतें अपनों मन खेंचि सेवामें अथवा कथामें लगावे एसे भक्तकी सर्व ओरतें प्रभु निश्चय रक्षा करें जेसें अंबरीषकों दुर्वासाके शापतें रक्षा कीये, तातें , प्रभुके धर्ममें मन लगाय तत्पर होय तो प्रभु निर्विद्यतासों सर्व सिद्ध करें अन्यथा न करें. ओर अन्यथा निर्विद्यतासों कार्य सिद्ध न होय तातें यह लोक तथा परलोकमें एक प्रभुक्षी साथी हें यह ज्ञान राखे ॥४॥

मूलं-आवश्यको हि कर्त्तव्यस्तदीयैलेंकिकव्ययः। अनासक्तो लौकिकं दु वर्दते न च वाधते॥५॥

शब्दार्थः—तदीयनकों जितनों आवश्यक होय तितनों ही लौकिकों व्यय करनों आसक्ति न होय तो लौकिक तो बढतहे वाध नांही करतहे ॥५॥ टीका—अत्र श्रीहरिरायजी कहतहें जो मुख्य तो यहही है जो लौकिक न करे परंतु जो लौकिक न छटे तो आवश्यक होय तितनों ही लौकिक करे वामें आसक्त न होय. मनकी आसक्ति ही बाधक है, आसक्ति विना कितनोहू लौकिक वढे सो सर्वथा बाधक न होय सो श्रीआचार्यजी महाप्रमुजी निवंधमें कहेहें "गृहं सर्वीतमना त्याज्यं। तमेत्यकुं न शक्यते। कृष्णार्थं तत्प्रयुंजीत कृष्णोऽनर्थस्य मोचकः " (संवीतमकिर गृह छोडिने योग्य हे सो छोडिनेको समर्थं न होय तो वह गृह श्रीकृष्णके अर्थ लगाने. काहेतें जो श्रीकृष्ण अनर्थतें छुडायनेवारे हें ) ओर भक्तिवर्दिनीमें कहेहें "अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं

१ देह, डाँदिय, मन, सब गृहतें न्यारे होमजाय सो सर्वोत्मकित त्याग जाननो. जामें घरमें रंचकह संबंध किंवा श्रीति न रहे.

२ **जहां अहंता ममता छगे सो सं**सार जाननो. सो **घर** श्रीकृष्णकों निवेदन । करें तब अपनी अहंता ममता छटे सो संसार छट्यो जाननो।

पूज्या श्रवणादिभिः। व्यावृत्तोऽपि हरी चित्तं श्रवणादी यतेत्सदा " (अंव्यावृत्त होयके पूजाकरि श्रवणादिकनतें श्रीकृष्णकों भजे, ओर व्यावृत्तह हरिमें श्रवणादिकमें चित्तको सदा यत्न करे ) यह वचनसों जो तीन्न वैराग्य होय तो सर्वत्यागपूर्वक प्रभुको भजन करे ओर त्याग होय न सके तो सगरो घर श्रीकृष्णकी सेवामें विनियोग करे. व्यावृत्तिरहित रहे सो तो उत्तम हे परंतु एसें न वने तो एसी व्यावृत्ति करे जामें निरंतर हरिमें चित्त रहे. या प्रकार रहे तो वाधक न होय नही तो वाध करे।। ५।।

मूळं-अन्यथा बृद्धमप्येतद्वाघते तद्वपेक्षया । कृष्णसेवैकविषये मुख्यं चेतो निधीयताम् ॥ अन्यत्तद्वपयोगित्वात्क्रियतां न तु मुख्यतः॥६॥

शब्दार्थः-उपर कह्यो तेसें न करे तो गयो एसो छोकिकहू
प्रभुकी उपेक्षातें बाघ करे तासों श्रीकृष्णकी सेवारूप मुख्य विषयमें
चित्तकों स्थापन करनों, ओर दूसरो सेवाके उपयोगिपनेतें करनों मुख्यतासों न करनों ॥ ६ ॥ टीका-छोकिक वैदिकमें चित्त बहुतही बढ़े सो
प्रभु तो अंतःकरणमें बिराजतहें सो जब छोकिकमें आसक्ति देखे तब
उपेक्षा करी उदासीन होयजाय सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासनिर्णयमें कहेहें "विषयाकांतदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः" जब देहीको
मन इंद्रियनको विषयमें आसक्त प्रभु देखे तब अपनों मगवद्भावरूप
रसको आवेश वामेतें खोंचे छेय. ताकों केवछ छोकिकासक्ति होय तब
प्रभु उपेक्षा करी त्याग करिदेय तातें सर्वथा छोकिक विषयमें मन
आसक्त न करे प्रभुकी सेवासंबंधी कार्य जानि प्रभुसंबंधी विषय धारण

<sup>?</sup> लौकिक वैदिक छोडि श्रीकृष्णकों भजे सो अन्याष्ट्रत होयके भजन जाननों सो न बने तो निरंतर हिर्मो चिच राखनों ताकिर हिर सर्व दुःखहचां हैं सो बाधक नाही होयवे दें यह जाननों.

करे जो फलाने उत्सवकों यह चहियें ताअर्थ यत्न करे फलानी सामग्री प्रभु आरोगें तो आछो, फलानो बागो, वस्न, आभूषण प्रभुमें विनियोग होय तो भली, जा प्रकार हरिविषयक राग होय सोई वार्ता मनमें घरे, ओर कथाहू एसी सुनें जो जाके सुनेतें लौकिकमें वैराग्य दृढ होय ओर प्रभुके धर्ममें अनुराग दृढ होय. तानें कृष्णसेवार्थ चित्तमें विषयको आवेश होय येही सर्वोपिर मुख्य फल हे स्कुल पदार्थ प्रभुकोही जानें अपनी सत्ता कछ न जानें सेवार्थ प्रभुको प्रसादी दासधर्म जानि लेय अपने शरीरको भोग न जानें यह उत्तम भगवदीयके लक्षण हे ॥६॥

मृतं-सेवैव साधनं सेवा फलमेहिकमत्र सा । सेवा लोकिकदेहेन संभवेत पारलोकिकम् ॥ ७॥

राब्दार्थः—सेवाही साधन हे ओर इहां सेवा होय सो ऐहिक फल हे तथा येही अलोकिक देहकरि होय सो पारलोकिक फल हे ॥ ७॥ टीका—प्रभुकी सेवाही साधन ओर सेवाही फल हे येही पुष्टिमार्गीयकों सर्वो-पिर कर्तव्य हे. मर्यादामार्गमें साधन न्यारो तथा फल न्यारो हे ओर पुष्टिमार्गमें साधन तथा फल एकही हे तातें श्रीहरिरायजी कहतहें जो प्रभुकी सेवा फलरूप सर्वोपिर जानिकें करे साधन न विचारे. काहेतें जो साधनरूप विचारे तो ज्ञानमार्गीय होयजाय. जेसे श्रीकिपलदेवजी माना प्रति ज्ञानकी भावना करी, नख शिखतें प्रभुमें मन लगाय, पार्छे मन निकारि निर्गुणकी भावना करें सो न्यून फल हे. तातें सेवा साधनरूप जाने तो मोशंफल होय तासों सदा फलरूप जानि सेवा करे सो सेवाफलकी भावना अहर्निश चित्तमें राखे येही फल पुष्टिमार्गमें हे सो इहां लोकिकदेहतें सेवा होय मो ऐहिक फल जाननों ओर अलोकिक देहतें सेवा होय सो पारलोकिक फल जाननों ॥ ७॥

१ त्रजवामीनके लिखे पुस्तकमें अन्यदेवके विनियोगकी तथा नृगराजाकी बात लिखी हे सो मुलसों विरुद्ध जानि इहां नांही लिखी हे.

मूलं-तदर्थमेव कर्त्तव्यः सत्संगो भाववर्द्धकः।

े अनिधनो विह्निरिच भावः शाम्येत्तु ठौकिकात् ॥८॥

शब्दार्थः-ताकेलियेही भावकों बढायवेवारो सत्संग करनों काहेतें जो इंधन विना अप्ति जेसें शांत होयजाय तेसें लौकिकरें भाव शांत होय जाय ॥८॥ टीका-भगवदीयको सत्संग न भयो तब सेवाको भाव हृदयारूढ न होय तब सेवा कियावत होयजाय तातें ब्रह्मसंबंधकरि पुष्टिमार्गीय भगवदीय सेवामें तत्पर होय सत्संग करे. सो श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी नवरत्नग्रंथमें कहेहें " निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादशै-र्जनैः" या प्रकार ब्रह्मसंबंधकरि पुष्टिमार्गीय भगवदीयके संग निवेदनको स्मरण करे ओर अन्यमार्गीय आछो होय तोहु वाको संग न करे, उपर ३५ मे शिक्षापत्रके प्रारंभमें कहेहें "तदीयानां महदुःखं विजातीयेन संगमः । संभाषणं सजातीयैरसंगो भाषणं च न " विजातीयनको संग तथा इनही साथ संभाषण ओर सजातीयनको संग तथा इनके साथ भाषणह नहीं येही तदीयनकों बड़ो दुःख हे. दोऊ एक मिले तो रस उपजे सो निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " महतां कृपया यद्धत्कीर्तनं सुखदं सदा। न तथा लौकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत् " (भगवदीयनके संग् कीर्त्तनमें बडो सुख आवतह जेसें इतयुक्त भोजनके स्वाद जेसो स्वाद लगतहे ओर लौकिककी वार्तामें रूखे भोजनके स्वाद जेसी स्वाद लगतहे. ) तदीयके सुखतें सुनें तो दिनदिन भावकी वृद्धि होय ओर ठौकिकके मुखर्ते सुने तो पेट तो भरे परंतु रूखो भोजन जेसो होय, यह भाव विचारि पृष्टिमार्गीय भगवदीयसों मिलिकें सेवा स्मरण करे तो भावकी चृद्धि होय जेसें अभिमें काष्टादिक न लगावे तो अप्ति शीतल होयजाय तेसें भुगवद्भाव अधिरूप हे तामें सत्संगरूप इंधन न लगावे तो भावरूप अग्नि शांत होय जाय ओर जो भगवदीयको संग होय तो सगरो भाव अभिकी नाँई बढ़े, और लौकिकको संग होय तो जल अभिकी नाँई भावको नाश करे तातें भगवदीयको संग कर्तव्य हे ॥ ८ ॥

मुलं-आर्तिरेव सुद्रा स्थाप्या हरिसंदर्शनादिष्र ।

स्वास्थ्यं तु लौकिकेनैव ददाति करुणानिधिः॥९॥ शब्दार्थः-हरिके सुंदर दर्शनादिकर्मे आर्त्तिही सदा स्थापन करनी. करुणाके निधिरूप प्रभु छौकिकमें स्वस्थता नांही करेंगे ॥ ९ ॥ टीका-या पुष्टिमार्गमें आर्ति हे सोही सर्वोपरि फल हे, तार्ते प्रभुके दर्शनकी आर्ति राखनी ताकरि प्रभु कृपा करें सो निरोधलक्षणमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कहेहें " क्रिस्यमानान् जनान् दृष्टा कृपायुक्तो यदा भवेत्। तदा सर्वं सदानंदं हृदिस्थं निर्गतं बहिः ॥ सर्वानंदमय-स्यापि कृपानंदः सुदुर्हभः " जेसें काष्टके भीतर अन्नि हे सो मधनतें।। बाहिर निकसे तेसेंही प्रभुके दर्शनार्थ क्षेत्रा करे तो प्रभु बाहिर प्रकटें ! सर्वेके आनंददाता प्रभु सब ठोर हे सो अपने जीवकी आर्ति देखि बाहिर प्रकट होय ओर सर्व आनंदमय प्रभु हें तोहू ऋपानंद परम दुर्छभ हे भक्त-! नहीं पर कृपा करतहें तातें हरिदर्शनकी आर्ति हृद्यमें स्थापन करनी. लौकिकमें आर्ति न राखे काहेतें जो प्रमु लौकिकमें खस्थता करें तो जीव बहिर्मुख होय जाय तार्ते आप करुणानिधि हे सो छौकिकमें क्षेह छुडाय अपनेमें लगावतहें. जब अपनेमें चित्त लग्यो देखें तब प्रभु त्वरूपानंदको अनुभव करावे तार्ते सर्व छोडिके एक प्रभुमेंही स्रोह जोडे सो श्रीभागवतएकादशस्कंधमें उद्धवजी प्रति श्रीभगवान् कहेहें " त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनवंधुषु । मय्यावेश्य मनः सम्यक् समह्निव-चरस्व गाम " ( हे उद्धव ! तू तो सर्व स्वजनबंधुमें खेहको त्याग-करिकें मोमें संपूर्ण रीतिसुं मनकूं आवेशयुक्त करकें सब ठोर समदृष्टि रासिकें भूमिपें विचरे तो तोकों कच्छू भूय नांही ॥ ९ ॥

## मूलं तदीयानां स्वतश्चितां कुरुते पितृवद्धरिः। पुनश्चितां प्रकुर्वाणां मूर्खा एव न संश्वायः॥१०॥

शब्दार्थः –हिर (सबनके दुःखहर्त्ता प्रभु) तदीयनकी चिंता पिताकी नाँई आपतेंही करतहें फिर चिंता करिवेबारे मूर्खही हें संशय नांही ॥ १०॥ टीका – तदीयनकों अपनी चिंता तथा देहसंबंधी चिंता, यह छोक परछोकसंबंधी कछूह चिंता नांही कर्त्तव्य हे. काहेतें जो जेसें पिता पुत्रके पालनकी चिंता राखे तब पुत्रकों कछु भय नांही या प्रकार प्रभु अपने भक्तनकी चिंता करतहे. तोहू कोड भक्त जो अज्ञान-किर चिंता करतहें सो सर्वथा मूर्ख हे यामें संशय नांही ॥ १०॥

### मूलं-तस्मादाचार्यदासैस्तु मच्छिक्षायां सदा स्थितैः। सेव्यः प्रभुस्ततो भद्रमखिलं भावि सर्वथा॥ ११॥

राब्दार्थः -तासों श्रीआचार्यजीके द्वारण आय दास मये, ओर मेनें जो शिक्षा िल्खी हे तामें सदा स्थित हे एसे वैष्णवनकों तो प्रभुही सेन्य हें तार्ते समग्र सर्वथा सिद्ध होयंगे ॥ ११ ॥ टीका-श्रीआचार्यजी वल्लभाचार्यजीके जो दास हे सो निरंतर यह मेरी शिक्षा अपने हृदयमें घारण करे तिनहींके अर्थ इतनो यत्न कीयों हे जो अनेक धर्म हे सो अधिकारि भेदकरि न्यारे न्यारे वताए हें ओर भक्तिमार्गमें हू पाठ, गुणगान, वार्ता, श्रवण, तिन सबनमें मुख्य प्रभुकी सेवा हे तामें प्रभुको सन्मुखत्व हे सेवा विना मुख्य फलको अधिकार न होय, तातें यह मनमें जाननो जो कोई प्रभुकी सेवा करतहें तिनके सकल कल्याण होय, कार्य तथा पुष्टिमार्गको फल होनहार हे तिनके लिये यह सर्वोपर निश्चय सिद्धांत भयो. (अब श्रीगोपेश्वरजी कहतहे जो ) घन्य हरिजीवनदास ! तिहारे हृदयमें श्रीहरिरायजी आय मेरो दुःख

दूरी कीयो ओर यह शिक्षापत्रकी टीका मेरी कृति मित जानियों मेरे हृदयमें प्रविष्ट होय श्रीहिरिरायजी कीये है. तार्ते श्रीहिरिरायजीके हृदयमें श्रीआचार्यजी तथा श्रीगुसाँईजी निरंतर विराजतहें तातें यह भाव प्रकट मयो हे सो तुम परम चतुर हो तार्ते यह रत्न अत्यंत गोप्य राखियो काहेतें जो जहां तहां दिखायवेयोग्य नांही है ॥ ११॥

इति श्रीहरिरायजीकृतमेकचत्वारिंशत्तमं शिक्षा-पत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजभाषा-टीकासमेतं समाप्तम् ॥ ४३ ॥

#### भावस्वरूपनिरूपणम् ॥

अब मूलश्लोकके एक पुस्तकमें अडतीसमो शिक्षापत्र नवीनही ह जो काहृ पुस्तकमें नांही. तासों शिक्षापत्रके भीतरको नांहीहे तथापि श्रीहरिरायजीकृत हे ओर इनके अभिप्राय पुष्टिमार्गीय वैष्णवनकों जानिवेयोग्य हे तार्ते वह मूलश्लोक तथा उनके अर्थ लिखतहें.

पृष्ठं रसात्मकतया सिद्धः परमात्मा श्रुताविति । संयोगविप्रयोगाभ्यां शृंगारसरसो हरिः ॥ ३॥

अर्थ:-श्रुतिमें रसात्मकताकरि परमात्मा (श्रीकृष्ण) सिद्ध हे तासों संयोग ओर विषयोग भेदतें शृंगार रसतें सरस हिर हे. काहेतें जो वदमें कहेहें जो आप रसरूप हें ओर ग्रहण करिकें आनंदयुक्त होयहें तातें आप आनंदघन हें सबरसमें शृंगाररस मुख्य हे सो शृंगार सयोगविषयोगभेदसों दोय प्रकारको हे वह दोय प्रकारके शृंगारकरि असु सरस हैं ॥ १ ॥ मूलं-धर्मधर्मिविभेदेन ताविष हिविधो मतो। धर्मरूपस्तु संयोगो बिहःप्राकट्यपालितः॥ परोक्ष आंतरो यस्तु स धर्मित्वेन संमतः॥२॥ वियोगोऽपि तथा यस्तु प्रभुप्राकट्यसाधकः। स्वतंत्रफलरूपो यः स्वरूपावेशतो हरेः। धर्मिरूपः स विज्ञेयो नाविभावप्रयोजनम्॥३॥

अर्थः-संयोग ओर वित्रयोगहू धर्म ओर धर्मी या भेदकरि दोय प्रकारके हें तामें बाहिर प्रभुके प्राकट्यतें सिद्ध जो संयोग हे सो धर्मरूप हे ओर परोक्षमें [हृदयकी भीतर प्रभु पधारे तव ] भीतरको संयोग हे सो धर्मिपनेतें मान्यो हे ॥ २ ॥ तेसें विषयोगहु जो प्रभुके प्राकट्यकों साधिवेवारो हे सो धर्मरूप हे [ जेसें रासपंचाध्यायीमें व्रजभक्तनको विरह भयो तब प्रभु प्रकटे ] ओर हृदयमें प्रभुको आवेश होयजाय तासों जो वित्रयोग स्वतंत्र फलरूप हे सो धर्मिरूप जाननों ( जेसें ) व्रजभक्तनको विरहदशामें हे सो श्रीभागवतएकादशस्कंधमें भगवान् उद्धव प्रति कहेहें "ता नाविदन्मय्यनुषंगवद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथे-दम्। यथा समाधौ मुनयोऽिधतोये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे " [ मेरेमें स्नेहकरि बांधी हे बुद्धि जिनने एसे गोपीजन, अपने देहकों, परलोककों, तथा यह जगतकों नांही जानत हते. तहां दृष्टांत कहतहे जेर्से मुनि समाधिमें कछ ओर अपनो नामरूप नांही जानतहे ओर समुद्रके जलमें नदी मिल गई फिर वह अपनो (जुदो) नाम के रूप नांही जानतहे तेसें गोपीजन ओर कछ नांही जानत हते ] या प्रकार विषयोगमें भगवदावेश होयजाय सो विषयोग धर्मिरूप हे तामें आविर्भावको प्रयोजन नांही ॥ ३ ॥

## मूलं-बिहःसंवेदनं वापि तदसंवेदनं तथा। तयोरवस्थाद्दितयं भावेनैव न चान्यथा॥ ४॥

अर्थः-अथवा जा विप्रयोगमें वाहिरको ज्ञान रहे (अर्थात् सर्व प्रपंचको ज्ञान रहे) सो धर्मरूप विप्रयोग हे, ओर जामें यह ज्ञान न रहे (अर्थात् भगवन्मय चित्त होयजाय ओर कछू जाने नहीं) सो धर्मिरूप विप्रयोग हे. यह दोय प्रकारके विप्रयोगकी दोय अवस्था भाव-करिकेंही हे अन्यथा [भाव विना ] नांहीहे ॥ ४ ॥

मृलं-वियोगात्मस्वरूपेण संयोगाभाववद्द्यम् । बहिःसंवेदनाभावे तत्र साक्षात्तथा किया ॥ ५ ॥ तदासंवेदने विप्रयोगातुभव एव हि । एवं सततं द्वावेव स्वतंत्रा भक्तिरुच्यते ॥ ६ ॥

अर्थः-वित्रयोगात्मक स्वरूप करिकें धर्म ओर धर्मिरूप दोय अवस्था संयोगके अभाववारी हे वामें संयोग नांही हे (तामें) जो बाहिरके प्रपंचको ज्ञान न रहे एसो भगवदावेश होय जाय तो यह विप्रयोगा-तमक स्वरूपमें साक्षात तेसी किया हे. संयोगमें जितनो आनंद हे तथा जेसी किया हे ताप्रमाण यह विप्रयोगमें हे ॥ ५ ॥ विप्रयोग होय नव बाहिरके प्रपंचको ज्ञान रहे तो केवल विप्रयोगकोही अनुभव होय भगवदावेशको अनुभव न होय एसें निरंतर दोय प्रकारको विप्रयोग हे सोही स्वतंत्र भक्ति कही हे ॥ ६ ॥

मूलं–भावरूपः स्वरूपात्मा निरुद्धः पूर्ण एव सः । धर्मरूपवियोगेऽपि प्रविशाति ग्रणा हरेः ॥ ७ ॥ धूर्मिरूपे तत्र कृष्णः कोशवत्प्रविशेत्पुनः ।

#### यथा ( भगवदाविष्टा मूर्तिः ) भगवदावेशो मूर्तिकोशे हरेस्तथा ॥ ८॥

अर्थः—वित्रयोगात्मक प्रभु भावरूप हे सो हृदयमें निरुद्ध भये सो पूर्णही हे ओर धर्मरूप वित्रयोगमें हु हिरके गुण वामें प्रवेश कर तहें।।७॥ ओर धर्मिरूप वह वित्रयोगमें मृतिंकी नाँई श्रीकृष्ण प्रवेश करतहे. जेसें मृतिंक्पणें भगवदावेश होत हे अथवा भगवदावेशवारी मृतिं रूपमें हे तेसें वामें हरिको आवेश होतहें॥ ८॥

मूलं-तेषु भावद्वयं सिद्धं स्त्रीभावः सहजः पुरा । आविष्टभगवद्भावः पश्चाज्जातो विशेषतः ॥ ९ ॥ तेषु धर्मा अपि तथा दृश्यंते द्विविधा अपि । एवमेवास्मदाचार्यस्वरूपमवबुद्धचताम् ॥ १० ॥

अर्थः—उपर धर्म धर्मिके मेद कहे ता भेदमें दोय माब सिद्ध हे, पहिलें तो सहज भयो एसो स्त्रीभाव हे ओर पार्छे आविष्ट भये एसे भगवानको भाव विशेषसों भयो हे ॥ ९ ॥ तामें एसे दोय प्रकारके धर्मह देखिवेमें आवतहें एसेंही अपनें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीको स्वरूप जाननों ॥ १०॥

मूळं-स्वामिनीभगवद्भावयुतं चापि विरुक्षणम् । अत् एवोभयं तत्त्द्यंथेषु विनिरूप्यते ।

प्रभुभिः स्वाभिनीभावभगवद्भाववस्वतः ॥ ११ ॥ अर्थः-श्रीस्वामिनीभाव तथा भगवद्भाव उपर निरूपण कीये हैं ता भावयुक्त श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीको स्वरूप हें [अर्थात् धर्म ओर

१ धर्मछप विश्वीगमें इर्थमें श्रम्भ श्रम्भ आवश्च होतहे ता गुणके अनुमनकरि विश्वोगको अनुभव होतहे. मुर्तिमें बेसे श्रम्भो आवेश होतहे तेसे धर्मिछप विश्वी-गर्धे श्रीकृष्णको आवेश होतहे जेसे अजमक्तनकों विश्वोगतें सर्वीत्मभाव सिद्ध भयो.

वर्मिरूप वित्रयोग भावयुक्त हे ) तोहू विलक्षण हे, तासोंही ता ता त्रंथमें श्रीगुसाँईजीनें श्रीस्वामिनीभाव तथा भगवद्भावयुक्तपनेतें दोय भावात्मक निरूपण कीये हें ॥ ११॥

गुलं-' सर्वलक्षणसंपन्न ' इति नाम विराजते । तथा तत्रैव ' रासस्त्रीभावपूरितविग्रहः ' ॥ १२ ॥ वस्तुतः कृष्ण एवेति चोक्तं श्रीव्रह्माष्ट्रके । एवं विदित्वा तद्रुपं कर्त्तव्यः सर्वदाश्रयः ॥ १३ ॥

अर्थः—सर्वोत्तमजीमें "सर्वलक्षणसंपन्नः" (सर्वलक्षणकरियुक्त )
यह नाम विराजतहे तेसें उहांही "रासस्त्रीभावपूरितविग्रहः" [रासस्त्री
जो त्रजभक्त तिनके भावकरि पूरित श्रीअंग हे अर्थात् यह भावात्मकही आपको श्रीअंग हे ) यह नाम विराजतहें ॥ १२ ॥ ओर श्रीवल्लभाष्टकमें कहेहें "अज्ञानाद्यंघकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रिलोक्यामित्रत्वं वर्णितं ते कविभिरिप सदा वस्तुतः कृष्ण एव "
(त्रिलोकीमें अज्ञानादिक जो अंघकार ताकी शांतिमें चातुर्य प्रसिद्धः
करिवेके अर्थ आपको अभित्व कविननें वर्णित हे परंतु सदा वस्तुतासों
आप श्रीकृष्णही हो ) एसे श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीके स्वरूपकों
जानिकें सर्वदा इनको आश्रय करनो ॥ १३ ॥

> इति श्रीहरिरायजीविरचितं रसात्मकं भावस्वरूपनिरूपणं समाप्तम्।

> > ॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

१ " सींदर्य निजहहतं प्रकटितं ' यह श्लोकमें जो स्वह्नप निह्नपित हे येही